#### श्रीभगवत्-पुष्पदन्त-भृतवलि-प्रणीतः

श्रीवीरसेनाचार्यं विरचित घवला-टीका-समन्वितः। तस्य तृतीय खंडः

## बन्ध-स्वामित्व-विचयः

हिन्दीभाषानुपाद तुरुना म रिष्पण-प्रस्तावनानेकपरिशिष्टै सम्पादित

#### सम्पादक

नागपुरस्य नागपुरमहाविद्यात्रय संस्कृताध्यापक एम् ए, एट् वा, डी लिट् इ युपाधिधारी र्रीराहालो जैनः

सहसम्पादक

बालचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री

#### सशोधने सहायको

∘या वा, सा सृ, **प देवकीनन्दन** सिद्धा तज्ञास्त्री डा नेमिनाथ-तनय आदिनाथ उपाऱ्याय , एम् ए., डी लिट.

#### प्रकाशक

श्रीमन्त शेठ शितायराय लक्ष्मीचन्द्र

जैन साहित्योद्धारक-फड कार्याज्य

अमरावती ( बरार )

बि. स. **२००**४ ) वीर निर्वाण-सवत् **२४७३** ( ई. स. १९४७

मृत्य रूपक-दशकम्

प्रकाशक —

भीमन्त ग्रेठ सिताबराय लक्ष्मीचन्द्र, जैन-साहित्योहारक-फंड-कार्याख्य अमरावती ( बरार )



मुद्रक---टी. एम्. पाटील मैनेजर सरस्वती मिटिंग प्रेस, अमरावती.

# **ŞAŢKHAŅ**ŅĀGAMA

OF

### PUŞPADANTA AND BHÜTABALI

WITH

THE COMMENTARY DHAVALA OF VIRASENA

# VOL. VIII BANDHA-SWAMITVA-VICAYA

Edited

with introduction, translation, indexes and notes

.... DI

Dr. HIRALAL JAIN, M. A., LL. B., D. Litt., C. P. Educational Service, Nagpur-Mahavidyalaya, Nagpur,

ASSISTED BY

Pandit Balchandra Siddhanta Shastri.

with the cooperation of

Pandit DEVAKINANDAN Siddhānta Shāstri Dr. A N. UPADHYE M. A., D. LITT.

Published by

Shrimant Seth Shitabrai Laxmichandra, Jaina Sähitya Uddhārakā Fund Kāryālaya, AMRĀOTI (Berar).

1947

Price rupees ten only.

# Published by— Shrimant Soth Shitabrai Laxmichandre, Jama Sahitya Uddharaka Fund Kāryālaya. AMRAOTI [ Berar ].



Printed by-

T. M. Patil, Manager,
Saraswati Printing Press,
AMRAOTI (Berar).

# विषय-सूची

|   |                         |                        |                                         | 500  |
|---|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------|
| ? | प्राक्कथन<br>१          | ****                   | ****                                    | ?    |
|   | प्रस्तावना              |                        |                                         |      |
|   | Introduction            |                        |                                         |      |
| 8 | विषय-परिचय              | ****                   |                                         | *    |
| २ | बन्ध-स्वामित्व-विचयक्री | विषय-सूची              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ٩    |
| ş | शुद्धि-पत्र             | ****                   | ****                                    | 20   |
|   | ર                       |                        |                                         |      |
|   | मूल, अनुवाद और टि       | प्पण बन्ध-स्वामित्व-वि | विय १                                   | -३९८ |
| ٤ | ओघकी अपेक्षा बन्धस      | वामित्व                | ••••                                    | 8    |
| ₹ | આદેશની ",               | ,                      |                                         | 83   |
|   | ३<br>परिशिष्ट           |                        |                                         |      |
|   |                         |                        |                                         |      |
| 8 | बन्ध-स्वामित्व-विचय-सु  | त्रपाठ                 | ****                                    | 8    |
| ₹ | अवतरण-गाथा-सूची         | ••••                   | ••••                                    | ₹१   |
| ŧ | न्यायोक्तियां           |                        | ••••                                    | ,,   |
| 8 | प्रन्योल्डेख            |                        | ****                                    | ٠    |
| 4 | पारिभाषिक शब्द-सूर्च    |                        | ****                                    |      |

### प्राक्-कथन

षट्खण्डागम सार्तवें भाग खुदाबन्धके प्रकाशित होनेके दो वर्ष पश्चात् यह आठवां भाग बन्धस्वामित्व-विचय पाठकोंके हाथ पहुंच रहा है । इस भागके साथ पट्खण्डागमके प्रथम तीन खण्ड पूर्णतः विद्वत्तंसारके सन्मुख उपस्थित हो गये। कागज, मुद्रण व व्यवस्थादि सन्बन्धी अनेक कठिनाइयों व असुविधाओंके होते हुए भी यह कार्य गतिशील बना हो रहा है, इसका श्रेय प्रन्थमालाके संस्थापक श्रीमन्त सेटजी व अन्य अधिकारी, भेरे सहयोगी एं. बालचन्द्रजी शाखी तथा सरस्वती प्रेसके मैनेजर श्रीयुत टी. एम. पाटीलको है जो इस कार्यको विशेष रुचि और अपनत्वके साथ निवाहते जा रहे हैं। इन सबका में हरयसे अनुगृहीत हूं। उन्हींके सहयोगके बल्पर आंगका कार्य भी समुचित रूपसे चलता रहेगा, ऐसी आशा है। नवें भागका मुद्रण प्रारम्भ हो गया है।

ागपुर महाविषाकय, नागपुर ७-९-१९४७

हीराठाठ

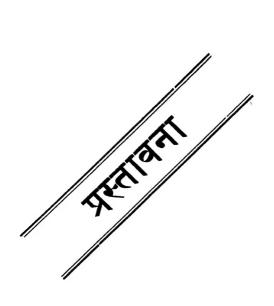

#### INTRODUCTION.

The present volume contains the complete third part ( Khanda ) of the Satkhandagama. It is called Bandha-samittavicava which means ' Ouest of those who bind the Karmas '. Out of the 148 varieties of Karmas, it is only 120 that are capable of being produced directly by the soul. The author of the Sutras has mentioned, in the form of questions and answers, the spiritual stages (Gunatthanas) and the detailed conditions of life and existence (Marganasthanas) in which specified Karmas may be forged; Fortytwo Sutras are devoted to the Gunasthana treatment, and the rest 282 to the Margana-sthana. The commentator has enlarged the scope of the treatment of the subject by raising twentythree questions and answering them in relation to all the Karmas. In this way, good many details about the Karma Siddhanta have been exposed and the whole work is very important for a thorough study of Jaina Philosophy.

# विषय-परिचय

इस खण्डका नाम बन्धस्वामित्व-विचय है, जिसका अर्थ है बन्धके स्वामित्व-विचय है, जिसका अर्थ है बन्धके स्वामित्वका विचय अर्थात् विचारणा, मीमांसा या परीक्षा। तदनुसार यहां यह विवेचन किया गया है कि कैनसा कर्मबन्ध किस किस गुणस्यानमें व मार्गणास्यानमें सम्भव है। इस खण्डकी उत्पत्ति इस प्रकार बतर्जाई गई है —

कृति आदि चौशीस अनुयोगद्वारों में छठेव अनुयोगद्वारका नाम बन्यन है। बन्यनके चार भेद हैं — बन्य, बन्यक, बन्यनीय और वन्यविधान । बन्यविधान चार प्रकारका है — प्रकृति, स्थिति, अनुमाग और प्रदेश । इनमें प्रकृतिबन्य दो प्रकारका है — सून प्रकृतिबन्य और उत्तर प्रकृतिबन्य । सन्युक्तपणा पृष्ठ १२० के अनुसार उत्तर प्रकृतिबन्य भी दो प्रकारका है, एकैकोत्तरप्रकृतिबन्य और अन्योगाद्वउत्तरप्रकृतिबन्य । एकैकोत्तरप्रकृतिबन्य से समुक्तीतनादि चौशीस अनुयोगद्वार है जिनमें बारहवा अनुयोगदार बन्यस्वामित्व विचय है।

इस खण्डमें २२४ सूत्र हैं । प्रथम ४२ सूत्रोंमें ओघ अर्थात् केवल गुणस्थानानुसार प्रस्त्यण है, और रोप सूत्रोंमें आदेश अर्थात् मार्गणनुसार गुणस्थानोंका प्रस्त्यण किया गया है। सूत्रोंमें प्रश्नोत्तर क्रमसे केवल यह बतलाया गया है कि कीन कीन प्रकृतियां किन किन गुणस्थानोंमें बन्धको प्राप्त होती है। किन्तु धवशासारेंग सूत्रोंको देशामरीक मानकर बन्धल्युण्डेट आदि सम्बन्धी तेवीस प्रश्न और उठाये हैं और उनका समाधान करके बन्धोदयल्युण्डेट, स्वोदय-परोदय, सानतर-विस्तर, सप्रस्त्यप-अभयप, गति-संयोग व गति-स्वामित्व, बन्धाल्यान, बन्धल्यान, बन्धल्यान, सादि-अवादि व धुव-अधुव बन्धोंकी व्यवस्थाका स्पर्धीकरण कर दिया है, जिससे विषय सर्वांगपूर्ण प्रस्तित हो गया है। इस प्रस्त्यणाकी कुछ विशेष व्यवस्थायें इस प्रसार हैं—

सान्तरबन्धी—एक समय बंधकर दितीय समयमें जिनका बन्ध विश्वान हो जाता है वे सान्तरबन्धी प्रकृतियां हैं। वे ३४ हैं — असातावेदनीय, लीवेद, नपुंसकवेद, अरति, शोक, नस्कगित, एकेन्द्रियादि ४ जाति, समजनुत्रसतंस्थानको छोड़ रोप ५ संस्थान, अबर्यमनाराज-संहननको छोड़ शेष ५ संहनन, नरकगय्यानुपूरी, आताप, उच्चेत, अबरास्तविहायोगति, स्वायर, सूक्ष, अपर्योप्त, साधारणशरीर, अस्थिर, अञ्चन, हुमैग, हुस्सर, अन्तदेय और अवराकीित। निरन्तरबन्धी — जो प्रकृतियां जबन्यसे भी अन्तर्सङ्कर्त काल तक निरन्तर रूपसे बंधती हैं वे निरन्तरबन्धी हैं। वे ५४ हैं — धुवबन्धी ४७ (देखिये पू. ३), बायु ४, तीर्थकर, बाहारकशरीर स्रोत आहारकशरीरांगोपांग।

सान्तर-निरन्तरबन्धी— जो जबन्यसे एक समय और उत्कर्षतः एक समयसे छेकर अन्तर्सृद्वेतिक काम भी बंधती रहती हैं वे सान्तर-निरन्तरबन्धी प्रकृतियां हैं । वे ३२ हैं — साताबेदनीय, पुरुषदेद, हास्य, रिते, निर्दम्मित, नृत्युपति, देवगीन, पंचिन्द्रिय जानि, औदारिक-हारीर, वैक्रियिकसरीर, समचतुरक्षसंस्थान, कौदारिकसरीरांगोपांग, वैक्रियिकसरीरांगोपांग, वक्रपंध-छहमन, निर्दम्मित्रात्रुप्त, मृत्युक्तम्यानुत्रुर्थी, देवगत्वानुत्रुर्थी, परवात, उच्छृवास, प्रशस्तिबहायोगिन, क्षम, बादर, पर्योग्त, प्रत्येवसरींग, स्थिर, ग्रुभ, सुमग, सुस्य, आदेय, यशकीर्ति, नीचगोत्र क्षीर कंचगोत्र ।

गतिसंयुक्त — प्रश्नके उत्तरमें यह बतलाया गया है कि विवक्षित प्रकृतिके बन्धके साथ चार गतियों में कीमसी गतियोंका बन्ध होता है। बैसे — मिण्यादृष्टि जीव ५ झानावरणको चारों गतियों के साथ, उच्चगोत्रको मनुष्य व देवगतिके साथ, तथा यशकीर्तिको नरकगतिके विना शेष रे गतियों से संयुक्त बीधता है।

गतिस्वामित्वमें विवक्षित प्रकृतियोंको बांधनेवाके कीन कीनसी गतियोंके जीव हैं, यह प्रकृपित किया गया है। जैसे — फ् झानावरणको मिध्यादिक्षेत असंयत गुणस्थान तक चारों गतियोंके, संयतासंयत तिर्यंच व मनुष्य गतिके, तथा प्रमचादि उपरिम गुणस्थानवर्ती मनुष्यगतिके हीं जीव बांधते हैं।

अध्यानमें विवक्षित प्रकृतिका बन्ध किस गुणस्थानसे किस गुणस्थान तक होता है, यह प्रगट किया गया है। जैसे — ५ इतानस्रणका बन्ध भिष्याद्यक्षेत्रे लेकर सूरुमसाम्पराय गुणस्थान तक होता है।

सादि बन्ध — निवक्षित प्रकृतिके बन्धका एक वार न्युच्छेद हो जानेपर जो उपशानक्षेणीरे अष्ट हुए जीवके पुनः उसका बन्ध प्रारम्भ हो जाता है वह सादि बन्ध है। जैसे — उपशान्त-कषाय गुंजेंस्थानसे अष्ट होकर सुक्पसान्यराथ गुजस्थानको प्राप्त हुए जीवके ५ ज्ञानावरणका बन्ध।

अनादि बन्ध — विवक्षित कर्मके क्यके ब्युव्धितिस्थानको नहीं प्राप्त हुए जीवके जो उसका बन्ध होता है वह अनादि बन्ध कहा जाता है । जैसे — अपने बन्धब्युव्धिति-स्थान रूप सुरुससाम्पराय गुणस्थानके अन्तिम समयसे नीचे सर्वत्र ५ झानावरणका बन्ध । धुन बन्ध — अमन्य जीवोंके जो ध्रुवबन्धी प्रकृतियोंका बन्ध होता है वह अनादि-अनन्त होनेंस प्रव बन्ध कहळाता है।

धुवबन्धी प्रकृतियां ४७ हैं — ५ झानावरण, ९ दर्शनावरण, भिष्याव, १६ कषाय, भय, जुगुस्सा, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, मन्य, रस, स्पर्श, अगुरुळघु, उपघात, निर्माण और ५ अन्तराय।

अध्रव बन्ध — भव्य जीवोंके जो कर्मबन्ध होता है वह विनश्वर होनेसे अध्रव बन्ध है। अध्रवबन्धी प्रकृतियां —ध्रवबन्धी प्रकृतियोंसे शेष ७३ प्रकृतियां अध्रवकन्धी हैं। इनमें ध्रवबन्धी प्रकृतियोंका सादि, अनादि, ध्रव और अध्रव चारों प्रकार तथा शेष

उक्त व्यवस्थाय यथासम्भव आगेकी तालिकाओं में स्पष्ट की गई हैं---

प्रकृतियोंका सादि व अध्व बन्ध ही होता है।

बन्धोदय-तालिका

| 4.413.1 (110.44 |                     |                      |                    |                                              |                                             |       |  |  |
|-----------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|--|--|
| संस्वा          | प्रकृति             | स्वोद्यबन्धी<br>मादि | सान्तरबन्धी<br>आदि | बन्ध किस<br>गुणस्थानसे<br>किस गुणस्थान<br>सक | उदय किस<br>गुणस्थानसे<br>किस गुणस्थान<br>तक | 8.8   |  |  |
| <b>१-</b> 4     | ज्ञानावरण ५         | स्त्री- बन्धी        | निरन्तरबन्धी       | १ -१०                                        | १-१२                                        | •     |  |  |
| 9-9             | चक्षुदर्शनावरणादि 😮 | ,,                   | ,,                 | "                                            | 99                                          | **    |  |  |
| १०-११           | निदा, प्रचला        | स्व-परो.             | "                  | १-८                                          | 11                                          | ३५    |  |  |
| १२-१8           | निदानिदादि ३        | "                    | ".                 | १–२                                          | <b>१</b> –६                                 | ३०    |  |  |
| 84              | सातावेदनीय          | ,,                   | सा. निर.           | १-१३                                         | 4-48                                        | 16    |  |  |
| 24              | असातावेदनीय         | ,,                   | सान्तरबन्धी        | ₹-६                                          | 29                                          | 80    |  |  |
| ₹७              | मिध्यास्य           | स्वो.                | नि.                | 2                                            | १                                           | ४२    |  |  |
| १८-२१           | अनन्तानुबन्धी ४     | स्व-परो.             | ,,                 | १–२                                          | १–२                                         | ३०    |  |  |
| २२-२५           | अप्रत्याख्यानावरण 😮 | , ,                  | ,,                 | 5-8                                          | <b>1-8</b>                                  | 84    |  |  |
| २६-२९           | प्रत्याख्यानावरण ४  | , ,                  | ,,                 | <b>१</b> _4                                  | 8-4                                         | 40    |  |  |
| 20-28           | संज्वलनकोधादि ३     | ,,                   | ,,                 | १-९                                          | 8-6                                         | 42,44 |  |  |
| 11              | संज्वलग्लोम         | ,                    | n                  | ,,                                           | 2-20                                        | ۱۹۵   |  |  |

| संस्थ। | ্<br>মকুবি             | स्वोदयबन्धी<br>आदि | सान्तरबन्धी<br>आदि | बन्ध किस<br>गुणस्थानस<br>किस गुणस्थान<br>तक | उत्तथ किस<br>गुणस्थानसे<br>किस गुणस्थान<br>तक | 98         |
|--------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| \$8.34 | इ।स्य, रति             | स्व-परो.           | सा. निर.           | <b>१-</b> ८                                 | १-८                                           | ९५         |
| \$6.30 | अरति, शोक              | ,,                 | सा.                | १-६                                         | ,,                                            | 80         |
| ३८-३९  | भय, जुगुप्सा           | ,,                 | नि.                | <b>१-</b> ८                                 | ,,                                            | ५९         |
| 80     | नपुंसकवेद              | ,,                 | सा.                | ?                                           | १-९                                           | ४२         |
| 85     | स्तीवेद                | "                  | 22                 | १–२                                         | "                                             | ३०         |
| ४२     | पुरुषवेद               | ,,                 | सा. नि.            | १–९                                         | 59                                            | ५२         |
| 83     | नारकायु                | परो.               | नि.                | ₹                                           | 8-8                                           | ४२         |
| 88     | तिर्यगायु              | स्व-परो.           | ,,                 | १–२                                         | <b>१−</b> ५                                   | 30         |
| 84     | मनुष्यायु              | "                  | 53                 | १, २, ४                                     | १–१४                                          | ६१         |
| 8.6    | देवायु                 | परी.               | "                  | १-७<br>(३को छोड़)                           | <b>ś−8</b>                                    | ६४         |
| 80     | नरकगति                 | ,,                 | सा.                | 8                                           | ,,                                            | ४२         |
| 85     | तिर्यग्गति             | स्व-परो.           | सा. नि.            | १-२                                         | ې                                             | ३०         |
| ४९     | मनुष्यगति              | ,,                 | "                  | <b>₹-8</b>                                  | 8-68                                          | 88         |
| 40     | देवगति                 | परा.               | 11                 | 8-6                                         | 4-8                                           | ६६         |
| 46.48  | एकेन्द्रियादि ४ जाति   | स्व-परो.           | . सा.              | 8                                           | 8                                             | ४२         |
| 44     | पंचेन्द्रिय जाति       | ,,                 | सा. नि.            | 1-6                                         | 8-68                                          | ξ <b>ξ</b> |
| ५६     | <b>औदारिकश</b> रीर     | "                  | "                  | <b>\$−8</b>                                 | १-१३                                          | 88         |
| 40     | वैक्रियिकशरीर          | परो.               | ,,                 | 8-6                                         | 4-8                                           | ६६         |
| 45     | आहारकशरीर              | 1,                 | नि.                | 9-6                                         | ٩                                             | 9 છ        |
| 49     | तै जसशरीर              | स्योः              | ,,                 | 8-6                                         | १-१३                                          | ĘĘ         |
| ξo     | कामिणशरीर              | 33                 | ,,                 | ,,                                          | ,                                             | 12         |
| ६१     | औदगरिक्कशंगोपांग       | स्व-परो.           | सा. नि.            | <b>\$−8</b>                                 | "                                             | 8.8        |
| 23     | वैक्रिस्यकअंगापांग     | परें।.             | ,,                 | 1-6                                         | 5-8                                           | ĘĘ         |
| 44     | <b>भाइ</b> हक्षेगीपांग | 25                 | नि.                | 0-6                                         | 4                                             | ٥१         |

.

| ₹8          | निर्माण                               | स्वा.      | <b>चि.</b> | 1-6         | ₹-१३        | 48   |
|-------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|------|
| ६५          | समबतुरस्रशंस्थान                      | स्य-पर्ते. | सा. नि.    | ,,          | ,,          | 25.  |
| ĘĘ          | न्यप्रे <del>।ध</del> परिमण्डलसंस्थान | ,,         | सा.        | १−२         | ,,          | े ३० |
| ६७          | स्वातिसंस्थान                         | ,,         | 33         | "           | ,,          | 92   |
| ६८          | कुब्जकसंस्थान                         | स्व-परे।.  | सा.        | १-२         | 2-22        | ₹a   |
| ६९          | वामनसंस्थान                           | ,,         | ,,         | 99          | ,,          | ,,   |
| 60          | हुण्डकसंस्थाव                         | ,,         | 17         | ₹           | ,,          | ४२   |
| 90          | त्र <b>ब्रहप्रभनाराचसंह</b> नन        | ,,         | सा. नि.    | <b>\$-8</b> | ,,          | 88   |
| ७२          | वज्रनाराचसंहनन                        | "          | सा.        | १-२         | १-११        | ŧ.   |
| ७३          | नाराचसंह्रनन                          | n          | "          | ,,          | ,,          | 77   |
| હ્યુ        | अर्धनारा वसंहनन                       | "          | "          | "           | १−७         | 59   |
| હષ          | कीलितसंहनन                            | n          | ,,         | >>          | n           | "    |
| ७६          | असंप्राप्तस्पादिकासंहनन               | ,,         | 29         | 8           | ,,          | ४२   |
| ಅಲ          | स्पर्श                                | स्बे.      | नि.        | <b>१</b> -८ | १-१३        | ६६   |
| 96          | रस                                    | 29         | "          | 99          | "           | ,,   |
| ७९          | गन्ध                                  | ,,         | 71         | 95          | 25          | "    |
| 60          | वर्ण                                  | "          | "          | 79          | n           | 19   |
| <₹          | नरकगत्यानुपूर्वी                      | વરો.       | - सा.      | 1           | ₹, ₹, ₽     | 8.5  |
| ८२          | तिर्यग्गत्यानुपूर्वी                  | स्त्र-परो. | सा. नि.    | १–२         | ,,          | 30   |
| ۷₹          | मनुष्यगत्यानुदूर्वी                   | ,,         | ,,         | <b>\$-8</b> | "           | 88   |
| <b>58</b> . | देवगत्यानुदूर्वी                      | परो.       | ,,         | १-८         | ,,          | 44   |
| ८५          | अगुरूलघु                              | स्वो.      | नि.        | ,,          | १-१३        | ,,   |
| ८६          | उपघात                                 | स्व-परा.   | "          | "           |             | ,,   |
| <b>69</b>   | परवात                                 |            | सा. नि.    | ,,          | 59          | 19   |
| 66          | आवाम                                  | 57         | सा-        | ١ ٢         | 1           | 85.  |
| ८९          | <b>बब्धे</b> त                        | ,,         | "          | १           | <b>6-re</b> | ₹+   |
| 90          | ड <i>च्</i> बस                        |            | सा. नि.    | 1-~         | 5-54        | 44   |
| 98          | प्रशस्तविद्ययोगति                     | 77         | 19         | l "         | ,,          | *    |

| संस्था      | प्रकृति             | स्दोइवक्श्वी<br>आदि | साम्बर <b>बम्धी</b><br>आदि |             | डर्ग किस<br>गुजस्थानसे<br>किस गुजस्थान | प्रह       |
|-------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------------|------------|
|             |                     |                     |                            | तक          | १-१३                                   | ₹0         |
| ९२          | अध्यस्तिविद्यायोगति | स्व-परो.            | सा. नि.                    | <b>१−</b> २ | 1-64                                   | 44         |
| ९३          | प्रत्येकशरीर        | "                   |                            | 1-6         | "                                      |            |
| 68          | साधारणश्ररीर        | ,,                  | सा.                        | 1           | ١, ١                                   | 85         |
| ९५          | त्रस                | ,,                  | सा. नि.                    | 8-6         | 5-58                                   | ६६         |
| ९६          | स्थावर              | ,,                  | . सा.                      | 1           | 1 8                                    | ४२         |
| ९७          | सुभग                | "                   | सा. नि.                    | 1-6         | 1-48                                   | ξĘ         |
| 96          | दुर्भग              | ,,                  | सा.                        | १-२         | <b>1-8</b>                             | ३०         |
| ९९          | सुस्वर              | "                   | सा. नि.                    | १-८         | १-१३                                   | 48         |
| ₹00         | दुस्वर              | ,,                  | सा.                        | १−२         | ,,                                     | ३०         |
| १०१         | য়ুশ                | स्त्रो.             | सा. नि.                    | ₹-6         | ,,                                     | 44         |
| १०२         | अशुभ                | ,,                  | सा.                        | १−६         | ,,                                     | 80         |
| १०३         | बादर                | स्व-परो.            | सा. नि.                    | 1-6         | 8-88                                   | ĘĘ         |
| 808         | सूक्ष्म             | ,,                  | सा.                        | 1           | 1                                      | ४२         |
| १०५         | पर्याप्त            | ,,                  | सा. नि.                    | ₹-८         | 8-58                                   | ६६         |
| १०६         | अपर्याप्त           | ,,                  | सा.                        | 8           | 8                                      | ४२         |
| 00\$        | स्थिर               | स्वे।.              | सा. नि.                    | 1-6         | 8-83                                   | <b>ξ</b> ξ |
| 305         | अस्थिर              | ,,                  | ₹1.                        | 8-8         | ,,                                     | 80         |
| १०९         | आदेय                | स्व-परो.            | सा. नि.                    | <b>१</b> -८ | 4-68                                   | ĘĘ         |
| <b>११</b> • | अनादेय              | , ,                 | ₹I.                        | १-२         | 5-8                                    | ₹.         |
| 115         | यशकीर्ति            | ,,                  | सा. नि.                    | १~१०        | 6-68                                   | ·, ·       |
| 111         | अयशकी(तें           | ,,                  | en.                        | १–६         | 5-8                                    | 80         |
| \$\$\$      | तीर्यंकर            | परो.                | नि.                        | 8-5         | 63-68                                  | u i        |
| ११४         | उच्चगोत्र           | स्व-परो.            | सा. नि.                    | 1-10        | 6-68                                   | ٠,<br>س    |
| 224         | नीचगोत्र •          |                     | "                          | <b>१-</b> २ | 6-14                                   | ₹•         |
| १६-३०       | अन्तराय ५           | स्वो.               | ्र<br>नि.                  | 2-20        | १-१२                                   | •          |

# प्रत्यय-तालिका ( ए. १९-२४ )

| र<br>गुणस्थान           | मिध्वास् <b>व</b><br>प | अविरति<br>१२                      | क्वाय<br>२५                                        | <b>योग</b><br>१ ५                                   | समस्त<br>५७ |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| मिष्यात्व               | ч                      | १२                                | २५                                                 | <b>१३</b><br>आहारद्विकसे रहित                       | 44          |
| सासादन                  |                        | 37                                | "                                                  | 97                                                  | 90          |
| मिश्र                   |                        | 11                                | <b>२१</b><br>अनम्तामुबन्धिचतुष्कसे रहित            | १०<br>आ. द्विक, औ. मि., वै. मि.<br>व कार्भणसे रहित  | 8.5         |
| असंयत                   |                        | "                                 | 33                                                 | <b>१६</b><br>आहारद्विकसे रहित                       | 84          |
| देशसंयत                 | ••••                   | १ <b>१</b><br>त्रसअसं-<br>यम रहित | <b>१७</b><br>अप्रत्याख्यानचतुष्कसे र <b>द्दि</b> त | ९<br>आ. द्विक, औ. मि., वै. द्वि.<br>व कार्मणसे रहित | ₹७          |
| प्रमत्त                 | ****                   |                                   | <b>१३</b><br>प्रत्याख्यानचतुष्कसे र <b>हि</b> त    | <b>११</b><br>आहारद्विकसे सहित<br>उपर्युक्त          |             |
| अप्रमत्त                |                        |                                   | n                                                  | <b>९</b><br>आहारहिक्से रहित<br><del>उपर्युक्त</del> | २२          |
| अपूर्वकरण               |                        |                                   | ,,                                                 | 29                                                  | ,,          |
| अनिवृत्ति-<br>करण भा. १ |                        |                                   | ७<br>नोकषाय ६ से हीन                               | 39                                                  | १६          |
| मा. र                   |                        |                                   | ६<br>नपुंसक्तेवदसे दीन                             | "                                                   | १५          |

| गुणस्थान                | सिध्याल्य<br>प | नविरति<br>३२ | <b>डवाव</b><br>२५                                 | बोग<br>१५                                                  | समस्त<br>५७ |
|-------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| अनिष्कृति-<br>करण मा, ३ |                |              | <b>५</b><br>सीवेदसे हीन                           | <b>९</b><br>आ. द्विक, औ. मि., वे. द्वि.<br>व कार्मणसे रहित | <b>१</b> 8  |
| <b>পা</b> থ             |                |              | <b>४</b><br>पुरुषवेदसे <b>ही</b> न                | 29                                                         | <b>१३</b>   |
| · মা. <b>५</b>          |                |              | <b>३</b><br>संभ्यलनकोश्रसे <b>श</b> न             | "                                                          | <b>१</b> २  |
| भा. ९                   |                |              | <b>२</b><br>सं <sup>3</sup> वलनमान <b>से ही</b> न | "                                                          | ११          |
| <b>মা.</b> ৩            |                |              | <b>१</b><br>संख्वलनमा <b>यांस</b> हीन             | "                                                          | १०          |
| सूक्ष्मसाम्प-<br>राय    | ***            |              | 29                                                | 33                                                         | "           |
| उपशान्त-<br>क्याय       |                |              | ****                                              | "                                                          | ٩           |
| श्चीणबोह                |                |              | ****                                              | 33                                                         | 1,          |
| सयोग-<br>वेबवडी         |                |              | <b></b>                                           | ७<br>सत्य व अनुभय मन और<br>क्वन, औ. द्विकः, कार्मण         | હ           |
| अयोग-<br>केमली          |                |              | ····                                              |                                                            | ••••        |
|                         |                |              |                                                   |                                                            | ,           |

# विषय-सूची

| क्रम नं.                 | विषय                                        | पृष्ठ  | क्रम नं.            | विषय                                                   | <del>वृष</del> ्ठ |
|--------------------------|---------------------------------------------|--------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| १ धवलाव                  | हारका मंगलाचरण                              | 8      | १४ घुववन            | धी प्रकृतियोका निर्देश                                 | 20                |
| प्रकारसे                 | वामित्व-विचयका दें।<br>गनिर्देश             | ,,     | विशेष               |                                                        | "                 |
|                          | गमित्व-विचयका अवतार<br>मोक्षका स्वरूप       | ર<br>ર | प्रकृपण             |                                                        | १९                |
| ५ वन्ध-स्व<br>स्यर्थ     | ग्रामिन्ब-विचयका निरु-                      |        | उत्तर               | विशेगादिविषयक प्रश्लोक                                 | २८                |
| ६ ओघसे                   | वन्ध-स्वामित्व-विचयक<br>जीवसमासोंका निर्देश | "<br>¥ |                     | नेद्रादिक पद्मीस प्रकृत<br>के वन्धस्वामित्व आदिका<br>र |                   |
|                          | गुणस्थानोंमे प्रकृतिवन्ध<br>की प्रतिका      | ષ      | १९ निद्रा<br>स्वामि | और प्रचला प्रकृतिके <b>बंध</b><br>त्य आदिका विचार      | ₹1                |
| ८ व्युच्छेद<br>निरुक्त्य | के भेद और उनका<br>।र्थ                      | ,,     | आदिव                | वेदनीयके बन्धस्यामित्व<br>काविचार                      | ₹<br>2¢           |
|                          |                                             | 9-97   | २१ असात<br>प्रस्ति  | तवेदनीय आदि <b>छह</b><br>योंके बन्धस्वामित्व           |                   |
| बन्धकॉर                  | क्रानावरणीय आदिके<br>की प्ररूपणामें तेईस    |        |                     | का विचार<br>एव आदि सोलह प्रकृतिः                       | 80                |
|                          | उद्भावन<br>की उदयञ्युव्छिति                 | હ<br>૧ |                     | बन्धस्वामित्व आदिका                                    |                   |
|                          | कि बन्धोदयकी पूर्वा                         | ११     | 1                   | । ख्यानावरणीय आदि नै                                   | 1                 |
| १२ पांच झा               | नावरणीयादिकोंके बंधके                       |        | 1                   | का विचार                                               | ४६                |
|                          | व उसके व्युच्छेदस्थानकी<br>करते हुए उन तेईस |        | स्वामि              | ष्यानावरणचतुष्कके बन्ध<br>ात्व आदिका विचार             | 40                |
| प्रश्लोका<br>१३ साम्सर   | उत्तर<br>, निरन्तर और साम्तर-               | १२     |                     | वेद और संज्वलनकोष्रवे<br>स्वामित्व आदिका विचार         | ५२                |
|                          | कपसे बंधनेवाली<br>गैका निर्देश              | १६     |                     | छन मान और मायाके बन्ध<br>स्व आदिका विचार               | 44                |
|                          |                                             |        |                     |                                                        |                   |

| 10                                                                    | adili      | TH 8//HT-H                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| क्रम तं विषय                                                          | पृष्ठ      | क्रम नं. विचय                                                                        | <b>ब्रह</b> |
| २७ संज्वलम् लोभके बन्धस्वामित्व<br>आदिका विचार                        | ५८         | ४१ तीर्थकर प्रकृतिके वस्थ-<br>स्वामित्वका विचार                                      | १०३         |
| २८ हास्य, रति, भय और जुगुप्साके<br>बन्धस्थामित्व आदिका विचार          | 48         | ४२ व्रथम तीन पृधिवियोंमें बन्ध-<br>स्वामित्वका विचार                                 | १०४         |
| २९ मनुष्यायुके बन्धस्वामित्व<br>आदिका विचार                           | ६१         | ४३ चतुर्थ, पंचम और छठी पृथिवीमें<br>बन्धस्वामित्य आदिका विचार                        | १०५         |
| ३० देवायुके बन्धस्वामित्व आदिका<br>विचार                              | દ્દસ       | ४४ सातवीं पृथिवीमें ज्ञानावरणीय<br>आदिके बन्धस्वामित्वका विचार                       | 11          |
| ३१ देवगति आदि सत्ताईस प्रकृति-<br>योंके बन्धस्वामित्व आदिका<br>विचार  |            |                                                                                      | १०९         |
| विचार<br>३२ आहारकशरीर और आहारक<br>शरीरांगोपांगके बन्धस्वामित्व        | દદ         | ४६ सातवीं पृथिवीमें मिथ्यात्व<br>आदिके बन्धस्वामित्वका विचार                         | १११         |
| आदिका विचार                                                           | ঙং         | तिर्थग्गतिमें —<br>४७ निर्येच, पंचेन्द्रिय तिर्येच, पंचे-                            |             |
| ३३ तीर्थंकर प्रकृतिके वन्धस्वामित्व<br>आदिका विचार                    | ક્ર        | हिय तिर्यच पर्याप्त और पंच-<br>द्विय तिर्यच योनिमतियोंमें                            |             |
| ३४ तीर्थेकर प्रकृतिके विशेष कारणेंकी<br>आशंका                         | હફ         | ज्ञानावरणीय आदिके बन्ध-                                                              | ११२         |
| ३५ तीर्थेकर प्रकृतिके बन्धके सोलह<br>कारणोंकी प्ररूपणा                | ઉટ         | ४८ निद्रानिद्रा आदिके बन्ध-                                                          | ११९         |
| ३६ तीर्थेकर प्रकृतिके उद्यका<br>माहात्म्य                             | ९१         | ४९ मिथ्यात्व आदिके बन्ध                                                              | १२३         |
| आदेशकी अपेक्षा बन्धस्वामित्व ९३<br>गतिमार्गणा                         | -३९८       | ५० अप्रत्यास्यानावरणचतुष्कके बंध-                                                    | (           |
| ३७ नरकगातेमें ज्ञानावरणीय आदिके                                       |            |                                                                                      | १२६         |
| बन्धस्वामित्वका विचार<br>३८ निद्रानिद्रादिके बन्धस्वामित्वका<br>विचार | ۹.         | ज्ञानावरणीय आदिके बन्ध-                                                              | १२७         |
| ३९ मिथ्यात्व आदिके बन्धस्थामित्वका<br>विचार                           |            | मनुष्यगतिमें —                                                                       | , < 0       |
| ४० मतुष्यायुके बन्धस्यामित्यका<br>विचार                               | १०२<br>१०२ | ५३ मनुष्य, मनुष्यपर्याप्त और<br>मनुष्यनियाँमें ओघके समान<br>बन्धस्वामित्वकी प्रकृपणा | \}o         |

७६ अप्रत्यास्यानावरणीय

बम्बस्वामित्वका विचार

१८२

STE.

843

६५ मिथ्यात्स

स्वामित्वका विचार

| र्र                       | 46                                           | (4.2)राम        | n skulani           |                                                              |                   |
|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| कम ने.                    | विषय                                         | पृष्ठ           | क्रम नं.            | विषय                                                         | বৃদ্ধ             |
| ७७ प्रत्यास्यानाः         | रणचतुष्कके बन्ध-                             | 148             |                     | योगमार्गणा                                                   |                   |
| बन्धस्यामित               | ार संज्वलनकोधके<br>वका विचार                 | ",<br>{<8       |                     | नोयोगी, पांच वचनये<br>काययोगी जीवोंमें<br>विके बन्धस्वामित्य | सब                |
| बम्धस्यामित्व             |                                              | १८५             | ९० उक्त जी          | समान प्ररूपणा<br>विमें सातावेदनीय वि                         |                   |
| ८० संज्वलन लो<br>विचार    | भके बन्बस्वामित्वका                          | **              | यक<br>विशेषत        |                                                              | हुछ<br>२०२        |
| बन्धस्वामित्व             |                                              | १८६             | गतिके               | ककाययोगियोंमें मनु<br>समान दन्धस्वामित                       |                   |
| ८२ मनुष्यायुके<br>विचार   | यन्धस्यामित्यका                              | "               |                     | ।<br>जीवें(में सातावेदनी<br>(मित्वकी मनोयोगिर                | यके               |
|                           | यस्वामित्वका विचार<br>देके बन्धस्वामित्वका   | <b>१८७</b><br>" | समान<br>९३ औदारि    | प्ररूपणा<br>कमिश्रकाययोगियोंमें<br>ानावरणीय आदिकं ब          | २०५               |
| अंगोपांगके                | र और आहारक<br>बन्धस्वामित्वका                |                 |                     | का विचार                                                     | ,,                |
| विचार<br>८६ तीर्थेकर प्रक | तिके बन्धसामित्वका                           | १९१             | स्वामित             | का विचार                                                     | २०९               |
| विचार                     |                                              | ,,              | ९५ सातावे<br>विचार  | दनीयके बन्धस्वामित                                           | का<br>२१२         |
| ८७ पृथिवीकायिः            | कायमार्गणा<br>क. जलकायिक.                    |                 | ९६ मिध्यात<br>विचार | व आदिके बन्धस्वामित्र                                        | का<br>२१३         |
| वनस्पतिका                 | येक, निगोद जीव<br>। पर्याप्त अपर्याप्त       |                 | ९७ देवचतु<br>विचार  |                                                              | का<br>२१४         |
| प्रत्येक <b>दारीर</b>     | र वनस्पतिकायिक<br>पर्याप्त अपर्याप्तोंमें    |                 | ९८ वैकियि           |                                                              | व-                |
|                           | तिर्येच अपर्याप्तोंके<br>स्वामित्वकी प्रकपणा | १९२             | प्ररूपण             |                                                              | <b>२१५</b>        |
|                           | व वायुकायिक बादर<br>त अपर्याप्तोंमें कुछ     |                 | गातिके<br>प्ररूपण   | समान बन्धसामित                                               |                   |
| विदोषताके                 | साथ पंचेन्द्रिय<br>र्गाप्तोंके समान बन्ध     |                 | १०० उक्त<br>मनुष्या | जीवोंमें तिर्यगायु स                                         | <b>गीर</b>        |
| सामित्वकी                 |                                              | १९९             | मनुष्या<br>विद्योगः |                                                              | की<br>१ <b>२९</b> |

| ऋम नं. विषय                                                                         | पृष्ठ    | क्रम नं. विषय                                                                       | 58              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| १२७ हास्य रित आदिकी ओघके<br>समान प्ररूपणा                                           | ২৩৩      | १४० मनःपर्वयक्षानियोंमें पांच क्षाना-<br>वरणीय आदिके बन्ध-<br>स्वामित्वका विचार     | 201-            |
| १२८ मायाकषायी जीवोंमें पांच<br>ज्ञानावरणीय आदिके वन्ध-<br>स्वामित्वका विचार         | ,,       | १४१ निद्रा और प्रचलाके बन्ध-<br>स्वामित्वका विचार                                   | <b>२९५</b><br>" |
| १२९ द्विस्थानिक आदिकी ओधके<br>समान प्ररूपणा                                         | ,,       | रै४२ सातावेदनीयके बन्धस्वामित्व-<br>का विचार                                        | <b>६९</b> ६     |
| १३० हास्य-रति आदिकी ओघके<br>समान प्रकपणा<br>१३१ लोभकपायी जीवोंमें पांच              | "<br>२७८ | १४३ रोप प्रकृतियाँकी कुछ विरो-<br>यताके साथ ओघके समान<br>प्रकृपणा                   | ,               |
| रश्र लामकषाया जावाम पाच<br>ज्ञानावरणीय आदिके वन्ध-<br>स्वामित्वका विचार             | ,,       | १४४ केवलक्रानियोंमें सातावेदनीयके<br>बन्धस्थामित्वका विचार                          | ,,<br>২९.৩      |
| १३२ दोष प्रकृतियोंकी भोघके समान<br>प्रकृपणा                                         | ,,       | संयममार्गणा<br>१४५ संयत जीवोंमें मन पर्य-                                           |                 |
| १३३ अकवायी जीवोंमें सातावेद-<br>नीयके बन्धस्यामित्वका विचार                         | "        | यज्ञानियोंक समान धन्ध-<br>स्वामित्वकी प्ररूपणा<br>१४६ सातावेदनीयके बन्धस्वामित्वमें | २९८             |
| ज्ञानमार्गणा<br>१३४ मतिअज्ञानी, श्रुतअज्ञानी और<br>विभंगज्ञानियोंमें पांच ज्ञानावर- |          | इछ विशेषता  इछ विशेषता  रिडण सामायिक-छेदोपस्थापनशुद्धि- संयतोंमें पांच ज्ञानावरणीय  | ,,              |
| णीय आदिके बन्धस्यामित्वका<br>विचार                                                  | २७९      | आदिके बन्धस्वामित्वका विचार                                                         | ,,              |
| १३५ एकस्थानिक प्रकृतियोंकी ओघके<br>समान प्ररूपणा<br>१३६ माभिनियोधिक, श्रुत और       | २८५      | १४८ शेष प्रकृतियोंके बन्ध-<br>स्वामित्वकी मनःपर्ययक्कानियों-<br>के समान प्ररूपणा    | ३००             |
| अवधिक्रानी जीवोंमें पांच<br>क्रानावरणीय आदिके बन्ध-                                 |          | १४९ परिहारशुद्धिसंयतोंमें पांच<br>ज्ञानावरणीय आदिके बन्ध-                           |                 |
| स्वामित्वका विचार<br>१३७ निद्रा व प्रचलाकी ओघके                                     | २८६      | १५० असातावेदनीय आदिके बन्ध-                                                         | <b>३०३</b>      |
| समान प्ररूपणा<br>१३८ सातावेदनीयके बन्धस्वामित्वका                                   | २८७      | स्वामित्वका विचार<br>१५१ देवायुके बन्धस्वामित्वका                                   | ३०५             |
| विचार<br>१३९ शेव प्रकृतियोंकी ओश्रके                                                | २८८      | विचार<br>१५२ आहारशरीर और आहार-                                                      | ३०६             |
| समान प्रकृपणा                                                                       | २८९      | शरीरांगोपांगके बन्धस्वामित्व<br>का विचार                                            | to)             |

| क्रम नं. विषय                                                                         | पृष्ठ कम ने. विषय                                                               | 28           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| १५३ स्कमलाम्परायिक संयतोंमें<br>पांच ज्ञानावरणीय आहिके                                |                                                                                 | -60          |
| बन्धसामित्वका विचार<br>१५४ यथास्यातविद्यारशुद्धिसंयतोंमें                             | ३०८ बन्धस्वामित्वका विचार<br>१६६ द्विस्थानिक प्रकृतियोंकी आधके                  | ३३३          |
| सातावेदनीयके बन्धसामित्वका<br>विचार<br>१५५ संयतासंयतोंमें पांच शाना-                  | ३०९<br>१६७ असाताबेदनीयकी आधिके                                                  | ३३७          |
| बरणीय आदिके बन्ध-<br>स्वामित्वका विचार                                                | समान प्रकपणा<br>१६८ मिथ्यात्व आदिके बन्ध-<br>स्वामित्वका विचार                  | ₹ <b>₹</b> ₹ |
| १५६ असंयत जीवोंमें पांच ज्ञाना-<br>वरणीय आदिके यन्धस्तामित्वका<br>विचार               | १६९ अप्रत्याच्यानावरणीयकी ओघके                                                  | 380          |
| १५७ द्विस्थानिक प्रकृतियोंकी ओघके<br>समान प्ररूपणा                                    | ११२ समान प्ररूपणा<br>१७० प्रत्याख्यानावरणकी ओघके<br>३१७ समान प्ररूपणा           | ३४१<br>३४३   |
| १५८ एकस्थानिक प्रकृतियोंकी<br>ओघके समान प्ररूपणा                                      | १७१ मतुष्यायुकी ओघके समान<br>प्रकृषणा                                           | ,,           |
| १५९ मनुष्यायु और देवायुके बन्ध-<br>स्वामित्वका विचार                                  | १७२ देवायुकी ओघके समान<br>प्रक्रपणा                                             | ३४४          |
| १६० तीर्थेकर प्रकृतिके बन्ध-<br>स्वामित्वका विचार                                     | १७३ आहारकशारीर और आहारक-<br>शरीरांगोपांगके बन्धस्वामित्वका                      |              |
| दर्शनमार्गणा<br>१६१ चश्चदर्शनी और अखश्चदर्शनी                                         | विचार<br>१७४ तीर्यंकर प्रकृतिके बन्ध-<br>कामित्वका विचार                        | "            |
| जीवोंमें ओघके समान बन्ध-<br>स्वामित्वकी प्ररूपणा                                      | ्रानित्वका विचार<br>१७५ पद्मलेक्यावालॉमें मिथ्यात्व<br>दण्डककी नाराकेवोंके समान | ३४५          |
| १६२ सातावेदनीयके बन्धसामित्वमें<br>कुछ विशेषता                                        | प्ररूपणा<br>१७६ शुक्ललेख्यावालोंमें तीर्थेकर                                    | ३४६          |
| १६३ अवधिदर्शनी जीवोंमें अवधि-<br>झानियाँ और केवलदर्शनी<br>जीवोंमें केवलझानियोंके समान | प्रकृति तक ओधके समान<br>प्ररूपणा                                                | "            |
| बन्धस्वामित्यकी प्ररूपणा<br>हेट्यामार्गणा                                             | १७७ उक्त जीवोंमें साताबेदनीयके " बन्धस्वामित्वकी मनोयोगियोंके समान प्रकपणा      | ३५६          |
| ्रयानागणा<br>१६४ कृष्ण, नील और कापोत लेक्या-<br>वालोंमें असंयतोंके समान               | १७८ द्विस्थानिक और एकस्थानिक<br>प्रकृतियोंकी नवशैषेयक्रविमान                    | 474          |
| बन्धसामित्वकी प्रह्नवना                                                               | ३२० वासी देवोंके समान प्ररूपणा                                                  | ,,           |

| • •   |                                                                 | `           |                                                          |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-----|
| कम न  | ा. विषय                                                         | मृष्ठ       | क्रम नं. विषय                                            | £8  |
|       | भन्यमार्गणा                                                     |             | १९१ सातावेदनीयके बन्धसामित्वका                           | ३७५ |
|       | भन्य जीवोंमें ओघके समान<br>बन्धस्सामित्वकी प्ररूपणा             | 346         | विचार<br>१९२ असाताबेदनीय आदिके                           |     |
| १८०   | अभन्य जीवोंमें पांच क्राना-<br>वरणीय आदिक बन्ध-                 |             | बन्धसामित्वका विचार<br>१९३ अप्रत्यास्थानावरणीयकी         | ३७६ |
|       | वरणाच आद्यः वन्यः<br>स्वामिन्वका विचार                          | ३५९         | अवधिशानियोंके समान<br>प्रकृषणा                           | ,,  |
|       | सम्यत्तवमार्गणा                                                 |             | १९४ उक्त जीवोंमें आयुके बन्धका<br>अभाव                   | 300 |
|       | सम्यग्दष्टि और क्षायिकसम्य-<br>ग्द्रष्टि जीवोंमें आभिनिवाधिक-   |             | १९५ प्रत्याख्यानावरणचतुष्कके बन्ध                        | 400 |
|       | इतियोंके समान वन्ध-<br>स्वामित्वकी प्रकृपणा                     | 363         | स्वामित्वका विचार<br>१९६ पुरुपवेद और संज्वलनकोधक         | **  |
|       | सःतावेद्नीयके षम्धस्वामिन्त्रमें<br>कुछ विशेषता                 | <b>3</b> 88 | बन्धस्वामित्वका विचार<br>१९७ संज्वलन मान और मायाके       | ,•  |
| १८३   | वदकसम्यग्दष्टियोंमें पांच                                       | 443         | बन्धस्वामित्वका विचार                                    | ३७८ |
|       | ज्ञानावरणीय आदिके बन्ध-<br>स्वामित्वका विचार                    | "           | १९८ संज्वलनलोभके बन्ध-<br>स्वामित्वका विचार              | *** |
|       | असातावेदनीय आदिके बन्ध-<br>स्वामित्वका विचार                    | ३६७         | १९९ हास्य, रित, भय और<br>जुगुप्साके बन्धस्यामित्वका      |     |
|       | अप्रत्याख्यानवरणीय आदिके<br>यन्धस्वामित्वका विचार               | ३६९         | विचार<br>२०० देवगीत आदिके बन्ध-                          | ३७९ |
| ₹८६ : | प्रत्याख्यानावरणचतुष्कके बन्ध-                                  | 395         | स्वामित्वका विचार                                        | 73  |
|       | स्यामित्वका विचार<br>देवायुके बन्धस्वामित्वका                   | ३७०         | २०१ आहारकशरीर और आहारकः<br>शरीरांगोपांगके बन्धस्वामित्वः |     |
|       | विचार<br>आहारकशरीर और आहारक                                     | ३७१         | का विचार<br>२०२ सासादनसम्यग्दिष्टर्योकी मति-             | ३८० |
|       | आहारकारार जार जाहारक<br>शरीरांगोपांगके बन्धस्वामित्वका<br>वेचार | રૂહર        | इतियोंके समान प्ररूपणा                                   | "   |
| १८९   | उपरामसम्यग्दष्टियोंमें पांच                                     | 234         | यताँके समान प्ररूपणा                                     | ३८३ |
|       | हानावरणीय भादिके बन्ध-<br>खामित्वका विचार                       | ,,          | २०४ मिथ्यादृष्टियोंकी अभव्य जीवोंके<br>समान प्ररूपणा     | ३८६ |
|       | निद्रा और प्रचलके <b>ब</b> न्ध-<br>सामित्वका विचार              | રુક         | २०५ संझी जीवोंमें ओघके समान<br>बन्धस्वामित्वकी प्ररूपणा  |     |
| `     |                                                                 | 100         | न-जरपासत्यका अ <b>ह</b> प् <b>णा</b>                     | 1)  |

|     |                           |                  |                          | श्रा€ | - <b>Ų</b> 2                |                                       |                  | १७    |
|-----|---------------------------|------------------|--------------------------|-------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|-------|
| 斯邦  | मं.                       | विषय             |                          | पृष्ठ | कम नं.                      | विषय                                  |                  | पृष्ठ |
| ₹•६ |                           |                  | घस्वामित्व-<br>रोके समान | ₹८७   | २०८ बाहारक<br>समान<br>महरणा | जीवॉमें<br>बन्धस्य                    | ओघके<br>ामित्वकी | 190   |
| २०७ | असंबी<br>समान<br>प्रकृपणा | जीवोंमें<br>बन्ध | अभव्योंके<br>स्वामित्वकी | ,,    |                             | जीवोंमें<br>योंके समान<br>ती प्ररूपणा |                  | 368   |

# शुद्धि-पत्र

| षृष्ड      | ψ̈́.      | मगुद                            | গুৰু                                 |
|------------|-----------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 4          | १८        | किस गुणस्यान तक                 | किस गुणस्थानसे किस गुणस्थान तक       |
| •          | 8         | उववसो                           | उवएसो                                |
| 53         | હ         | बोच्छिजंदि                      | वोच्छज्जदि                           |
| <b>१</b> ५ | Ę         | बज्झति                          | <b>ब</b> ज्यंति                      |
| 97         | ११        | बंधमाणाणि ।                     | वंधमाणाणि                            |
| 99         | १२        | वंधति                           | वंधंति                               |
| 31         | २५-२६     | दश प्रकृतियां तथा दर्शनावरणकी   | दश प्रकृतियों तथा दर्शनावरणकी चार ही |
|            |           | ···· स्वोदयसे ही बंधती हैं,     | प्रकृतियोंको बांधनेवाळे सब गुणस्थान  |
|            |           |                                 | स्वादयसे ही बांधते हैं,              |
| 15         | ફ         | पुष्छणं पडिवण्णं ।              | पुच्छाणं पश्चिषणां बुद्धवे ।         |
| 22         | <b>२२</b> | ये तीन प्रश्न प्राप्त होते हैं। | इन तीन प्रभोंका उत्तर कहते हैं।      |
| 14         | <         | <b>1</b> 2                      | इस्थि                                |
| 37         | २३        | अञ्चम, पांच                     | अञ्चय पांच                           |
| 17         | २४        | विद्वायोगति स्थावर              | विद्वायोगित तथा स्थावर               |
| રષ્ઠ       | 4         | दु बावीसा                       | दुवावीसा                             |
| २५         | २०        | È                               | ŧ                                    |
| 32         | y .       | <b>उद्यक्षेट्डे</b> दो          | उदयवोच्छेदादो                        |
| 34         | 4         | कदि गदिया                       | कदिगदिया                             |
| ¥e.        | 1         | <b>3 ज</b> रे                   | उच्चरे                               |
|            |           |                                 |                                      |

| \$ | 1  |
|----|----|
| ٠, | ,- |

### षट्खंडागम्की प्रस्तावना

| पुष्ठ | ψ̈.          | अगुद्                                                         | <b>ग्र</b> स .                                                                         |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 8\$   | 55,          | <b>णिर्यगरपाओग्याणुपुत्रि</b>                                 | णिर्यगद् जिर्वमद्याओग्नाणुपुरिव                                                        |
| "     | , <b>R</b> & | नार्कायु और                                                   | नारकायु, नरकगति और                                                                     |
| 86    | •            | धुवबंघो।                                                      | धुवबंधो                                                                                |
| 11    | १७-२१        | ृ सर्वे काङ <b>ःः'क्यों नहीं</b> पाया<br>जाता <b>१</b>        | शंका — सर्व कालःऔदारिकशरीरका<br>ध्रुव बन्ध और अनादिक बन्ध भी क्यों<br>नहीं पाया जाता ! |
| 97    | २३           | अनादि रूपसे भूत बन्धका                                        | अनादि एरं ध्रुव बन्धका                                                                 |
| 40    | 8            | बंघा ॥ २०॥                                                    | बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥२०॥                                                       |
| 77    | 84           | बन्धक हैं॥ २०॥                                                | बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अवन्धक                                                    |
|       |              |                                                               | है ॥ २०॥                                                                               |
| લર    | 4            | दुविहाभावादो                                                  | <b>धुवियाभावादो</b> '                                                                  |
| 22    | 16           | दो प्रकारके बन्धका                                            | ध्रुव बन्धका                                                                           |
| **    | २५           | ×××                                                           | २ श्रतिषु दुविहासावादी हति पाठः ।                                                      |
| 48    | ६            | गयपञ्चओ                                                       | सगपरुचओ'                                                                               |
| "     | २०           | गतप्रस्पय है, अर्घात् उसका प्रस्पय<br>उत्पर बतला ही चुके हैं, | स्वनिमित्तक है,                                                                        |
| "     | २३           | अनुभागोदयसे अवना अनन्तगुण-<br>हानिसे हीन                      | अनुमागोदयकी अपेक्षा अनन्तगुणे द्दीन                                                    |
| "     | ₹•           | × × <b>x</b>                                                  | १ प्रतियु 'गयपच्चओ 'इति पाठः ।                                                         |
| 44    | २०           | क्योंकि, वहां                                                 | क्योंकि, [ मिध्यान्व और सासादन गुण-<br>स्यानमें ]                                      |
| 4     | \$8          | <b>अ</b> न्तर्दीपक                                            | अन्तदीपक                                                                               |
| 99    | ŧo.          | लोकस्स                                                        | लोग <b>स्</b> स                                                                        |
| 99    | ,,           | अच्चणिज्जा वंदणिज्जा                                          | अञ्चणिज्जा पूजणिज्जा वंदणिज्जा                                                         |
| **    | 24           | अर्चनीय, वंदनीय,                                              | अर्चनीय, पूजनीय, बंदनीय,                                                               |
| ९२    | १९           | पांच मुष्टियों अर्घात् अंगोंसे                                | पांच मृष्टियों अशीत् पांच अंगों द्वारा<br>भूमिस्पर्शते                                 |
| 49    | 8            | वंधा                                                          | नू नत्परास<br><b>वंघो</b>                                                              |
| ₹•₽   | २२           | दितीय दण्डकोर्षे (१)                                          | वया<br>दितीय दण्डक अर्थ्यात्, निद्रानिद्रा आदि<br>दिस्थानिक प्रकृतियों हें             |

| गृष्ठ            | ψ̈́. | अगुद                                         | যুক্ত                                                                                        |
|------------------|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 308              | ₹    | जसकिति-णिमिण                                 | जसकिति अजसकिति-णिमिण                                                                         |
| 11               | १६   | यशकीति, निर्माण                              | यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निर्माण                                                                 |
| 213              | 25   | <b>अ</b> त्थगदीप                             | अत्थ गदीए                                                                                    |
| 19               | २५   | अर्थगतिसे                                    | इस गतिमें                                                                                    |
| १२१              | ٩    | उप्पण्णाणं सणक्कुमारादि                      | उपण्णाणं, ओरालियसरीरअंगोवंगस्स<br>सणक्कुमारादि                                               |
| <b>१</b> २१      | २४   | जीवोंके, और सन्तकुमारादि                     | जीवोंके उपर्युक्त प्रकृतियोंका, तथा औदा-<br>रिकशरीरांगोपांगका सनत्क्रमारादि                  |
| "                | **   | भी इनका निरन्तर                              | भी निरन्तर                                                                                   |
| "<br><b>१</b> २२ | "    |                                              | मणुस्साउ- [ मणुसगइ- ] मणुसगइ-<br>पाभोग्गाणुपुट्यीओ                                           |
| "                | ۷    | तिरिक्खाउ-तिरिक्खगर्याओ-<br>गगाणुपुन्तीओ     | तिरिक्खाउ [तिरिक्खगइ ] तिरिक्ख<br>गइपाओग्गाणुपुब्बीओ                                         |
| 31               | २१   | मनुष्यायु एवं                                | मनुष्यायु, [ मनुष्यगति ] एवं                                                                 |
| "                | २२   | तिर्यगायु, तिर्यग्गतिष्रायोग्यानु-<br>पूर्वी |                                                                                              |
| १२७              | 9    | पञ्जल-पत्तेय                                 | पञ्जत्त-अपञ्जतः पत्तेय                                                                       |
| 1)               | १९   | पर्याप्त, प्रत्येक                           | पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक                                                                |
| १३०              | Ř    | धुवबंधिताहो । x x x                          | धुववंधितादो । अवसेसाणं सादि-<br>अड्वे।, अड्वबंधितादो ।                                       |
| "、               | १५   | ध्रुववन्धी हैं । x x x                       | भुववन्धी हैं । शेष प्रकृतियोंका सादि<br>और अधुव बन्ध होता है, क्योंकि, वे<br>अधुववन्धी हैं । |
| १३४              | **   | णवदंसणा-सोलसकसाय-                            | णवदंसणावरणीय-सादासाद-मिच्छन्त-<br>सोलसकसाय-                                                  |
| <b>१३</b> ६      | ٩    | [ तिर्यनगद्द-तिर्यनगद्दपाओगाणु-<br>पुन्वी-]  | पुरुवी-]                                                                                     |
| १४९              | 4    | णिमिण-पंचंतराइयाणं                           | मिमिण-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं                                                                  |
| 99               | २०   | निर्माण और                                   | निर्माण, उच्चगोत्र और                                                                        |
| <b>१</b> ६०      | १०   | साादासाद                                     | सादासाद                                                                                      |
| ₹ <b>U</b> }     | 12   | पविक्ख                                       | पडियम्ख                                                                                      |

| <b>बु</b> ख | पं | <b>মগ্র</b> র                 | য়ুৰ                                     |
|-------------|----|-------------------------------|------------------------------------------|
| <b>\$08</b> |    | सांतर-जिरंतरो।                | सांतर-णिरंतरो,                           |
| \$68        | 4  | बादेज्ज-जसकिश्चि              | बादेज्ज- [ अणादेज्ज- ] जसकित्तिः         |
| 27          | १७ | आदेय, यशकीर्त                 | आदेय, [ अनादेय ], यशकीर्ति               |
| १९७         | ą  | अत्थगईए                       | अत्य गईए                                 |
| 39          | ₹७ | <b>अर्था</b> पत्तिसे          | इस पर्यायमें                             |
| १९९         | 4  | पज्जचापरजाणं                  | पञ्जनापञ्जनाणं                           |
| २३४         | 6  | मिच्छइट्टीसु                  | मिच्छारहीसु                              |
| 200         | ** | 11 204 11                     | ॥ २०५ ॥                                  |
| 310         | ર  | रदि-सोग                       | रदि-अरदि-सोग                             |
| 99          | 84 | रति, शोक                      | रति, अरति, शोक                           |
| ₹१६         | २४ | नरकगगति                       | नरकगति                                   |
| 196         | 8  | वेष्टिङज्जिद                  | बोच्छिज्जिदि                             |
| ३६७         | ₹o | जसकित्तिणामाणं                | अजसकिचिणामाणं                            |
| 37          | २७ | अयशकि <del>ति</del>           | <b>अ</b> यशकीर्ति                        |
| ३८०         |    | असंजसम्मादिद्विप <b>र्</b> डि | <b>अ</b> संजदसम्मादिट्ठिप्य <b>हु</b> डि |
| **          | १२ | मदिणाणिभंगो                   | मविभक्जाणिभंगो <sup>१</sup>              |
| **          | २३ | मतिज्ञानियोंके                | मतिअज्ञानियोंके                          |
| 31          | રહ | ×××                           | १ मतिषु बदिणाणिसंगी इति पाठः ।           |



#### सिरि-भगवंत-पुष्फदंत-भूदवलि-पणीदो

### **छक्खंडागमो**

सिरि-वीरसेणाइरिय-विरइय-धवला-टीका-समण्णिदो तस्स तदियखंडो

# वंधसामित्तविचओ

साहृवज्झाइरिए अरहंते वंदिऊण' सिद्धे वि । जे पच ठांगवाठे वोच्छ बधस्म सामित्तं ॥

जो सो बंधसामित्तविचओ णाम तस्त इमो दुविहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य ॥ १ ॥

किमइमिदं सुत्तं बुच्चदे ? संबंधाभिहेर्यं-पओजणपदुप्पायणद्वं । जो सो बंधसामित्तविचओ

साधु, उपाध्याय, आचार्य, अरहंन और सिद्ध, ये जो पंच लेकपाल अर्धात् लेकोत्तम परमेप्टी है उनको नमस्कार करके वंधके स्वामिन्वको कहते हैं।

जो बंधस्वामित्विविचय है उसका यह निर्देश ओष ओर आदेशकी अपेक्षासे दो प्रकार है ॥ १ ॥

शंका-यह सूत्र क्यो कहा जाता है?

समाधान—सम्बन्ध, अभिधेय और प्रयोजनके बतलानेके लिये उक्त सूत्र कहा गया है।

' जो वह वंधस्वामित्वविचय है ' इससे सम्बन्ध कहा गया है। वह इस प्रकार

१ प्रतिषु 'बर्टिऊण ' इति पाउ । २ अ आप्रत्यो 'लोकचाले ' इति पाउ ।

३ प्रतिपु 'सबधामिहिय 'इति पाठ ।

णामित्त एरेण संबंधो कहिंदो । तं बहा— किद नेदणादिचदुवीसश्रणिश्रोगहारेसु तत्य बंधणमिद्द छड्डमणिश्रोगहारं । तं चउन्विहं बंधो बंधगा बंधणिः बंधविहाणिमिद्द । तत्य बंधो णाम
जीवस्स कम्माणं च संबंधं णयमस्सिद्धण पर्रुवेद । बंधगो ति श्रिट्टेयारो एक्कारसश्रणिश्रोगहारेहि
बंधगे पर्रुवेदि । बंधणिः णाम अहियारो तेवीसवम्गणाहि वंधनोम्ममबंधनोग्गं च पीम्मठदन्वं
पर्रुवेदि । जं तं बंधविहाणं तं चउन्विहं पथि दिहित-श्रणुभाग-पर्देसचंधो चेदि । तत्य
पयिह्रबंधो हुविहो मूरुपयद्विबंधो उत्तरपयद्विबंधो स्वेद । जो सो मूरुपयद्विबंधो सो दुविहो
एरोगमूरुपयद्विबंधो श्रव्वोगाहमूरुपयद्विबंधो से दुविहो
सुन्ताग्रवंधो पयिह हुणवंधो चेदि । तत्य उत्तरपयद्विबंधस समुक्कित्तणाश्रो चदुविहो
सुन्ताग्रवंधो पयिह हुणवंधो चेदि । तत्य उत्तरपयद्विबंधस समुक्कित्तणाश्रो चदुविहासश्रीणश्रोगहाराणि भवंति । तेसु चदुवीसश्रणिश्रोगहारेसु वंधसामित्तं णाम अणिश्रोगहारं । तत्सेव वंधसामित्तविचशो ति सण्णा । जो सो ति वयणण जेण सो समारिद्धो तेण एसो णिहेसो
संबंधपरुक्तशो । एसो चेव अभिद्देयपुरुवश्री वि । ते जहा- जीव-कम्माणं मिण्ठतासंज्ञमकसाय-जोगिह एत्तपरिणामो वंधो । उत्तं च-

है- इ.ति. बेदना आदि चौबीस अनुयोगद्वार्गमें बन्धन नामक जो छठा अनुयोगद्वार है वह चार त्रकार है- वंध, वंधक,वन्धनीय और वन्धविधान। उनमें वन्ध नामक अधिकार जीव और कमोंके सम्बन्धका नयको अपेक्षा करके निरूपण करता है। बन्धक अधिकार ग्यारह अनुयोगद्वारोंसे बन्धकोंका निरूपण करता है। बन्धनीय नामक अधिकार नेईस वर्गणाओं से यन्ध्योग्य और अवन्ध्योग्य पुद्गल द्रव्यका प्ररूपण करना है। जो वन्ध-विधान है वह चार प्रकार है- प्रकृतिवंध, स्थितिवंन्ध, अनुभागवन्ध और प्रदेशवन्ध। उनमें प्रकृतिबन्ध दो प्रकार है— मूलप्रकृतिबन्ध और उत्तरप्रकृतिबंध। जो मलप्रकृतिबन्ध है वह दो प्रकार है— एक-एकमूलप्रकृतिबन्ध और अव्योगादमुलप्रकृतिबन्ध । जो अञ्बोगादमुलप्रकृतिवन्ध हे वह दो प्रकार है- मुजगारबंध और प्रकृतिस्थानबन्ध। इनमें उत्तरप्रकृतिबन्धकं समुत्कीर्तन करनेवाले चौबीस अनुयोगद्वार हैं। उन चौबीस अनुयोगद्वारोंमें बन्धस्वामित्व नामक अनुयोगद्वार है। उसका ही नाम बन्धस्थामित्वविन्नय है। जो बन्धस्वामित्वविचय बन्धन अनुयोगद्वारके अन्तर्गत बन्धविधान अधिकारके भीतर प्रसिद्ध है वह प्रवाहरूपसे अनादिनिधन है। ' जो सो ' इस वचनसे चांकि उसका स्मरण कराया गया है इसीलिये यह निर्देश सम्बन्धका निरूपक है, और यही अभिधेयका भी निरूपक है। वह इस प्रकार है— जीव और कमींका मिध्यात्व, असंयम, कपाय और योगोंसे जो एकत्व परिणाम होता है उसे बन्ध कहते हैं। कहा भी है-

१ प्रतिष्ठ 'अभिहिय ' इति पाठः।

1. 1. 1

बंधेण य संजोगो पोग्गलदन्त्रेण होइ जीवस्स । बंधो पण विण्णेओ बंधविओओ पमोक्खों द ॥ १ ॥

एदस्स वंधस्स सामितं वंधसामितं, तस्स विचओ [ वंधसामित्तविचओ, विचओ ] विचारणा भीमांसा परिक्वा इदि एयद्दे। तस्स वंधसामित्तविचयस्य इमे दुविही णिदेसो ति अपेदं सुनं देसामासियं तेणेत्य पत्रोजणं ि पद्धवेदव्यं । किम्रहमेत्य वंधस्स सामितं उच्चदे हैं संत-द्व्य-बेत-फोसण-कालंतर्त-भावणावहुव-गहरागइवंधरातेण अवगयाणं चोहसरुणहाषाणं अणवगदे वंधविसेसे वंधरातं वंधकारणगहरागईओ च सम्मं ण णव्वंति ति काऊण चोहस-गुणहाणां आहिकिच्च अप्पाउआणमणुगहुई वंधविसेसो उच्चदे । तस्स णिदेसो दुविही अधिदेसोस्म एण । तिविही किण्ण होिद है ण, वयणपत्रोगो हि णाम परेहो । ण च परे वि दुणयविदित्ति अत्थि जेण तिविहा एयविहा वा पह्तवणा होज्य ति । ओविणेदेसो हव्य-हियणयाणुगहकरो, इयरे वि पञ्जविद्वयणयस्स ।

जीवका पुर्मल द्रध्यसे जो बन्ध साहित संयोग होता है उसे बन्ध और बन्धके वियोगको मोक्ष जानना चाहिये॥१॥

इस वन्धका जो स्वामित्व है वह वन्धस्वामित्व है। उसका जो विचय है वह बन्धस्वामित्वविचय है। विचय, विचारणा, मीमांसा और परीक्षा, ये समानार्थक इन्द्र हैं। 'उस वन्धस्वामित्वविचयका यह दो प्रकारका निर्देश हैं। चूंकि यह सुत्र देशामर्शक हैं इस लिये यहां प्रयोजन भी कहना चाहिये।

शंका-यहां बन्धके स्वामित्वको किस लिये कहा जाता है ?

समाधान—संस्व, द्रच्य, क्षेत्र, स्परीन, काल, अन्तर, आब, अन्यबहुत्व और गत्या-गति वच्यक रुपसे जाने गये चीदह गुणस्थानोंके वन्धविशेषके अवात होनेपर वस्थकत्व ब बच्धानिमित्तक आति-आगतिका मेळ प्रकार बान नहीं हो सकता, पेसा जानकर चौदह गुणस्थानोंका अधिकार करके अच्यायु शिष्योंक अनुसहके लिये वन्धविशेष कहा जाता है। उसका निर्देश और और आदेशके भेदले दो प्रकार है।

शंका-वह निर्देश तीन प्रकारका क्यों नहीं होता ?

समाधान---नहीं होता, क्योंकि वचनका प्रयोग परके लिये होता है, और पर भी दो नयोंको छोड़कर है नहीं जिससे तीन प्रकार या एक प्रकार प्ररूपणा होसके।

भोधनिर्देश द्रव्यार्थिक नयवालोंका और इतर अर्थात् आदेशनिर्देश पर्यायार्थिक मयवालोंका अनुमहकर्ता है।

१ प्रतिप्र 'पमोक्खा ' इति पादः ।

ओधेण वंधसामित्तविचयस्स चोइसजीवसमासाणि णादव्वाणि भवंति ॥ २ ॥

' जहा उंदसो तहा णिदेसो 'ति जाणावणह्रमोधेणीत उत्तं । वंधसामित्तविचयस्सेति संबंधे छट्टी दृष्ट्या । अथवा, वंधसामित्तविचए इदि विसयटक्यलणसत्तर्माए छट्टीणिदेसो कायव्यो । पुत्रमवगया चेव चे।हमजीवसमासा, पुणे। ते एत्य किमट्टं परूविज्जेते ? ण एस दोसो, विस्सरणालुजसिस्ससंभारणह्वादो ।

मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी सम्मामिच्छाइट्टी असंजदसम्माइट्टी संजदासंजदा पमत्तसंजदा अप्पमत्तसंजदा अपुव्वकरणपइट्टउवसमा खवा अणियट्टिवादरसांपराइयपइट्टउवसमा खवा सुहुमसांपराइयपइट्ट-उवसमा खवा उवसंतकसायवीयरागछदुमत्था खीणकसायवीयरायछदु-मत्था सजोगिकेवळी अजोगिकेवळी ॥ ३ ॥

ओघकी अपेक्षा बन्धस्वामित्वविचयंक चौदह जीवसमास जानने योग्य हैं॥ २॥

' जैसा उद्देश येसा निर्देश होता है 'इसके झापनार्थ' ओघसे 'एमा कहा है। 'वन्धस्वामिन्वविचयके 'यह सम्बन्धमें एन्टी विभक्ति जानना चाहिय। अथवा 'वन्ध-स्वामिन्वविचयमें 'इस प्रकार विचयाधिकरण छश्चण सप्तमी विभक्तिके स्थानमें पट्टी विभक्तिका निर्देश करना चाहिय।

शंका—चोदह जीवसमास पूर्वमें जाने ही जा चुके हैं. फिर उनकी यहां प्ररूपणा किसलिये की जाती हैं ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है. क्योंकि, यह कथन विस्मरणशील शिष्योंके स्मरण करानेके लिये हैं।

मिध्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, मम्यिनिध्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत, अपन्तसंयत, अप्वकरणप्रविष्ट उपग्रमक व क्षपक, अनिवृत्तिचादरसाम्परायिक-प्रविष्ट उपग्रमक व क्षपक, स्क्ष्मसाम्परायिकप्रविष्ट उच्छामक व क्षपक, उपग्रान्तकषाय वीत-रागछद्मस्य, क्षीणकथाय वीतरागछद्मस्य, स्राणकथाय वितरागछद्मस्य, स्राणकथाय वीतरागछद्मस्य, स्राणकथाय वितरागछद्मस्य, स्राणकथाय वितरागछद्मस्य, स्राणकथाय वितरागछद्मस्य, स्राणकथाय वितरागछद्मस्य, स्राणकथाय वितरागछ्य वितरागछ्य वितरागछद्मस्य, स्राणकथाय वितरागछ्य स्राणकथाय वितरागछद्मस्य, स्राणकथाय वितरागछद्मस्य, स्राणकथाय स्राणकथ्य स्राणकथ्य स्राणकथाय स्राणकथ्य स्राणकथाय स्राणकथ्य स्राणकथ

एदस्स सुत्तस्स अत्थे। जहा जीवहाणे वित्थांण परुविदो तहा एत्थ परुवेदच्चो, विसेसाभावादो । एवं चेाइसण्हं जीवसमासाणं सरुवं संगालिय बंधसामित्तपरुवणहमुत्तरसुत्तं भणदि —

### एदेसिं चोइसण्हं जीवसमासाणं पयडिबंधवोच्छेदो काद्व्वा भवदि ॥ ४ ॥

जिद जीवसमासाणं पथिडवेथवो छेदो चेव उच्चिदि तो एदस्स गंथस्स वंधसामित्त-विचयसण्णा कर्ष घडदे ? ण एस दोसो, एदिम्म गुणहाणे एदासिं पयडीणं बंधवोच्छेदो होदि त्ति कहिंद्र हेहिल्टगुणहाणाणि तासिं पयडीणं वंधसामियाणि त्ति सिद्धीदो । किंच बोच्छेदो दुविहो उपादाणुच्छेदो अणुप्पादाणुच्छेदो चेदि । उत्पादः सत्तं, अनुच्छेदो विनाझः अभावः नीरुपितां इति यावत् । उत्पाद एव अनुच्छेदः उत्पादानुच्छेदः, भाव एव अभाव इति यावत् । एसो दव्यहियणयव्यवहारा । ण च एमो एयंतेण चप्परुआं, उत्तरकांटे अध्विद्यज्ञायस्स

इस सूत्रका अर्थ जैसे जीवस्थानमें विस्तारले कहा गया है बैसे ही यहां भी कहना चाहिये. क्योंकि, जीवस्थानसे यहां कोई विशेषता नहीं है। इस प्रकार चौदह जीवसमासोंके स्वरूपका स्मरण कराकर वन्धस्वामित्वके निरूपणार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं—

इन चौदह जीवसमासींके प्रकृतिबन्धव्युच्छेदका कथन करने योग्य है ॥ ४ ॥

शंका—यदि यहां जीवसमासोंका प्रकृतिवन्धन्युच्छेद ही कहा जाता है तो फिर इस प्रस्थका 'वन्धस्वामित्व यह नाम कैसे घटित होगा?

समाधान—यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि. इस गुणस्थान में इतनी प्रकृतियोंका बन्धवपुरूछ्द होता है, यसा कहनपर उससे नीचेक गुणस्थान उन प्रकृतियोंके बन्धके स्वामी हैं, यह स्वयमेव सिद्ध हो जाता है। दूसरी वात यह है कि खुच्छेद दो प्रकारका है— उत्पादानुच्छेद अथ अनुन्यादानुच्छेद । उत्पादका अर्थ सत्य और अनुच्छेद्रका अर्थ विनाहा, अभाव अथवा नीक्ष्पीपना है। 'उत्पाद ही अनुच्छेद उत्पादानुच्छेद ' (इस प्रकार यहां कर्मधारय समास है)। उक्त कथनका अभिमाय भावको ही अभाव बराजाना है। यह दुव्यार्थिक नरके आधित व्यवहार है। और यह एकान क्रप्से अर्थात् सर्वध्या मिथ्या भी नहीं है, क्योंकि, उत्तरकालमें विवक्षित पर्यायके विनाहासे विशिष्ट द्वय्य पूर्व

६ प्रतिषु ' निरूपिता ' इति पाढः ।

कालमें भी पाया जाता है।

शंका--द्रव्याधिक नयमें विद्यमान पर्यायोंका अभाव कैस होता है ?

समाधान—यह कौन कहना है कि उनका वहां अभाव होता है, किन्तु वे यहां अग्रधान, अविवक्षित अथवा अनर्पित हैं. इसल्डिये उनके द्रव्यपना ही है. पर्यायपना वहां नहीं है।

शंका — इच्यार्थिक नयके बशसे द्रव्यसे भित्र पर्यायोंके द्रव्यत्व कैसे सम्भव है ?

समाधान — यह रांका ठीक नहीं, क्योंकि, पर्याये द्रव्यमे सर्वथा भिन्न नहीं पायी जातीं, किन्तु द्रव्यस्वरूप ही वे उपलब्ध होती हैं।

ग्रंका—यदि ऐसा है तो फिर पदार्थके अन्तिम समयके समान हिचरमादि समयोंमें भी अभावका व्यवहार क्यों नहीं किया जाता ?

समाधान—यह केई दोष नहीं है, क्योंकि, द्विचरमादिक समयोंके आन्तम समयके समान अभावके साथ प्रत्यासन्ति नहीं है।

शंका-द्रव्यार्थिककी अपेक्षा पर्यायों में अभावका व्यवहार कैसे होता है ?

समाधान—यह कंई देग्प नहीं, क्योंकि, ' जो है वह देलिंका अतिक्रमण कर नहीं रहना ' इस लिये दोनों नयोंका आश्रयकर स्थित नैगमनयके भाव व अभाव कप व्यवहारमें कोई विरोध नहीं है।

अनुत्पादका अर्थ असत्य और अनुच्छेदका अर्थ विनाश है।अनुत्पाद ही अनुच्छेद

६ प्रतिपु 'तथामानो ' इति पाठः।

विनाशः, अनुत्पाद एव अनुन्छेदः ( अनुत्पादानुन्छेदः ) असतः अभाव इति यावत्, सतः असत्तविरोधात् । एसो पञ्जवद्वियणयव्यवद्वागे । एत्य पुण उप्पादाणुन्छेदमस्सिद्ण जेण सुन्तकरेण अभावव्यवद्वारो कदो तेण मावो चेव पयडिवंधस्स परुविदो । तेणेदस्स गंयस्स वंधसामिन्तविवयसण्णा घडिदे ति ।

## पंचण्णं णाणावरणीयाणं चदुण्हं दंसणावरणीयाणं जसिकतिः उच्चागोदः पंचण्हमंतराहयाणं को बंधो को अवंधो ? ॥५॥

बंधो बंधगो चि भणिदं होदि । पयडिससुविकत्तणाए णाणावरणादीणं सरूयं परुजिद-मिदि णेह परुविडजदे, पउणरुत्तियादो । को बंधो को अवंधओ चि णिहेसादो एदं पुच्छा-सुत्तमासंकियसुत्तं वा । कि मिच्छाइडी बंधओ कि सामणमम्माइडी कि सम्मामिच्छाइडी किं असंजदसम्माइडी एवं गंतृण किं अजोगी किं सिद्धो वंधओ चि तेणवं पुच्छा कायव्या । एदं देसामासियसुत्तं । किं बंधो पुच्चं बोच्छिज्जदि किसुदओ पुच्चं बोच्छिज्जदि किं दो वि समं बोच्छिज्जति, किं मोदएण एदासिं बंधो किं परोदएण किं स-परोदएण, किं सांतरो बंधो किं

अर्थान् असन्का अभाव होता है, क्योंकि सन्के असन्वका विरोध है। यह पर्यायार्थिक नयके आश्रित व्यवहार है। यहांपर चूंकि सुवकारने उत्पादानुष्छेदका आश्रय करके ही अभावका व्यवहार किया है, इसिट्ये प्रकृतिरम्धका सद्भाव ही निकृपित किया गया है। इस प्रकार इस प्रम्यका 'यम्प्रस्वामित्वविचय'नाम संगत ही है।

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, यशकीर्ति, उच्चगात्र और पांच अन्तराय, इनका कौन यन्धक है और कौन अयन्धक है ? ॥ ५ ॥

'बन्ध ' शन्द से यहां बन्धकका अभिप्राय प्रकट किया गया है। चूंकि प्रकृतिसमुत्कीतंन चूंलिकामें ब्रानावरणादिकांका स्वरूप कहा जा चुका है, अन एव अव उनका स्वरूप
यहां नहीं कहा जाता, क्योंकि ऐसा कतनेसे पुनकिक देग्य आयोक्त 'क्षोन बन्धक और कोन अवन्धक देस निर्देशसे यह पृच्छास्व अथवा आशंकास्त्र है,
ऐसा समझना चाहिये। इत्तीलिये क्या मिध्यादिष्ट वन्धक है, क्या सासाइनसम्प्रचार्षि
बन्धक है, क्या सम्यग्निध्यादिष्ट वन्धक है, क्या असंयतसम्प्रचार्षि वन्धक है, हस प्रकार
जाकर क्या अयोगी बन्धक है, क्या सिद्ध जीव बन्धक है, ऐसा यहां प्रकृत करना
चाहिये। यह देशामर्थक स्व है। इसलिये यहां क्या वन्धकी पूर्वेमें ज्युच्छिति होती
है (१) क्या उदयकी पूर्वेमें ज्युच्छिति होति है
है (३) क्या अपने उदयके साथ इनका बन्ध होता है (६) क्या पर ग्रहातियांके उदयके
साथ इनका बन्ध होता है (५) या अपने व पर होनोंके उदयसे इनका बन्ध होता है (६) णिरंतरो बंधो किं सांतर्गणरंतरा, किं सपन्चओ किसपन्चओ, किं गदमंजुर्चा किसगइसंजुर्चा, किरियादिया सामिणो असामिणो, किं वा बंधदाणं, किं विरामसम् वंधो बोच्छिज्जिदि किं पढम-समए किसपढमअचिरिससम् वंधो बोच्छिज्जिदि, किं सादिगो बंधो किं अणादिओ, किं धुवो किमद्धवा चि, तेणदाओ तेवीसपुच्छाओ पुञ्चिलपुच्छाए अंतन्सूदाओ वि द्रव्याओं। एर्थुवउज्जंतीओ आरिसगाहाओ—

क्यो बंबविही पुण सामितदाण पच्चयविही य । एदं प्रचणिकामा मम्मणठाणेसु मम्मेरजा ॥ २ ॥ वंबोदय पुरुषं वा ससं व णियएण कस्स व परेण । अध्यदम्मद्रपण व सांतरिकार्यत्रं का च ॥ ३ ॥ प्रचय-मामिनिविही मंजुनदाणपण तह चेय । सामिन णेयर्व प्यदीणं ठाणमांस्व ॥ ४ ॥ कंबोदय पुत्रं वा समं व स-परेदण तद्मपण । सातर णिरंतरं वा चिम्नेरर सादिआदीया॥ ५ ॥

क्या सान्तर बन्ध होता है (७) क्या तिरन्तर बन्ध होता है (८) या सान्तर निरन्तर क्या होता है (१) क्या सितिसक्त (११) क्या मित्रक (११) क्या मित्रक्ति (११) क्या मित्रक्ति (११) क्या मित्रक्ति (११) क्या मित्रक्ति (११) या गित्रसंखास गहित (१३) कितनी गित्रवाले जीव स्वामी हैं (१४) और कितनी गित्रवाले खामी नहीं है (१५) वन्यास्थल कितनी है अर्थात क्या है अर्थात क्या कि स्वामी किया किया गुण्यात तक है (१६) क्या अन्तिस समयमें वन्धकी व्यक्ति होती है (१८) या वित्येक समयमें (१९) क्या प्रथम समयमें वन्धकी व्यक्ति समयमें (१९) क्या प्रथम सावि है (२०) या क्या अप्रति (२१) क्या भुव वन्ध होता है (२२) या अप्रति (२३) ये नईस प्रश्न पूर्वेक प्रश्नके अन्तर्गत है, तसा जानना चाहिये। यहां उपयुक्त आपं गाधायें—

बन्ध, बन्धविधि, बन्धस्वामित्व, अध्वान अर्थात् वन्धसीमा और प्रत्ययविधि, ये पांच नियोग मार्गणास्थानोंमें खोजने येत्यै हैं ॥ २ ॥

बन्ध पूर्वमें है, उदय पूर्वमें हैं, या दोनों साथ है, किस कर्मका बन्ध निजंक उदयके साथ होता है, किसका एकं साथ, और किसका अन्यतनक उदयके साथ, कीन प्रकृति सानस्वरूपश्याल है, और कीन तिरन्तरक्ष्यलीं, प्रत्ययविधि, स्वामित्वविधि तथा गति-संयुक्त बन्धाप्रवानक साथ पकृतियोंक स्थानका अध्यक्त स्वामित्व जानना चाहिय। ॥३-॥॥

बन्ध पूर्वेम, उदय पूर्वेम या दोनों साथ होत हैं, वह बन्ध खोदयसे परोदयसे या दोनोंके उदयसे होता है, उक्त बन्ध सान्तर है या निरन्तर, वह अन्तिम समयमें होता है या इतर समयमें, तथा वह सादि है या अनादि है ॥ ५॥

१ प्रतिपु 'मग्गे जो ' इति पाठः ।

एरथ एदासु पुच्छसु विसमपुच्छाणमत्था बुच्चदे । तं जहा- बंधवोच्छेदो एत्थेव सुचिसद्वी ति तं मोक्त्ण पयडीणसुदयवोच्छेदं ताव वचहस्सामा । मिच्छत-एहंदिय-मीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-नीहंदिय-निहंदिय-निहंदिय-निहंदिय-निहंदिय-निहंदिय-निहंदिय-निहंदिय-निहंदिय-निहंदिय-निहंदिय-निहंदिय-निहंदिय-निहंदिय-निहंदिय-निहंदिय-निहंदिय-निहंदिय-निहंदिय-निहंदिय-निहंदिय-निहंदिय-निहंदिय-निहंदिय-निहंदिय-निहंदिय-निहंदिय-निहंदिय-निहंदिय-निहंदिय-निहंदिय-निहंदिय-निहंदिय-निहंदिय-निहंदिय-निहंदिय-निहंदिय-निहंद

इन प्रश्नोंमें विषम प्रश्नोंका अर्थ कहते हैं। वह इस प्रकार है— चूंकि बन्ध-व्युच्छेद यहां ही सुत्रसे सिद्ध है अत एव उसको छोड़कर प्रकृतियोंके उदयव्युच्छेदको कहते हैं । मिथ्यात्व, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, आताप, स्थावर, सूक्त्म, अपर्याप्त और साधारण, इन दश प्रकृतियाँका उदयन्युच्छेद मिथ्यादृष्टि गुण-स्थानके अन्तिम समयमें होता है। यह महाकर्मप्रकृतिप्राभृतका उपदेश है। चर्णिस्प्रोंके कर्ता यतिवृषभाचार्यक उपदेशसे मिध्यात्व गुणस्थानके अन्तिम समयमें पांच प्रकृतियोंका उदयव्युच्छेद होता है, क्योंकि, चार जाति और स्थावर प्रकृतियोंका उदयव्युच्छेद सासादनसम्यग्द्दष्टि गणस्थानमें माना गया है। अनन्तानवन्धी क्रोध, मान, माया और लोभका उदयन्युच्छेद सासादनसम्यन्दाप्ट गुणस्यानके अन्तिम समयमें होता है। सम्यग्निथ्यात्वका उदयव्युच्छेद सम्यग्निथ्यादृष्टि गुणस्थानमें होता है। अप्रत्याख्याना-वरण कोच, मान, माया, लोभ, नारकायु, देवायु, नरकगति, देवगति, वैक्रियिकशारीर, वैकिथिकदारीरांगोपांग, चार आनुपूर्वी, दर्भग, अनादेय और अयशकीर्ति, इन सत्तरह प्रकृतियोंका उदयव्यव्छेद असंयतसम्यन्द्धि गुणस्थानमें होता है । प्रत्यास्थानावरण कोध, मान, माया, लोभ, तिर्यगाय, तिर्यगाति, उद्यात और नीच गोत्र, इन आठ प्रकृतियोंका उदयव्युच्छेद संयतासंयतगुणस्थानमें होता है। निद्रानिद्रा, प्रचलापचला, स्यानगृद्धि, आहारशरीर और आहारशरीरांगोपांग, इन पांच प्रकृतियांका उदयव्युच्छेद प्रमत्तसंयत

१ प्रतिषु ' णमिकणकत्ताराण- ' इति पाठः ।

२ मिल्के मिल्कादार्व सहुमतियं सामणे अणेबंदी । धावरवियलं मिस्से मिस्सं च य उदयवोष्टिकण्णा ॥ गो. क. २६५.

३ अयदे बिदियक्साया बेगुब्बियक्कक णिरय देवाऊ । अध्य-तिरियाधपुर्जा दुम्भगणादेक्य अञ्चलसं ॥ गो. क. २६६.

**क.** वं. २.

पमत्तसंजदम्म उदयवाच्छेदो' । अद्यारायण-खालिय-असंपत्तसेवद्वसरीरसंघडण-वेदगसम्मत्ताणं चदुण्हं पयडीणं अप्पमत्तसंजदम्म उदयवाच्छेदो । हस्स-रिद-अरिद-सोग-अय-दुर्गुङ्गणं छण्णं पयडीणमायुव्वकरणिम्म उदयवाच्छेदो । होय-णुदंसय-पुरिसंवद-कोह-माण-मायासंजलणाणं छण्णं पयडीणमाणविद्यिह्य उदयवाच्छेदो । लेअसंजलणस्य एकस्स चेव सुहुमसांपराइयचरिमसमयिम्म उदयवाच्छेदो । वज्जणारायण-णारायणसरीरमंघडणाणं दोण्णं पयडीणं उवसंतकसायिम्म उदयवाच्छेदो । शिहा-पयलाणं दोण्हं पि खीणकसायद्विरासमयिम्म उदयवाच्छेदो । पंचणाणावरणीय-चंचरंतह्याणं चोहसण्णं पयडीणं खीणकसायचरिमसमयिम्म उदयवाच्छेदो । भेतालिय-तेजा-कम्मइयसरिर-छसंत्रण पयडीणं खीणकसायचरिमसमयिम्म उदयवाच्छेदो । भेतालिय-तेजा-कम्मइयसरिर-छसंत्रण वर्णाल्यसरिरसंचाचण-वर्णारिय-पंचरराह्याणं चोहसण्णं पयडीणं खीणकसायचरिमसमयिम्म उदयवाच्छेदो । भेतालिय-तेजा-कम्मइयसरिर-छसंत्रण वर्णाल्यसरिरसंचडण-वर्णाग्यणसरिरसंचडण-वर्णाग्य-स-फास-अगुरुअलहुअ-उवघाद-परघादुस्सास-देशिहायगदि-पत्त्रसरिरिर्गुहासुह-सुस्सर-दुस्सर-णिमणाणमगुणतीमपयडीणं सजोगिकेवलिम्ह उदय-

गुणस्थानमें होता है। अर्थनाराच, कीलित, असंप्राप्तस्पाटिकासंहनन और वेदकसम्ययस्य हन चार प्रकृतियाँका उद्यय्युच्छेद अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें होता है। हास्य, रिन, अर्गित, स्रोक, भय और जुगुस्सा, इन छह प्रकृतियाँका उद्यय्युच्छेद अपूर्वकरण गुणस्थानमें होता है। क्षी, नपुंसक और पृरुप्येद, संज्वलन क्षोध, मान और मान, इन छह प्रकृतियाँका उद्यय्युच्छेद अतिवृत्तिकण गुणस्थानमें होता है। कवल एक संज्वलन लोभका उद्य-व्युच्छेद स्वक्षसापरायिक गुणस्थानके अन्तिम समयमें होता है। वज्रनाराच और नाराच द्वारिक्स होती है। वज्रनाराच और नाराच द्वारिक्स होती है। निद्रा और प्रचला दोनों प्रकृतियाँका उद्यय्युच्छेद उपशान्तकपाय गुणस्थानके होता है। निद्रा और प्रचला दोनों प्रकृतियाँका उद्यय्युच्छेद अपशान्तकपाय गुणस्थानके हित्तर समयमें होता है। पांच ब्रानावरणीय, चार दर्जनावरणीय और पांच अन्तराय, इन चौदह प्रकृतियाँका उद्यय्युच्छेद स्रीणकपाय गुणस्थानके अन्तिम समयमें होता है। कौदारिक, तैजस और कार्मण शारीर, छह संस्थान, औद्रारिकशरियांगायांग, वर्ज्यभारायच्यां स्वन्त्य, पर्ण, गन्य, रन, स्पर्श, अगुरुकल्युक, उपपात, पर्णात, उच्छवास, दो बिहायोग्वात्यां, प्रत्येकारार, स्थिर, अस्यर, शुगु, अग्रुप, सुसर, दुसर और निर्माण, इन उनतीस प्रकृतियांका उद्यय्युच्छेद सर्वागिकवली गुणस्थानमें हाता है। दो वेदनीय, मुच्यायु, स्वर्तिका द्वारा हिनाया, मुच्यायु,

१ देसे तदियकसाया तिरियाउज्जोव-शीच-तिरियगदी | क्टुं आहारदुग शीणतिय उदयवे**ाध्वि**ण्णा || गो. क. २६७

२ अपमजे सम्मज अतिमतियसहरी यऽपुन्तिन् । छण्वेव गोक्साया अणियदीमानमानेसु ॥ बेदातिय कोर-माण मायासजळणमेव एहुमते । मुहुमो छोहो सते बञ्जणाराय-णारायं ॥ गो. क. २६८-२६९

३ सीणकसायदुचिरमे णिदा पयला य उदयवोष्डिण्णा । जाणंतरायदसयं दंसणचत्तारि चरिमस्हि ॥ गो. क. २७०.

वोच्छेदो' । दोवेदणीय-मणुस्साउ-मणुस्सगर्-भार्चिदयजादि-तस-बादर-पञ्जत-सुभग-आदेज्ज-जसगिति-तिस्थयर-उच्चागोदाणं तेरसण्हं पयडीणमजोगिकेवलिम्ह उदयवोच्छेदो' । एत्य उवसंहारगाहा—

> दस चदुरिंगि सत्तारस अट्ट य तह पंच चेत्र चउरो य । छच्छक्क एग दग दग चोइस उगतीस तेरसदयिवही<sup>री</sup> ॥ ६ ॥

एन्सुद्रयवोच्छेदं पर्वविय कार्सि पयडीणं बंधो उदए फिट्टे वि होदि, कार्सि पयडीणं बंधे फिट्टे वि उदओ होदि, कार्सि बंधोदया समं वीच्छिज्जंति चि बुच्चदे । तं जहा— देवाउ-देवगइ-वेउच्चियसरीर-वेउच्चियअंगोवंग-देवगइपाओगगाणुपुन्व-आहारदुग-अजसिकतीण-मृद्रणं पयडीणं पदममुद्रओ वीच्छिज्जदि पच्छा वंधो । एत्य उनसंहारगाहा—

> देवाउ-देवचउनकाहार्दृअं च अजसमद्वण्हं । पटममुद्रओ विणस्सदि पच्छा बंधो मुणयेव्यो ॥ ७ ॥

मनुष्यगति, पंचेन्द्रियज्ञाति, त्रसं, बादरः पर्याप्त, सुभग, आदेय, यशकीर्ति, तीर्थंकर और उचनोत्रः इन तेग्ह प्रकृतियांका उद्यव्युच्छेद अयोगिकेचली गुणस्थानमें होता है । यहां उपसंहारनाथा—

द्रश. चार. एक, सत्तरह, आठ. पांच, चार, छह, छह, एक, द्रो. दो, चौदह, उननीस और तेरह.(इस प्रकार क्रमशः मिथ्यादृष्टि आदि चौदह गुणस्थानोमें उद्यब्युच्छिन्न प्रकृतियोकी संख्या है )॥ ६॥

इस प्रकार उदयब्युच्छेदको कहकर अब किन प्रकृतियोंका बन्ध उदयके नष्ट होनपर भी होता है, किन प्रकृतियोंका उदय बन्धके नष्ट होनपर भी होता है, और किन प्रकृतियोंका बन्ध व उदय दोनों साथ ही ब्युच्छिम्न होते हैं, इस बातको कहते हैं। बह इस प्रकार हे— देवायु, देवगित, बैंकियिकदारीर, बिकियिकआंगीया, देवगतिप्रायोग्यायु-पूर्वी, आहारकदारीर, आहारकआंगोपांग और अयराकीर्ति, इन आठ प्रकृतियोंका प्रधर्म उदयका विच्छेद होता है, प्रधात बन्धका। यहां उपसंहारगाथा—

देवायु, देवचतुष्क अर्थात् देवगति, देवगत्यातुपूर्वी, वैक्रियिकः आंगोपांग, तथा आहारकदर्शर, आहारक आंगोपांग एवं अयदाकीर्ति, इन आठ प्रकृतियाँका पिहले उदय नष्ट होता है, पश्चात् वन्ध, ऐसा जानना चाहिये॥ ॥

१ तदियेक्कबञ्ज-णिभिण बिर-सुर्-सर-गदि उराल-तेजदुर्ग 🛭 सठाण वण्णागुरुवउक्क-पत्तेय जोगिम्हि ॥ गो. क. २७१.

२ तदियेक्क मणुदगदी पंचिदिय-समग-तस-तिगादेज्ज । जस-तित्थं मणुवाऊ उच्च च अजांग्रिचरिम्रान्ह ॥ गो. क. २०२. १ गो. क. २६३.

४ देवचउक्काहारदुगन्जसदेवाउगाण सो पच्छा । गो. क. ४००

मिन्छत्त-अर्णताणुर्वधिच उक्त-अपच्चनखाणावरणच उक्त पच्चनखाणावरणच उक्त-तिण्य-संजरुण-पुरिसचेद-इस्स-रिद-भय-दुर्गुंछ-एइंद्रिय-वीइंद्रिय-वीइंद्रिय-चाउँरिदयजादि - मणुसगइ-पाञोग्गाणुपुल्व-आदाव-थावर-सुहुम-अपज्ञत्त-साहारणाणं एक्ततीसपयडीणं वेघोदया समं वोच्छि-. ज्जंति । एत्य उवसंहारगाहाओ-—

> भिष्ठतःभय-दुगुंठा-हस्त-रई-पुग्सि-थाक्सदावा । धुद्धमं जाङ्क्डककं साहारणय अपग्नतः ॥ ८ ॥ पण्णत्स कसाया विणु लेहिणक्केण आणुपुन्नी य। मणुसाणं एदासि समगं बंधोदबुन्लेहो ॥ ९ ॥

पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-दोवेयणीय-लेहसंजलण-इत्थि-णवंसयवेद-अरइ-सोग-णिरवाउ-निरिक्खाउ-मणुस्साउ-णिरवगइ-तिरिक्खगइ-मणुस्सगइ-पींचिदियजाइ-ओगालिय-तेजा-कम्मइ्यसरीर-क्रसंटाण-ओरालियमरीरअंगोवंग-क्रसंडघण-वण्णच उझ-णिरवगइ-तिरिक्खगइपाओ-गाणुपुव्वि-अगुरुजलहुजच उक्क-उज्ञाव-दोविहायगइ-तम-वादर-पज्ञत-पंचयमरीर-थिराथिर-सुहा-सुद्द-सुमग-दुमग सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्ज जसगित्ति-णिमिण-तित्थयर-णीचुच्चगोद-पंचे-

मिथ्यत्व, चार अनन्तानुबन्धी, चार अप्रत्याख्यानावरण, चार प्रत्याख्यानावरण, तीन संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, राति, भय, जुगुप्सा, एकेन्ट्रिय, द्वीन्ट्रिय, द्वीन्ट्रिय, चान्दिर, न्द्रियज्ञाति, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, स्थावर, स्ट्स, अपर्याप्त और साधारण, इन इकतीस प्रकृतियोका बन्ध व उदय दोनों साथ व्युच्छित्र होते हैं। यहां उपसंहारगाथायें—

. मिथ्यात्व, भय, जुगुप्सा, हास्य, गति, पुरुषवेद, स्थावर, आताप, सुइम, एकेन्द्रिय आदि चार जाति, साधारण, अपर्याप्त, संज्वलनलेभके विना पन्द्रह कराय और मनुष्य-गत्यानुपूर्वी, इन प्रकृतियोंका बन्धर्गुरुलेद और उद्दय्वृष्टलेद साथ ही होता है॥८-९॥

पांच क्षानावरणीय, नौ दशैनावरणीय, दो वदनीय, संज्वलनलेभ, स्रीवद, नपुंसक-वेद, अरति, शोक, नारकायु, तियंगायु, मनुष्यायु, नारकगति, तिर्यंगाति, मनुष्याति, एंचे-व्यित्रपाति, औदारिक, तैजस और कार्मण दारीर, छह संस्थान, औदारिकशारीरांगोपांग, छह संहनन, चर्णादिक जार, नरकगत्यानुपूर्वी, तिर्यंगातिमायंग्यानुपूर्वी, अगुरुलपु आदिक चार, उद्यात, दो विहायोगति, क्स, यादर, पर्यान्त, प्रत्येकशारीर, खिर अख्यिर, ग्रुप, अग्रुम, सुभ्रम, दुर्भग, सुस्यर, दुस्यर, आदेय, अनादेय, यशकीर्ति, निर्माण, तीर्थकर, नीचगोत्र, उच्चगोत्र

१ अप्रती ' दुगुंकाणमेगिदिय- ' इति पाठ- ।

मिष्क्वादावाण णराष्ट्र-थावरचउक्काण । पण्णरकसाय-मयद्वग-इस्सद्-चउजाइ-पुरिसवेदाणं । सम-मेक्कणीसाणं सेसिगसीदाण पुन्व तु ॥ गो. क. ४००-४०१.

#### तराइयाणमेगासीदिपयडीणं पढमं बंघो वोच्छिज्जदि, पच्छा उदबो । एत्थ उवसंहारगाहा-

पुन्तुत्तवसेसाओ एगासीदी हवंति पयडीओ । ताणं बंधुच्छेदो पुन्नं पच्छोदउच्छेदो ॥ १० ॥

सेसाणं जहावसरमत्थं भणिस्सामा ।

## मिच्छादिट्टिप्पहुडि जाव सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदेसु उनसमा स्रवा वंधा । सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदद्धाएं निरमसमयं गंत्**ण वंधो** बोच्छिजदि । एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ॥ ६ ॥

एदस्स सुत्तस्स अत्यो जुबंदे । तं जहा- 'मिध्छाइटिपहुडि जाव सुहुमसांपराइय-खवगा 'ति एदेण वयणेण अद्धाणं जाणाविदं । 'एदे वंघा, अवसेसा अवंघा ति 'एदेण वंघस्स सामित्तं जाणाविदं । 'सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदद्धाए चरिमसमयं गंतूण वंघो वोच्छि-ज्ञदि 'ति एदेण वि 'किं चरिमसमए वंघो वोच्छिज्जदि ति ' पुच्छाए पढम- अप्तिम्पडिसेहमुहेण पडिज्जो करो । तेणेदं

और पांच अन्तराय, इन इक्यासी प्रकृतियोंका पहिले बन्ध नष्ट होता है, पश्चात् उदय । यहां उपसंहारगाथा—

पूर्वोक्त प्रकृतियांसे शेष जो इक्यासी प्रकृतियां रहती हैं उनका वन्धव्युच्छेद पहिले और उदयन्युच्छेद पश्चात् होता है ॥ १० ॥

होप प्रश्नोंका अर्थ यथावसर कहेंगे-

मिथ्यादृष्टिसे लेकर सुरूमसाम्परायिकशुद्धिसंयत उपशामक व क्षपक तक उपर्शुक्त ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंके बन्धक हैं । सुरूमसाम्परायिककालके अन्तिम समयमें जाकर बन्ध ब्युष्टिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ ६ ॥

इस सुक्का अर्थ कहते हैं। वह इस प्रकार है— 'मिथ्याइष्टिसे जेकर सुक्ससाम्य-रायिक क्षपक तक' इस वचनसे बन्धाप्वान बापित किया है। 'वे बन्धक हैं, दोष जवन्धक हैं 'इसले बन्धका स्वामित्व बापित किया है। 'सुक्ससाम्यरायिकगुजिसंवतकालक अस्तिम समयमें जाकर बन्ध ज्युच्छिक होता है 'इससे भी 'क्या चरम समयमें बन्ध ज्युच्छिक होता ?' इस प्रभक्ता प्रथम और [अपधम-] जबरण समयके प्रतिपेश्चकुक्ते प्रत्युक्तर दिया गया है। शेष प्रभोका विर्णय यहां सुक्में नहीं किया गया। इसीलिये यह देशामर्शक

१ मतिषु 'संखदापु ' इति पाढः ।

देसामासियसुनं, तम्हा एत्य ठीणत्थाणं पह्नवणं कस्सामो । तं जहा— किं बंघो पुन्नं वोच्छिज्ञदि, किसुदओ पुन्नं वोच्छिज्ञदि, किं दो वि समं वोच्छिज्ञित, एदासि तिण्णं पुच्छाणं सुन्तरो बुन्नदे । एदासि सोटसण्णं पयडीणं वंधो पुन्नं वोच्छिज्ञदि सुहुमसांपराइयचरिमसमए, उदओ पच्छा वोच्छिज्ञदि; पंचणाणानरणीय-चउदंसणावरणीय-चंनतरइयाणं खीणकसाय-चिरसमए, जसकित उन्नागोरणमजोगचिरसमए उदयवोच्छेद्दंसणादो । किं सोदएण, किं परोदएण, किं सोदएण पदासि वंधो ति पुच्छमस्सिद्ण बुन्नदे । एत्थ तान पदेण संबंधेण सोदएण परोदएण सोदय-परोदएण चज्जमाणपदिष्ठक्वणं कस्सामो ।तं जहा-णिरयाउदेवाउ-णिरयाउदेवाउ-णिरयाव्यक्ति । क्लियाउ-चिराउपणियाउदेवाउ-णिरयाव्यक्ति । क्लियाउ-चिराउपणियाउदेवाउ-णिरयादिण चज्जेति । एत्थ उन्नागोगाणुपुव्यन्तिव्यवर्गिदि एदाओ एनकारसपयडीओ परोदएण चज्जेति । एत्थ उन्संहरणाहा—

तित्थयर-णिरय-देवाउअ-वेउव्वियहक्क दो वि आहारा । एक्कारसपयडीणं बंधो हु परेग्दए बुत्तो ॥ ११ ॥

पंचणाणावरणीय- [ चउदंसणावरणीय- ] भिच्छत्त-तेजा-कम्मक्ष्यमरीर-वण्णचउक्कं अगुरुअछहुअ-थिराथिर-सुद्वासुद्व-णिमिण-पंचंतराइयमिदि एदाओ सत्तर्वासपयडीओ सोदएण

तीर्थेकर, नारकायु, देवायु, वैकिशियकशरीरादि छह और दोनों आहारक, इन ग्यारह प्रकृतियोंका बन्ध परोदयसे कहा गया है ॥ ११ ॥

पांच इतावरणीय, [चार दर्शनावरणीय ], भिष्यात्व, तेजस और कार्मण शरीर, इणीदिक चार, अगुरुकलपुक, स्थिर, आस्थर, ग्रुम, अशुभ, निर्माण और पांच अस्तरम्य, थे षञ्जंति । पंचर्दसणावरणीय-दोवदणीय-सोठसकसाय-णवणोकसाय-तिरिक्खाउ-मणुस्साउ-तिरिक्खगइ-मणुस्सगइ-एईदिय शीईदिय-तीईदिय-चऽरिंदिय-पंचिदियजादि-जोराठियसरीर छ--संठाण-जोराठियसरीर अंगोवंग- छसंघडण-तिरिक्खगइ-मणुस्सगइपाओग्गाणुपुष्वि-उवघाद-परघाद-उस्सास-आदाव-उञ्जोव-दोविहायगदि-तस-थावर-बाहर-सुहुम-पञ्जत-अपञ्जत-पत्तय-साधारण-सरीर-सुभग-दुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्ज-जसकिति-अजसिकिति-णीजुच्चागोदिमिदि एदाओ वासीदिपयडीओ सोदय-परोदण्ण बज्जति । एत्थ उवसंहारगाहाओ--

> णाणंत्राय-दंसण-धिरादिच उत्तेत्रकस्पदेहाई । णिमिणं अगुरुवल्रहुअं वण्णच उनकं च मिच्छत्तं ॥ १२ ॥ सत्तावीमेदाओ बच्छति हु सोदण्ण पयडीओ । सोदय-यगेदण्ण वि बच्छतनसेसियाओ द् ॥ १३ ॥

एत्थ णाणावरर्णतराइयदसपयडीओ दंसणावरणस्म चत्तारि पयडीओ चेव वैधमाणाणि । सव्वरागदाणाणि सोदएण चेव वंधति, मिच्छाइडिप्पहुडि जाव खीणकसाया ति एदार्सि णिरंतरोदयादो सोदएण वज्झमाणपयडीणमञ्चांतरे पादादो वा । जसकिति मिच्छाइडिप्पहुडि

सत्ताईस प्रकृतियां स्वोदयसे यंधती हैं । यांच दर्शनावरणीय, दो बेदनीय स्तेलह कपाय, मैं गोकपाय, तिर्यनाषु, मनुष्पाषु, तिर्यगाति, मनुष्पाति, एकेल्द्रिय, इंग्लिट्स, ब्रान्ट्रिय, बन्दिर-हिन्द्य, पंचेल्ट्रिय जाति, औदारिकारीर, छह संस्थान, औदारिकारीरांगोपांग, छह संहनन, तिर्यगातिप्रायोग्यानुपूर्वी, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उपधान, परधान, उच्छवास, आताप, उद्योन, दो विहायोगति, त्रस, स्थावर, बादर, स्वम, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण प्रारीर, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदेव, अनाद्य, व्यक्तीर्ति, अपराकीर्ति, नीचगोष और उच्चगोत्र, य व्यासी प्रकृतियां स्वोदय-पराह्य दोनों प्रकारसे बंधती हैं । यहां उपराहाराधार्ये—

पांच क्रानावरण, पांच अन्तराय, दर्शनावरण चार, स्थिर आदिक चार, तैजस और कार्मण हारीर, निर्माण, अगुरुकलपुक, वर्णादिक चार और मिथ्याच, ये सत्ताईस प्रकृतियां तो स्वोदयसे बंधती हैं और रोप प्रकृतियां स्वोदय-परोदयसे बंधती हैं ॥ १२-१३ ॥

यहां ब्रानावरण व अन्तरावकी दश प्रकृतियां तथा दर्शनावरणकी चार ही प्रकृतियां वंधनेवाली हैं। ये अपने बन्ध योग्य सव गुणस्थानोंमें स्वोदयसे ही थंधती हैं, क्योंकि, मिथ्यादृष्टिसे लेकर क्षीणकपाथ गुणस्थान तक इनका निरन्तर उदय रहता है, अथवा इनका पतन स्वोदयसे वंधनेवाली प्रकृतियोक मीतर है। दशकीर्ति प्रकृतिको मिथ्यादृष्टिस

१ सुर-णिरयाऊ तित्थं बेग्रुव्यियककहारमिदि जेसि । परउदयेण य बंघो मिच्छ सुहुमस्स घादोओ ॥ तेषदुगं वण्णचऊ थिर-सुहुजुगलगुरु-णिमिण-धुबउदया।सोदयबधा सेसा बासीदा उमयबंधाओ ॥गो. क. ४०२-४०३.

जाय असंजदसम्माइद्वि ति सोद्षण वि परोद्दण वि बंबति, एदेसु दोणण एकत्रहरस्युदय-तादो । उवरिमा सोद्दण चेव धंधित, संजदासंजदप्यहुडिउवरिमेसु गुणद्दणेसु अजमिकिति-उदपाभाषादो । उच्चागोदं मिच्छाइट्टि प्यहुडि जाव संजदासंजदा ति एदे सोद्दण परोद्दण वि बज्जाति, एत्थ दोण्णं गोदाणसुदयसंभावादो । उचिरमा पुण सोद्दण चेव वंधित, तत्थ णीचागोदस्युद्यामावादो । तम्हां जसिकिति-उच्चागोदाणि सोद्य-परोद्यवंधा इदि सिद्धं ।

षदासि बंधो कि सांतरो कि णिरंतरो कि सांतर-निरंतरो ति एदासि पुच्छणं पिडवणणं ।

एत्थ एदेण अत्थसंबंधेण ताब सांतर-णिरंतर-सांतरिणरंतरेण बच्छमाणपयडीओ जाणांबसी ।

तं जहा — पंचणाणावरणीय-णवर्दसणावरणीय भिच्छत्त-सोल्सकसाय-भय-दुगुंछा-आउच उक्कः
आहार-तेजा-कम्मइयसरीर-आहारसरीरअंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-कास अगुरुवल्रहुअ-उचचाद-णिमिणतित्थयर-पंचतराइपमिटि एदाओ चउवण्णं पयडीओ णिरंतरं वच्छीते । तत्थ उवसंहारगाहा—

सत्तेताल धुवाओ तित्ययराहार-आउचनारि । बटवण्णं पयडीओ बञ्जनि णिरंतर सन्दर्ग ॥ १४ ॥

लकर असंयतसम्यन्दिष्ट तक स्वोदयसं भी बांधते हैं और परोदयमं भी बांधते हैं. क्योंकि, हन गुणस्थानोंमें यद्मकीर्ति और अयदाकीर्तिमेंसे किसी एकका उदय रहता है। असंयत-सम्यन्दिष्टेसे ऊपरके गुणस्थानवर्ती जीव सोदयसे ही बांधते हैं. क्योंकि, संयतासंयतसे लेकर वर्णरम गुणस्थानोंमें अयदाकीर्तिका उदय नहीं रहता। उच्चाशका मिध्यादृष्टिस लेकर संपतासंयत तकके जीव स्वोदयसे और परोदयसे भी बांधते हैं, क्योंकि, यहां दोनों गोजोंका उदय सम्भव है। परन्तु हससे ऊपरके जीव स्वोदयसे ही बांधते हैं, क्योंकि, वहां नीचनात्रका उदय नहीं रहता। हस कारण यदाकीर्ति और उच्चगात्र मृष्टृतियां स्वोदय-परोदयसे बंधनेवाली हैं, यह सिद्ध होता है।

अव ' उक्त सोलह प्रकृतियोंका बन्ध क्या सान्तर है, क्या तिरन्तर है, और क्या सान्तर-निरन्तर है ? वे तीन प्रश्न प्राप्त होने हैं।यहां इस अर्थसम्बन्धसे पहिल सान्तर, निरन्तर और सान्तर-निरन्तर रूपसे बंधनेवाली प्रकृतियोंका बाध कराते हैं। वह इस प्रकार है—यांच बानाबरणीय, नी दर्शनावरणीय प्रिथ्याल, सोलह क्याय, अय, जुण्यत आयु बार, आहारकहारीर, तेजसहारीर, क्यांच्यारीर, आहारकहारीरांगोपांग, वर्ण, तन्च, रस, स्पर्य, अमुरुकळचुक, उपधात, निर्माण, तीर्थकर और पांच अन्तराय, ये चौत्रन प्रकृतियां निरंतर बंधती हैं। यहां उपसंहारगाथा—

सैंसाठीस भुवशकृतियां, तीर्धकर. आहारकशरीर, आहारकशरीरांगोपांग और बार आयु, ये सब चौबन प्रकृतियां निरंतर बंधती हैं ॥ १४ ॥

१ प्रतिषु 'तं जक्ता' इति पाठः । २ सखेताल धुवा वि व तित्वाहाराज्या निरतरमा । गी. क. ४०४.

काञ्रो धुवर्षभियपयहीञ्रो ? एदाञ्रो चेव आउचउक्क-तित्थयराहारदुयविरहिदाञ्रो । एदासि परुवणगादाञ्रो —

> णाणंतरायदसयं दंसण णव मिच्छ सेग्टस कसाया । भयकम्म दुर्गुच्छा वि य तेजा कम्मं च वणणचद् ॥ १५ ॥ अगुरुअटहु-उवचादं णिमिणं णामं च होति सगदान्तं । बंधो चउन्त्रियण्यो धुवबंशीणं पयडिवंबो<sup>र्</sup> ॥ १६ ॥

णिरंतरमंघस्स धुवनंघस्स को निसंसा ? जिस्से पयडीए पच्चओ जत्थ कत्थ वि जीवे अणादि-धुवभावेण ठन्भइ सा धुवनंघपयडी । जिस्से पयडीए पच्चओ 'णियमेण सादि-अद्धुओ अंतोसुहुतादिकालावडाई सा णिरंतरवंघपयडी।जिस्से जिस्से पयडीए अद्धान्खएण वंघवोच्छेदा संभवइ सा सांतरवंघपयडी।असादावेदणीय-इत्यि-णतुंसयवेद-अरह-सामा-णिरयगइ-जाइचउनक-हेड्डिमपंचसंठाण-पंचसंघडण-णिरयगइपाओगगाणुपुष्वि-आदाबुज्जोव-अपसत्थविद्दायगइ-यावर-

शंका--- भ्रुवयन्धी प्रकृतियां कीनसी हैं ?

समाधान—चार आयु, तीथंकर और दो आहारसे राहिन ये उपर्युक्त प्रकृतियां ही धुवप्रकृतियां हैं। इन प्रकृतियांकी निरूपक गाथायं—

क्कानावरण और अंतरायकी दश, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, सयकर्म खुगुप्ता, तेजस और कार्मण शरीर, वर्णीदिक चार, अगुरुकलखु, उपधान और निर्माण नामकर्म, य सेंतालीस ध्रुववन्धी प्रकृतियाँ हैं। इनका प्रकृतिबन्ध सादि, अनादि, ध्रुव एवं अध्रुव रूपसे चार प्रकारका होना है॥ १५-१६॥

शंका--निरंतरबंध और ध्रुवबंधमें क्या भेद है ?

समाधान—जिस प्रकृतिका प्रत्यय जिस किसी भी जीवमें अनादि एवं भ्रुव भावसे पाया जाता है वह भ्रुववंघप्रकृति है, और जिस प्रकृतिका प्रत्यय नियमस सादि एवं अभ्रुव तथा अन्तर्मुकृते आदि काल तक अवस्थित रहनेवाला है वह निरन्तरबन्धप्रकृति है।

जिस जिस म्हातिका कालक्षयसे बन्धस्युच्छेद सम्भव है वह सान्तरबन्धम्ब्रहाति है। असातावेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसक्रेवेद, अरति, शोक, नरकगति, जाति चार, अधस्तन पांच संस्थान, पांच संहनन, नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, उद्योत, अप्रशस्तविहायो-

१ घादिति-मिच्छ-कमाया भय-तेजगुरुद्ग-णिमिण-बण्णचओ । सत्तेतालगुवाण चदुधा संसाणय तु दूधा ॥ गो. क. १२४८

२ प्रतिषु 'पञ्जोञ्जल्य 'इति पाठः । ३ प्रतिषु 'पच्यो 'इति पाठः ।

सुद्दृम-अपञ्जतः साहारण-अधिर-असुर-दुभग-दुस्सर-अणाएञ्ज-अजसिकती एदाओ चीत्तीसपय-दीओ सांतरं बञ्जीते । अवसेसाओ वतीम पयडीओ सांतर-णिरंतरं बञ्जीते । तासिं णामणिदेसो कीरेदे । तं जहा --- सादावेदणीय-पुरिसवेद-इस्स-रादि-तिरिक्खगइ-मणुस्मगइ-देवगइ-पीचिदय-जादि-ओरातिय-वेउव्वियसरीर-समच उरसमंठण-ओरातिय-वेउव्वियसरीरओगोवग - वञ्जिरसह-वद्दरणारायणसरीरसंघडण-तिरिक्खगइ-सणुस्सगइ-देवगइपाओग्गाणुपुव्व-परधादुस्सास-पसत्य-विहायगइ-तस-बादर-पञ्जत-पर्वयसरीर-थिग-सुइ-सुभग-सुस्सर-आदे ज्व-जसिकित-णीजुबागोद -मिदि सांतर-णिरंतरेण बञ्जमाणपरडीओ' । एत्य उत्तर्महारगाहाओ-

> इषि-णउंसयेवटा जाडचउक्कं असाद-णिरयदृग । आदाउपजीवारट-मेगागुह पचसठाणा ॥ १७ ॥ पंचासुहस्पद्वणा विहायगड्ड अप्यमित्या अणेग । थावर-सुहुमासुहदस चोत्तीसिट मानरा क्या ॥ १८ ॥

गति, स्थावर, सूक्ष्म. अपर्यांन, साधारण, अस्थिर. अञ्चम, दुर्भग. दुस्यर. अनादेय और अयशकीर्ति, ये कांतीस प्रकृतियां सान्तर कप्तसं वंधनी है। जेप वर्त्तास प्रकृतियां सान्तर कप्तसं वंधनी है। जेप वर्त्तास प्रकृतियां सान्तर क्रिया जाता है। वह इस प्रकार है — सानावेदनीय, पुरुषवेद, हास्य. राते, निर्वयमाति, मृतुप्यांति, देवगीत, पंवेचीन्द्रयज्ञाति, श्रीदारिकारीर, वैकिषिकारीर, समयतुरम्भन्यान, अदार्शिकारीरोगापांग, वेकिष्यक शरीरांगोपांग, वक्षप्रभवज्ञनाराचशरीरमंहनन, निर्वयमातिप्रायोग्यानुपूर्वी, मृत्ययमित प्रायोग्यानुपूर्वी, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, परावात, उच्छवाल, प्रदास्तविहायागति, जन्म, स्वाद, पर्यांत, प्रचलकारीर, स्थिर, श्रुम, सुभग, सुम्बर, आदेय, यशकीर्ति, नीचगोत्र और उच्चगोत्र, ये सान्तर-निरन्तर रूपसे यंधनेवाली प्रकृतियां है। यहां उपसिंहाराधार्ये—

स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, जाति चार. अमातावेदनीय, नरकगति, नरकगतिप्रायोग्यानु. पूर्वी, आताप, उद्योत, अराति, श्रांक, अनुभ, पांच संस्थान, पांच अनुभ मंदनन, अप्रशस्त विहायोगिति स्थावर, सुद्धम पदं अनुभ आदि अन्य दश. इस प्रकार ये चींतीस प्रकृतियां यहां सान्तर कम्प्यान्ती हैं॥ १७-१८॥

शिरयदुग-जाइचउक्क सहदि-सठाणपणपणा ॥ दृग्यमणादावदुग थाक्क्ट्समं असादसिद्धी । अरदी-सीगं चेदे सांतरगा होति चोचीसा ॥ गो क. ४०४-४०५

२ प्रतिषु ' सुस्सर-दुस्सर-आंदेञ्ज- ' इति पाठः ।

३. सुर-गर-विरियोगालिय नेशन्त्रगदुग-पसत्यगदि कञ्ज । परधाददु-समग्रउर पाँचदिय तसदसं साद ॥ हस्स-रिद-पुरिस-गोददु सम्पञ्जिनखस्मि सांतरा होंति । णट्ट पुग पठिनक्खे णिरतरा होति नटीसा ॥ गो. क. ४०६–४०७.

सांतरणिरंतरेण य बत्तीसवसेसियाओ पयडीओ । बज्जति पञ्चयाणं दुपयाराणं वसगयाओ ॥ १९॥

एत्थ पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराइयपयडीओ णिरंतरं बज्झंति, धुव-वंधिचादो । जसिकती सांतर-णिरंतरं वज्झदिं । कुदो ? मिच्छाइहिप्पहुडि जाव पमचो ति सांतर-णिरंतरं वज्झइ, पडिवक्खअजसिकतीए वंधसंभवादो । उत्रिर णिरंतरं वज्झइ उसिकिती, पडिवक्खपयडीए, वंधाभावादो । तेण जसिकती वंधण सांतर-णिरंतरा । उच्चागोदं मिच्छाइहि-सासणसम्माइडिणो सांतरं वंधति, पडिवक्खपयडीए तत्य वंधसंभवादो । उत्रिरमा पुण णिरंतरं वंधति, पडिवक्खपयडीए तत्य वंधाभावादो । भोगसूमीसु पुण सव्यगुणडाणजीवा उचागोदं वेच णिरंतरं वंधति, तत्य पजनकाठे देवगइं मोत्ण अण्णगईणं वंधाभावादो । तेण उचागोदं वि वंधेण मांतर-णिरंतरं ।

एदासिं पयडींण किं सपचओ वंधी किमपचओ ति पुन्छिदे उच्चेदे— सपच्चेमी वंधी, ण णिक्कारणा । एरथ ताव पच्चयपरुवणा कीरदे । तं जहा— सिच्छतासंजस-कसाय-

शेष वत्तीस प्रकृतियां मूल व उत्तर भेद रूप दो प्रकार प्रत्ययोंके वशीभृत होकर सान्तर-निरन्तर रूपसे वंधती हैं ॥ १९ ॥

यहां पांच झानावरण, चार दर्शनावरण और पांच अन्तराय प्रकृतियां निरस्तर वंधनी हैं, क्योंक, य प्रकृतियां ध्रुपवन्धी हैं। यशकीर्तिका जीव सान्तर-निरन्तर कपसे वांधन हैं। इसका कारण यह है कि मिण्याइष्टिसे केकर प्रमुक्त ग्रुणस्थान तक यह प्रकृति सान्तर-निरन्तर वंधनी हैं, क्योंकि, यहां इसकी प्रतिपक्षी अयशकीर्तिका वन्ध सम्मव है। प्रमुक्त निरन्तर वंधनी हैं, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिक वन्धका अभाव है। इसीलिय यशकीर्ति वन्धस सान्तर-निरन्तर है। उच्चयोत्रको प्रकृतिक वन्धका अभाव है। इसीलिय यशकीर्ति वन्धस सान्तर-निरन्तर है। उच्चयोत्रको मिथ्याइष्टि और सासादनसम्पन्दि जीव सान्तर वांधने हैं, क्योंकि, उनमें प्रतिपक्ष प्रकृतिका वन्ध्व सान्तर वांधने हैं, क्योंकि, उनमें प्रतिपक्ष प्रकृतिका वन्ध्व सान्तर वांधन हैं, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिका वन्ध नहीं रहता। तथा भोगभूमियोंमें सर्व गुणस्थानवर्ती जीव केवल उच्चयोत्रको ही निरन्तर वांधन हैं, क्योंकि, वहां प्रयोत्तकालमें देवगातिको जीव केवल उच्चयोत्रको वन्ध नहीं होता। इसलिये उच्चयोत्र भी वन्धसे सान्तर-निरन्तर है।

' इन प्रकृतियोंका क्या सप्रत्यय अर्थात् सकारण वंध होता है या क्या अप्रत्यय अर्थात् अकारण बन्ध होता है ? ' इस प्रश्नका उत्तर कहते हैं— इन प्रकृतियोंका बन्ध सकारण होता है, अकारण नहीं। यहां पहिले प्रत्ययोंकी प्ररूपणा की जाती है। वह इस जोगा इदि एदे चतारि मूलपचया । संबदि उत्तरपचयपह्नवणं कस्सामे। मिन्छाइहिआदिगुणहाणेसु हेएट्एँ— मिन्छतं पंचित्रहं एवंतण्णाण-विवरीय-वेणः य-संसद्दयमिन्छत्तमिदि । तत्थ
अत्थ चेव, णित्य चेव; एगमव, अणगमेव; सावयवं चेव, णिरवयवं चेव; णिचमेव, अणिन्चभेव; इन्चाइओ एवंताहिणिवेसो एवंतिमिन्छतं । विचारिज्जमाणे जीवाजीवादिपयत्था ण संति
णिन्चणिन्चवियप्येहि, तदो सन्वमण्णाणमेव, णाणं णत्थि ति अहिणिवेसो अण्णाणमिन्छतं ।
हिंसालियवयण चेज्जि-मेहुण-विर्माह-राग-दोस-मोहण्णाणिह चेव णिन्धुई होइ ति अहिणिवेसो
विवरीयमिन्छतं । अहिह्य-पारत्वयसुहाई सन्वाई पि विणयादो चेव, ण णाण-इंसण-तवोववासकिल्टेसेहिंतो ति अहिणिवेसो वेणह्यमिन्छतं । सन्वत्थ सेंदही चेव णिन्छओं णित्थ ति

प्रकार है— मिथ्यात्व, असंयम. कवाय और योग, य बार मूल प्रत्यय है। अब उत्तर प्रत्ययोक्ता तिरूपण मिय्यादि आदि गुणस्थानों लोकर करते हैं— एकान्त. अज्ञान, विपरंतन, वैनारिक और सांशिक प्रवाद के इसे मिथ्यात्व पांच प्रकार है। इनमें सन् ही है, असन् ही है, अने क ही है, असन् ही है, किया ही है, असित्य ही है, स्वाद्यय ही है, स्वाद्यय ही है, नित्यात्व विकर्त है। तित्यात्व विकर्त है। है, असित्य ही है, स्वाद्य अज्ञान ही है, ज्ञान विकर्णोंसे विचार करनेपर जीवाजीवादि पदार्थ नहीं है, अन एव सब अज्ञान ही है, ज्ञान नहीं है, ऐसे अभिनिवेशको अज्ञान प्रत्यात्व कहते हैं। हिना, अलीक वचन, चार्य, मेथुन, परिष्ठह, राग, द्वेप, मेह और अज्ञान, इनमें ही मुलि होती है, एमा अभिनिवेश विपर्शत- मिथ्यात्व कहता है। ऐहिक एवं पारजीकिक मुख सभी विवयस है। प्राप्त होत्त हैं, न कि ज्ञान, द्वार्य, सेप्त अभिनिवेशको नाम विवयक मिथ्यात्व है। सर्वव संदेह हैं। है कि कान, दिश्व संदेह हैं। है कि कान, दश्न, सेद हैं। है कि होने हैं न है कि होने हैं। वैव संदेह हैं। है कि होने हैं न है कि होने हैं न है है। सर्वव संदेह हैं। है सर्वव सर्वह हो है। सर्वव संदेह हैं। है कि स्वयं सर्वह है हैं, निश्चय नहीं है, ऐसे अभिनिवेशको संप्रायमिथ्यात्व कहते

१ अप्रती : दीएदुण 'इति पाठ ।

२ गत्र १ दमेव इत्यमंबति धर्मिधर्मयोगमिनिवेश एकान । स सि. ८, १, त स. ८, १, २८. यत्रामिसमिवेश. स्यादत्त्वन्त धर्मिधर्मयोः । इदमेवेन्यमंबेनि तर्दकान्तकमुच्यते ॥ त सा ५, १.

३ हितादितपर्राक्षविरहो-सानिकवम् । स18. < , १ त रा < , १, २८. दिनाहितत्रिकेकस्य यत्रास्यन्तस्य दर्शनम् । यथा पशुक्यां धर्मस्तराक्षानिकग्रुच्यते ॥ त<math> 11. < , ७.

४ पुरुष एवंद सर्वमिति वा, निल्समेवित [वा अनिलामेवित वा], समन्यों निर्मन्य , केवली कवलातारी, स्त्री मिद्धपतिलेकमादि विषयेत्र, सि सि ८,१ पुरुष पुरंद गर्विमिते वा लिख पुत्र वा अनिन्य एवंति, समन्यों निर्मन्य , केवली कवलातारी, सी तिद्धपतिलेक्बमादिविधयेथ । त. सा १,८.२८, समन्योऽपि च निर्मन्यो प्रामाहारी च केवली क्षिपेंदिकिया यत्र विपर्दात हि तन्सुतर ॥ त. सा. ५.६.

५ सर्वदेवतानां सर्वसमयानां च समदर्शन बेनियकम् । सः सः ८, १, तः रः ८, १, २८. सर्वेषामपि देवानां समयानां तथेव च । यत्र स्थान् समदर्शित क्षेत्रं वेनियकं दि तत् ॥ तः सः ५, ८.

अहिणिवेसी संसयमिच्छतं' । एवमेदे मिच्छत्तपञ्चया पंच 🕓 📗

#### हैं। इस प्रकार ये मिथ्यात्व प्रत्यय पांच ( ५ ) हैं।

असंयम अत्यय इन्द्रियामंयम और प्राण्यसंयमके भेदसे दो प्रकार है। उनमें इन्द्रियासंयम स्पर्श. रस्त, रूप. गन्ध. दाष्ट्र और नोइन्द्रिय जनित असंयमके भेदसे छह प्रकार है। प्राण्यसंयम भी पृथिवी, अप्, तेज, वायु. वनस्पति और त्रस जीवोंकी विराधनासे उन्पन्न असंयमके भेदसे छह प्रकार है। सब असंयम मिलकर वारह (१२) होते हैं।

कपायप्रत्यय सोल्ड कपाय और नौ नोकपायके भेदसे पञ्जीस प्रकार है। यह कपाय प्रत्ययोका योग पञ्जीस (२५) हुआ।

यंगाप्रत्यय मन, वचन और काय यंगाके भेदसे तीन प्रकार है। मनोयोग चार प्रकार है— सत्यमनोयोग, मुनामनोयोग, सत्य-मुनामनोयोग और असत्य-मुनामनोयोग और असत्य-मुनामनोयोग भी सत्यवचनयोग, मुनामनोयोग सत्य-मुनाचनयोग और असत्य-मुनाचचनयोग भेदसे चार प्रकार है। काययोग औदारिक, औदारिकामिश्र, वैकिरियक, विकिषिक, मिश्र, आहारक, आहारकिमिश्र, और कार्मण काययोगके भेदसे सात प्रकार है। इनका सर्वयोग पन्द्रह (१५) होता है। सन प्रत्योक योग सत्तावन (५०) हुआ।

१ सम्यव्हर्यन-कान-वारित्राणि किं मोक्षमार्गः स्याद्वा नवेखन्यतरपक्षायरिमइ. संदायः । स. सि. ८, १. सम्यादर्शन-कान-वारित्राणि मोक्षमार्गः कि स्थादा न वेति मतिद्वैत सप्तयः । त. रा. ८, १,२८, किं वा सर्वेश्व षा जेनी बमोर्गःहिसादिकक्षणः । इति यथ मतिद्वैध भवेन् सांवायिक हि तन् । त. सा. ५, ५.

२ अप्रती 'सण्यमोस असण्यमोस ससप्यमोस सदसण्यमोसम्एण वउन्यही मणजोगी । बचिजोगी वि चंडन्थिही सण्यमोस सण्यमोस सस्यमोस सदसण्यमोसमेएण ', वप्रती 'सण्यमीस असण्यमोस सण्यमोस सण्य-नोस असण्यमोस असण्यमोसमेएण चंडन्थिही वि मण-विजोगी 'इति पाटः ।

्षित् । एत्य आहारदुगमवणिदं मिच्छाइहिपडिचद्धपच्चया पंचवंचास होंति [५६] । एदे पंचासपच्चया होंति [५६] । एदे एव पंचासच्चया होंति [५६] । एदे एव पंचासच्चया होंति [५६] । एदे एव पंचासच्चया होंति [५६] । एदे एव पच्चपहि सासणसम्माइही सुनुत्तसीठसपयडीओ वंधिद । पंचासपच्चया होंति [५६] । एदे एव पच्चपहि सासणसम्माइही सुनुत्तसीठसपयडीओ वंधिद । पंचासपच्चया होंति [५६] । एदे एव पच्चया होंति [५६] । एदे एव पच्चया होंति [५६] । एदे हि पच्चपहि सम्माभिष्ठाइही सीठसपयडीओ वंधिद । एदे सु असंजदसम्माइहि पद्चया होंति [५६] । एदे सु असंजदसम्माइहि अपिदसोठसपयडीओ वंधिद । एदे सु असंजदसम्माइहि अपिदसोठसपयडीओ वंधिद । एदे सु असंजदसम्माइहि । एव पच्चया होंति [६६] । एदे एव पच्चया एव पच्चया एव एच्चया वंधिद सोठसम्माइकि स्तितीवपच्चया होंति [६६] । एदे एव पच्चया होंति [६६] । एदे एव पच्चया होंति [६६] । एदे एव पच्चया होंति [६६] । एदे एव प्यापिद सोठसम्माइकि पच्चया होंति [६६] । एदे एव पच्चया होंति [६६] । एदे एव पच्चया च्यासित्त तथ्य आहारदो पवित्रसे एव च्यासित्त व्यापित होंति [६६] । एदे एव पच्चया च्यासित होंति [६६] । एदे एव पच्चया च्यासित होंति [६६] । एदे एव प्यापित व्यापित व्यापित होंति [६६] । एदे एव पच्चया होंति [६६] । एदे एव पच्चया च्यासित होंति [६६] । एदे हि पच्चया होंति ह

इनमेंसे आहारक और आहारकमिश्रकी अलग करदेनपर मिथ्यादिएमें सम्बद्ध प्रत्यय पचवन (५५) होते हैं। इन प्रत्ययोंसे प्रिध्याद्यप्ट सूत्रीक सेालह प्रकृतियोंका बांधता है। इनमेंन पांच भिथ्यात्वप्रत्ययाँका अलग करदेनेपर पचास (५०) प्रत्यय हाते हैं। इन प्रत्ययोंसे सामादनसम्यग्द्धि स्त्रोक सोलह प्रकृतियोंको वांधना है। इन प्रचास प्रत्ययाँमें औदारिकमिश्र, वैकिथिकमिश्र, कार्मण और चार अनन्तानुबन्धी प्रत्ययाँकी अलग करदेनेपर तेतालीस प्रत्यय है।ते हैं ( ४३ )। इन प्रत्ययाँस सम्यग्निध्याद्दष्टि सालह प्रकृतियाको बांधता है। नेनालीस प्रत्ययाम जीदारिकामध्य, विकायकामध्य और कार्मण प्रत्ययोंको मिलादेनेपर छथालीस प्रत्यय होते हैं (४६)। इन प्रत्ययोंसे असंयतसम्यासि विवक्षित सोलह प्रकृतियोंको बांधना है। इन असंयतसम्यग्द्रिक प्रत्ययोंमेले चार अप्रत्याख्यानावरण, औदारिकामिश्र, वैकियिक, वैकियिकामिश्र, कार्मण और त्रसासंयम, इत नी प्रत्ययोंको कम करदेनपर सैंतीस प्रत्यय होते हैं (३७)। इन प्रत्ययोंसे संयतासंयत विवक्षित सोलह प्रकृतियोंका वांधता है। इन संयतासंयतके सेंतीस प्रन्ययोंमेंसे चार धत्याख्यान और ग्यारह असंयम प्रत्ययांको कम करदेनेपर रोप वाईस रहते हैं. उनमें आहारक और आहारकामिश्रको मिला देनेपर चौवीस प्रत्यय होते हैं (२४)। इन प्रत्ययोंसे प्रमत्तसंयत विवक्षित सोलह प्रकृतियोंको बांधता है। इन चाँवीस प्रत्ययोंमेंसे आहारक-विकको कम करदेनेपर वाईस प्रत्यय होते है (२२)। इन प्रत्ययोंसे अप्रमत्तसंयत और

अपुन्वकरणपद्द डवसमा' सवा च अपिदसोलसपर्य डीओ बंधित । एदेषु चेव छण्णोकसाए सु अविषिद्ध सोल्स होति [१९] । एदेहि प्रचण्हि सिल्स प्यडीओ बंधित । एत्य णवुंसयवेदे अविषदे पण्णारस होति [१९] । एदेहि प्रचण्हि विदियअणियटी अपिदप्यडीओ बंधित । एत्य पुरस्तवेदे अविषद्ध स्वर्णेद तिद्द प्रचण्हि विदियअणियटी अपिदप्यडीओ बंधित । एत्य पुरस्तवेद अविषद्ध तिद्द होति [१९] । एदेहि प्रचण्हि तिद्द अिण्यद्धी अपिदप्यडीओ बंधित । एत्य पुरस्तवेद अविण्द तेरह होति [१९] । एदेहि प्रचण्हि चारस होति [१९] । एदेहि वारसपर्यडीओ वंधित । पुणा एत्य कोवसंज्ञ अविण्दे वारस होति [१९] । एदेहि वारसपर्यचणी वंधित । पुणा एत्य माण्यसंज्ञ अविण्द वारसपर्यचणी वंधित । पुणा एत्य माण्यसंज्ञ अविण्द वारसपर्यचणी वंधित । पुणा एत्य माण्यसंज्ञ अविण्द वारसपर्यचणी वंधित । एदेहि वारसपर्यचणी वंधित । एदेहि वारसपर्यचणी वार्थित । एदेहि वारसपर्यचणी वार्थित । एदेहिनो वार्यचणी वार्थित । एदेहिनो वार्यचणी वार्थित । एदेहिनो वार्यचणी वार्थित । एदेहिना वार्यचणी वार्थित । एदेहिना वार्यचणी वार्थित । एदेहिना वार्यचणी वार्थित । एदिली वार्यचणी वार्थित । वार्यचणी वार्थित । वार्थित । वार्थित वार्यचणी वार्थित । वार्थित वार्यचणी वार्थित । वार्यचणी वार्थित । वार्थित वार्यचणी वार्थित । वार्थित वार

अपूर्वकरणप्रविष्ट उपशामक एवं क्षयक जीव विवाहित से।छह प्रकृतियोंको बांधते हैं। इन्हीं प्रत्ययोंमेंसे छह नोकपायोंको अलग करदेनपर से।लह होते हैं (१६)। इन प्रत्ययोंसे प्रथम आनिवृत्तिकरण से।छह प्रकृतियोंको बांधता है। इनमेंस नपुंत्रकदेवों अलग कर-रेनपर एन्ट्रह होते हैं (१५)। इन प्रत्ययोंसे हितीय अनिवृत्तिकरण विवाहित प्रकृतियोंको वांधता है। इनमेंस लुक्तियंको अलग करदेनपर चौदह होते हैं (१५)। इन प्रत्ययोंसे तृतीय अनिवृत्तिकरण विवाहित प्रकृतियोंको वांधता है। इनमेंस पुरुषदेवों अलग करदेनपर तेरह होते हैं (१६)। इन प्रत्ययोंसे चतुर्थ अनिवृत्तिकरण विवाहित प्रकृतियोंको बांधता है। पुना इनमेंस कोंधतंत्रचलनको अलग करदेनपर वारह होते हैं (१६)। इन वारह प्रत्ययोंसे पंचम अनिवृत्तिकरण विवाहित प्रकृतियोंको बांधता है। पुना इनमेंस कोंधतंत्रचलनको अलग करदेनपर वारह होते हैं (१८)। इन प्रत्ययोंसे पंचम अनिवृत्तिकरण विवाहित प्रकृतियोंको बांधता है। पुना इनमेंस मानसंज्य कक्षक कम करदेनपर ग्यारह होते हैं (१९)। इन प्रत्ययोंसे छठा अनिवृत्तिकरण विवाहित प्रकृतियोंको वांधता है। इनहीं है (१०)। इन प्रत्ययोंसे स्वसम अनिवृत्तिकरण विवाहित प्रकृतियोंको वांधता है। इनहीं इश प्रत्ययोंसे स्कृतसाथ से। विवाहित सोलह प्रकृतियोंको वांधता है। इन दश प्रत्ययोंसे स्कृतसाथ कों से विवाहित सोलह प्रकृतियोंको वांधता है। इन दश प्रत्ययोंसे स्कृतसाथ कों से विवाहित सोलह प्रकृतियोंको वांधता है। इन दश प्रत्ययोंसे स्कृतसाथ कों से विवाहित सोलह प्रकृतियोंको वांधता है। इन दश प्रत्ययोंसे स्कृतसाथ होते हैं (९)। ये नो उपशानत्काथा यों सेर सोलकपाय जीवोंके हारा वांधी जानेवाली प्रकृतियोंक प्रत्यय हैं। इनमेंसे मध्यम

१ अप्रतो 'अपुञ्चकरणपद्दृहस्सुवसमा ' इति पाठः ।

२ प्रतिष्र '-सांपराइया ' इति पाठः ।

कम्पाइयकायजोगेसु पश्चितसेसु सत्त होंति |<u>॰</u>]। एदेहि सत्तिहि पञ्चएहि सजोगिजिणे। षंभदि। एत्थ उवसंहारगाहाओ —

चदुपञ्चहगो बंधो पदमे उबिस्मिनिए निपच्चहंभा । मिस्सगबिदिओ उबिस्मिद्रंग च सेसेगदेसिच्छ ॥ २० ॥ उबिरूळ्यंचए पुण दुपञ्चओ जोगपञ्चओ तिष्ण । साम्मण्यपञ्चया खळु अट्टुणं होति कम्माणं ॥ २९ ॥ पणवण्णा इर वण्णा तिदाल छादाळ सन्तीसा य । चद्रीस द बाधीसा सोळस एगूण जाव णव सत्त ॥ २२ ॥

संपधि एगसमङ्य उत्तरुतरपञ्चएं चोदसजीवसमासेसु भणिस्सामो । तं जहा --

दो दो अर्थात् सृपा और सत्यसृपा मन और वचन योगोंको अलग करके औदारिकसिश्र य कार्मण काययोगको मिला देनेपर सात होते हैं (७)। इन सात प्रत्ययोंसे संयोगी जिन [ एक सातावेदनीयको ] बांधेते हैं। यहां उपसंहारगाधार्ये—

प्रथम गुणस्थानमें चारों प्रत्ययोंसे बन्ध होता है। इससे ऊपर तीन गुणस्थानोंमें मिथ्यात्वको छोड़कर होय तीन प्रत्यवसंयुक्त बन्ध होता है। देशसंयत गुणस्थानमें मिश्रक्ष अर्थात् विरत्ताविरतकप द्वितीय प्रत्यय और काय व योग य होत दोनों उपरिम्म प्रत्यय रहते हैं। इसके ऊपर पांच गुणस्थानोंमें कपाय और योग इन दो प्रत्ययोंकि निमित्तसे बन्ध होता है। पुनः उपशान्तमोहादि तीन गुणस्थानोंमें कवल येगानिमित्तक बन्ध होता है। इस ककार गुणस्थान कमसे आठ कमींके य सामान्य प्रत्य हैं॥ २०-२१॥

प्यवन', प्वास', तेताळीस', छवाळीस'. सेंतीस', चीवीस , दो बार वाईस' ', सोळह और इसके आगे नी तक एक एक कम अर्थान् एन्द्रह, चीवह, तेरह, बारह, ग्यारह, दश, दश', नी'', नी'' और सान', इस मकार कमस मिस्यात्वादि अपूर्वकरण तक आठ गुणस्थानीम, अतिवृत्तिकरणके सान मागोम तथा स्कृमसाम्परायादि स्थोग-केवळी तक शेष गुणस्थानीम वस्त्रप्रत्ययोकी संख्या है ॥ २२ ॥

अब एक समयमें होनेवाले उत्तरोत्तर प्रत्ययोंको चौदह जीवसमासोंमें कहते हैं।

१ अप्रती ' उवरिमातिण्वपञ्चहओं ', काप्रती ' उवरिमातिणु चैव पञ्चहओं ' इति पाठः ।

२ अप्रतीं 'सेसंगदिसोहिं ', काप्रती 'देसेक्ट्रेसोहिं ' इति पाठ । चदुपच्चदगो अधो पटम णतरीतेगे तिपच्चदगो । मिस्सगविदियं उवरिसदग च देसक्रबेसिम्स ॥ गो क. ७८७.

३ गो. क. ७८८.

४ पणवण्णा पण्णासा तिदाल छादाल सत्ततीसा य । बर्द्वसा बार्गासा बार्गासपपुल्बकाणा ति ॥ थूले सोलसपहुदी पुर्ण जाव होदि दस ठाण । सहुमादिसु दस णवय जोगिम्ह सत्तेवा ॥ गो. क.७८९=७९०.

५ अप्रती '-पष्चएहि ' इति पाठः ।

तस्य ताव मिन्छाइहिस्स जहण्णेण दस पन्चया। पंचस्र मिन्छन्स एक्को। एक्केण इंदिएण एक्कं कायं जहण्णेण विराहेदि [ति] दोण्णि असंजमपन्चया। अणंताणुषंधि-च उक्कं विसंजोजिय मिन्छतं गयस्स आवित्यमेनकात्रमणंताणुषंधिच उक्कस्सुदयामावादो बात्ससु क्रसाएसु तिष्णि कसायपन्चया। तिसु वेदेसु एक्को। हस्स रिंद-अरिद-सेगादोसु खुगलेसु एक्कदरं जुगले। दससु जोगेसु एक्का जोगो। एक्सेर सच्चे वि जहण्णेण दस पन्चया। १० । । पंचसु मिन्छतेसु एक्को। एक्केण इंदिएण क्रकाए विराहेदि ति सत्त असंजम-पन्चया। सोलसेसु कसाएसु चतारि कसायपन्चया। ५। तिसु वेदेसु एक्को। हस्स-रिद-अरिद-सेगादोखुललेसु एक्के जुगले। भय-दुगुंछओ देगिण। तरसेसु जोगपन्चएसु एक्को। एक्सेरे सन्वे वि अद्वारक होति [१८]। एक्सेरेहि दस-अद्वारसजहण्णुक्कस्यन्चवरि मिन्छा-इंदी अप्यिदसेललपपडीओ वेपइ।

एक्कींणदिएण एक्कं कार्य विराहेदि ति दोअसंजमपन्चया । सीटसेसु कसाएसु चत्तारि कसायपन्चया । तिसु वेदेसु एक्को वेदपन्चओ । हस्स-रदि-अरदि-सोगदोखुगटेसु एक्कदरं जुगटं । तेरससु जोगसु एक्को । एवं जहण्णेण सासणस्स दस पचया होंति <u>। १०</u> ।। उक्कसेण सत्तरस पन्चया होंति, मिन्छतससुदयाभावादो <u>। १०</u> । एवमेदेहि जहण्णुकस्स-

वह इस प्रकार है- उनमें मिध्यादृष्टिक जधन्यसे दृश प्रत्यय होते हैं। पांच मिध्याद्वाँमें से एक।
मिध्यादृष्टि एक इन्द्रियसे एक कायकी जधन्यसं विराधना करता है, इस प्रकार दो
असंयम प्रत्ययः अनन्तानुविध्वनुष्टयका विसंधात्रक करके मिध्याद्वको प्राप्त हुए जीवके
आयलीमात्र काल तक अनन्तानुविध्वनुष्टयका उदय न रहते बारह कथायों में तीक कराय प्रत्ययः तीत वेदों में एक, हास्यरति और अरति शोक हन दो युगलों मेंसे एक युगल,
तथा दृश योगों में एक योग, इस प्रकार ये सब ही जधन्यसे दृश प्रत्यय होते हैं (२०)। पांच मिध्यात्वों में एक, एक इन्द्रियसे छह कायोंकी विराधना करता है, अतः सात असंयम्न प्रत्ययः सीलह कथायों चार कथाय प्रत्ययः, तीन वेदों में एक, हास्य रित और अरिति शोक हन दो युगलों में एक युगल, भय व खुगुष्ट्या दो, तेरह योग प्रत्ययों से एक, इस प्रकार ये सेमी अठारह होते हैं (१८)। इस प्रकार इन जधन्य दृश और उन्कृष्ट अठारह प्रत्ययों से मिध्यादृष्टि जीव विवक्षित सोलह प्रकृतियों को बोधता है।

एक इन्द्रियसे एक कायकी विराधना करना है इस प्रकार दो असंयम प्रत्यय, सोलह कपायोंमें बार कवाय प्रत्यय, तीन वेदोंमें एक वेद प्रन्यय, हास्य-रित और अरित-रीक कपायोंमें वह कुगल, तरह योगोंमें एक योग, इस प्रकार सासाइनसम्यन्दृष्टिके जघन्यसे दश (२०) और उत्करित सचरह प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, उसके मिध्यात्वका उदय नहीं रहा (१७)। इस प्रकार कमसे इन जघन्य और उत्कृष्ट दश व सत्तरह प्रत्ययोंसे हैं, हैं, ४.

दसःसत्तारसपःचएहि सासगसम्मादिई। अप्पदमोलसपयडीओ बंधदि ।

एक्केणिंदिएण एक्कं कायं विराहेदि ति दो असंजमपञ्चया । अणंताणुषन्धि-चदुक्कवदिरित्तवारस्कताएसु तिष्णि कतायपञ्चया । तिसु वेदेसु एक्को । हस्त रदि-अरदि-सोगदो बुगलेसु एक्कं । दमसु जोगेसु एक्को । एवमेदे सव्वे वि णव होति | ९ ] । एक्केणिंदिएण छक्काए विराहेदि ति मन असंजमपञ्चया । अणंताणुर्वीधिकिहिद्वारसकताएसु तिष्णि कतायपञ्चया । तिसु वेदेसु एक्को । इस्स रिद-अरदि-सोगदो बुगलेसु एक्कार्य बुगलें : दो भय-दुगुंछाओ । दससु जोगसु एक्को । एक्मेदे सोलस पञ्चया | १९ । एदेहि जक्षणुक्करसणव सोलसपञ्चएहि सम्मामिञ्जादृही असंजदसम्माइही च अणिदसोलसपयहीओ बंचित ।

एक्केणिदिएण एक्कं कार्य विराहेदि ति दो असंजमपन्चया । अणंताणुर्वधि-अप-चक्खाणच उक्किवरिहेदअहक्सागम् दा कसायपन्चया । तिमु वेदेसु एक्का । हस्म-रिद-अपिट-सोगदोजुगलेसु एक्कं । णवजांगेसु एक्का । एक्मेर्ट अह <u>। ८</u>। एक्केणिदिएण पेचकाए विराहेदि ति छअसंजमपन्चया । दो कसायपन्चया । एक्को वेदपचओ । हस्स-रिट-अपिट-सोगर-

सासादनसम्बग्दष्टि विवक्षित सोलह प्रकृतियाँका वांधता है।

एक इन्द्रियसे एक कायकी विराधना करना है इस प्रकार दो असंयम प्रस्यय, अनन्तानुविध्यनपृष्टयको छोड़का रोप बारह कपायोंमें तीन कपाय प्रस्यय, तीन वेदोंमें एक, हास्य रिन और अपनि दोक इन दो युगलोंमेंस एक, दरा योगोंमेंस एक, इस प्रकार ये सभी नौ प्रस्यय होने हैं (९)। एक इन्द्रियस छह कायोंकी विराधना करना है इस प्रकार काल असंयम प्रयय, अनन्तानुवन्धीस रिहत वारह कपायोंमें तीन कपाय प्रस्थय, तीन वेदोंसे एक, हास्य रिन और अनिन्शोंक इन दो युगलोंसे एक युगल, भय और छुगुस्ता ये दो देश योगोंसे एक, इस प्रकार ये सीलह प्रस्थय होने हैं (१६)। इन अध्यय और उन्हर्ण नौ और सीलह प्रस्थान स्वार्थ होने हैं (१६)। इन अध्यय और उन्हर्ण नौ और सीलह प्रस्थान स्वार्थ होने हैं (१६)। इन अध्यय और उन्हर्ण नौ और सीलह प्रस्थान स्वार्थ होने वेदिक स्वार्थ होने विविधन सीलह प्रहानियोंकी बांधना है।

एक हान्द्रयम एक कायको विराधना करता है इस प्रकार दो असंयम प्रत्यय, अनन्तातुविध्यन्तृष्ट्य और अग्रत्याच्यानायरणचतुष्ट्य से रहित आठ क्यायों में दो कथाय प्रत्यय, तीन वेदों में एक, हास्य नि और अराति रोाक इन दो युगलों में एक, नी योगों में एक, इस प्रकार य आठ प्रत्यय होते हैं (८)। एक इन्द्रियसे पांच कायों की विराधना करता है इस प्रकार छह असंयम प्रत्यय, दो कथाय प्रत्यय, एक वेद प्रत्यय, हास्य रित सीर अराति शोक इन दो युगलों में एक, इस सीर अराति शोक इन दो युगलों में एक, इस

दोण्हं जुगलाणमेक्कदरं । भय-दुगुंछाजो । णवजोगेसु एक्को । एवमेदे चोह्स <u>! १४</u>! । **एदेहि** जहण्णुक्कस्सज्ञह-चोहसपञ्चएहि संजदासंजदो जप्पिदसोळसपयडीओ बंधदि ।

चदुसँजरुणेसु एक्को कसायपच्चे । तिसु वेदेसु एक्को । इस्स-रिद-अरिद-सेग-दीण्डं जुगरुणमेक्कदरं । णवसु जोगेसु एक्को । एक्मेदे पंच जहण्णेण पच्चया <u>। ५</u> । । एक्को कसायपबाओ । एको वेदपबाओ । इस्स रिद-अरिद-सेगादीण्णं जुगरुणमेक्कदरं । मयदुर्गुछाओ । णवसु जोगेसु एक्को । एवमेदे सत्तुक्कस्सपच्चया <u>। ७ ।</u> । एवमेदेहि जहण्णुककस्सपंच-सत्त-पच्चएहि पमत्तसंजदो अप्पमत्तसंजदो अपुज्वकरणो च अप्यिदपयडीओ वंधिदे ।

एक्को संजलणकसाओ । एक्को जोगो । एक्मेदे जहण्णेण दो पञ्चया <u>। २</u> । । उक्कस्सेण तिर्णि वेदेण सह <u>। ३ ।</u> । एदेहि जहण्णुक्कस्सदो-तिर्ण्णिपञ्चएहि अणियद्वी अभिदसीलसपर्यंशओं वैथित ।

ठोभकसाओ एक्को । [ एक्को ] जोगपच्चओ । एवमेदेहि जहण्णेण उक्कस्सेण वि दोहि पच्चएहि सुहुमसांपराइओ अध्यिदपयडीओ वंघदि । उत्तरि उवसंतकसाओ खीणकसाओ सजोगी च एक्केण चेव जोगेण वंधीत । एत्थ उनसंहारगाहा—

प्रकार ये चौदह प्रत्यय हैं। इन जघन्य और उत्कृष्ट आठ व चौदह प्रत्ययोंसे संयतासंयत जीव विवक्षित सोलह प्रकृतियोंको बांधता है।

चार संज्वलनोंमेंसे एक कथाय प्रत्यय, तीन वेहोंमेंसे एक, हास्य-रित और भरित-होक हन दो युगलोंमेंसे एक, तथा नो योगोंमेंसे एक, हम प्रकार जघन्यसे ये पांच प्रत्यय हैं (५)। एक कथाय प्रत्यय, एक वेद प्रत्यय, हास्य-रित और अरित-होक हन दो युगलोंमेंसे एक युगल, भय और जुगुप्सा, तथा नो योगोंमेंसे एक, हस प्रकार ये सात उत्हार प्रत्यय हैं (७)। हस प्रकार हन जवन्य और उत्हार पांच व सात प्रत्ययोंसे प्रमत्तसंयत, भग्रमत्तसंयत और अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती जीव विवक्षित प्रहातयोंको बांधता है।

एक संज्जलनकपाय और एक योग इस प्रकार ये जयन्यसे दो प्रत्यय (२), तथा उत्करंसे वेदके साथ तीन (३), इस प्रकार इन जयन्य और उन्छए दो व तीन प्रत्ययांसे अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवर्ती जीव विवाधित सोल्ड प्रकृतियांको बांचता है। लोभकपाय एक और एक योग प्रत्यय, इस प्रकार इन जवन्य व उन्कर्षसे भी दो प्रत्ययांसे सूक्ष्मसाम्प-एयिक जीव विवाधित प्रकृतियांको बांचता है। इससे ऊपर उपशानतकपाय, शीणकपाय और स्योगिकेवली केवल एक योगसे ही बच्छक हैं। वहां उपसंहारनाव्य- दस अट्ठारम दसयं सत्तरह णत्र सोल्सं च दोण्णं तु । अट्ठय चोइस पणयं सत्त तिए दृति दृ एयमेयं च<sup>र</sup> ॥ २३ ॥

किंगइमंजुता ? एदिस्से पुच्छाए चोहसजीवसमासपिडबद्धो उत्तरी बुच्चेदे । तं जहा— मिच्छाइडी चडुगदिसंजुत्तं चंधदि । णविर उच्चागोदं णिरव-तिरिक्खगई मोचूण दुगदिसंजुत्तं चंधदि । जसिकिर्ति णिरवगरिं मोचूण तिगदिसंजुत्तं चंधदि । सासणो चोहस-पर्यक्षीओ णिरवगई मोत्तृण तिगदिसंजुत्तं चंधदि । उच्चागोदं णिरव-तिरिक्खगईओ मोचूण दुगदिसंजुत्तं चंधदि । जसिकिर्ति पुण णिरवगई मोचूण तिगइसंजुत्तं चंधदि । सम्मामिच्छाइडी असंजदसमाइडीण च सोलक्षरवर्डीओ णिरवगइ-तिक्खिगईओ मोचूण दुगइसंजुत्तं चंधदि । संजदासंजदणहुडि जाव अपुव्यकरणदाए संखेठ्जे मोग गंतूण दिदा त्ति अप्पिदसोलसपयडीओ देवगदिसंजुत्तं चंधति । उचिरमा अगदिसंजुत्तं चंधित ।

कदिगदीया सामिणो ? एदिस्मे पुच्छाए परिहारे। बुच्चदे— मिच्छादिई। चदुगदिया

मिध्यात्व गुणस्थानमें दश व अठारह, सासादनमें दश व सत्तरह, दो गुणस्थानों में अर्थात् मिश्र और अविरतसम्बर्धिमें नी व सेत्रह, संयतानेयतमें आठ और चौदह, प्रमत्तसंयतिहक तीनमंग्रधिमें पांच व सात, अतिवृत्तिकरणमें दो व तीन, सहम-सम्यरायमें दो, तथा उपशान्तकायत. श्लीणकाय एवं नयीगिकवर्ता गुणस्थानों एकमात्र, इस प्रकार एक जीवके एक समयमें जपन्य व उन्हुप्ट बन्धमन्य पाये जाते हैं ॥ २३॥

' कीनसी गतिसे संयुक्त वन्यक है ?' इस प्रक्षका चौदह जीवसमासोंस सम्यद्ध उत्तर कहते हैं। वह इस प्रकार है— मिथ्यादाष्ट जीव चारों गतियांसे संयुक्त उक्त प्रकृतियोंका बन्धक है। विशेष इतना है कि उच्चगांवका नरकाति और तिर्यसातिका छोड़कर शेष दो गतियोंसे संयुक्त चायता है। यहांकार्तिका नरकातिका छोड़कर तीन तियोंसे संयुक्त बांधता है। सासादन गुणस्थानमें चौदह प्रकृतियोंको नरकगतिका छोड़ तीन गतियोंसे संयुक्त बांधता है, उच्चयांत्रको नरक व निर्यमातिका छोड़ शेष दो गतियोंसे संयुक्त बांधता है। किन्तु यशकीर्तिका नरकगतिको छोड़ शेष तीन गतियोंसे संयुक्त बांधता है। सम्यग्निय्यादाष्ट और अस्यनतस्ययदाष्ट जीव सोलह प्रकृतियोंको नरकगति व तिर्यमातिको छोड़ दो गतिसंयुक्त बांधत हैं। संयतासंयत्तसे लेकर अपूर्वकरण-कालके संस्थात बहुभाग जाकर स्थार जीव विविधत सोलह प्रकृतियोंको देवगतिसंयुक्त बांधते हैं। इससे अपरके जीव अगतिसंयुक्त वांधते हैं।

' उक्त प्रकृतियोंके कितने गतियाल जीव स्वामी होते हें ?' इस प्रश्नका परिहार कहते हैं — मिप्पादिष्ट चारों गतियोंके जीव स्वामी हैं । सासादनसम्यग्हिए, सम्यग्निष्ट्या-

१ गो. क. ७९२.

\$. G. 1

सामिणो । सासणसम्माइड्डी सम्मामिच्छाइड्डी असंजदसम्माइड्डिणो वि चदुगदिया सामिणो । दुगदिसंजदासंजदा सामिणो । उवरिमा मणुसगदिया चेव । अद्धाणं सुत्तसिद्धं । पढम-अपढमचरिम-चरिमंसमयबंधवोच्छेदपुच्छाविसयपरूवणा वि सत्तसिद्धा चेव ।

किं सादिओ किमणादिओ किं धुवो किमद्भवो बंधो ति एदिस्से पुच्छाए वुच्चदे---चोहसपयडीणं बंधो मिच्छाइहिस्स सादिओ. उनसमसेडिम्डि बंधवोच्छेदं कादण हेट्रा ओदरिय बंधस्सादिं करिय पडिवण्णमिच्छताणं सादियंधोवलंभादे। । अणादिगो, उवसम-सेडिमणारूढिमच्छादिद्रिजीवाणं बंधस्स आदीए अभावादो । ध्रुवो बंधो, अभवियमिच्छादिद्रीणं बंधस्स वोच्छेदाभावादो । अद्भवो, उवसम-खवगसेर्डि चडणपाओग्गमिच्छाइद्विबंधस्स ध्रवत्ता-भावादो । जसकित्ति-उच्चागाँदाणं पि एवं चेव । णवरि अणादि-धुवबंधा णत्यि, अजसिकित्ति-णीचागोदाणं पडिवक्खाणं संभवादो । सञ्बराणहाणेसु सेसेसु चौद्दसधुवपयडीओ सादि-अणादि-अद्भविमिदि तिहि वियप्पेहि बज्झेति । धुवभंगी णत्थि, तेसि भवियाणं णियमेण बंधवीच्छेद-

दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि भी चारों गतियोंके जीव स्वामी हैं। दो गतियोंके संयतासंयत जीव स्वामी हैं । उपरिम गुणस्थानवर्ती मनुष्यगतिके ही जीव स्वामी हैं। बन्धाःचान सुत्रसे सिद्ध है। प्रथम, अप्रथम-अचरम और चरम समयमें होनेवाले बन्धन्युच्छेद-सम्बन्धा प्रश्नविषयक प्ररूपणा भी सन्नसिद्ध ही है।

अव 'क्या सादिक बन्ध होता है, क्या अनादिक बन्ध होता, क्या ध्रुष बन्ध होता है. या क्या अध्व बन्ध होता है?' इस प्रश्नका उत्तर कहते हैं— चौदह प्रकृतियोंका बन्ध मिथ्यादृष्टिके सादिक हाता है, क्योंकि, उपरामश्रेणीमें बन्धव्युच्छेद करके पूनः नीचे उतरकर बन्धका प्रारम्भ करके मिथ्यात्वको प्राप्त इए जीवोंके सादिक बन्ध पाया जाता है। अनादिक बन्ध होता है, क्योंकि, उपशमश्रेणीपर नहीं चढे इए मिथ्यादष्टि जीवोंके बन्धके आदिका अभाव है। भ्रव बन्ध होता है, क्योंकि, अभन्य मिथ्यादृष्टि जीवोंके बन्धका कभी ब्यच्छेद नहीं होता। अधुव बन्ध होता है, क्योंकि, उपशम और क्षपक श्रेणीपर बढ़नेके योग्य मिथ्यदृष्टि जीवोंका बन्ध ध्रव नहीं होता। यशकीर्ति और उच्चगोत्र प्रकृतियोंका भी मिध्याद्यक्ति इसी प्रकार ही बन्ध होता है। विशेष इतना है कि इन दोनों प्रकृतियोंका उसके अनादि और अब बन्ध नहीं होता. क्योंकि. इनकी प्रतिपक्षभूत अयदाकीर्ति और नीच गोत्रका बन्ध सम्भव है। शेष सब गुणस्थानोंमें चौदह भ्रवप्रकृतियां सादि, अनादि और अध्य इन तीन विकल्पोंसे बंधनी हैं। वहां अब भंग नहीं है, क्योंकि, उन अब्य अविके

१ प्रतिषु 'पदम-अपदम-चरिम-अचरिम- ' इति पाढः ।

संभवादो । जसकित्ति-उच्चागोदाणं पुण बंधो सव्वगुणद्वाणेसु सादि-अद्भुवो चेव ।

णिद्दाणिद्दा-पयलापयला-थीणगिद्धि-अणंताणुवंधिकोह-माण-माया-लोभ-इत्थिवेद-तिरिक्खाउ-तिरिक्खगह-वउसंठाण-चउसंघडण-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुब्वि-उज्जोव-अप्पसत्यविहायगह दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीवागोदाणं को वंधो को अवंधो ? ॥ ७ ॥

एदं पुच्छासुचं देमामासियं च । तेण कि मिच्छाइट्टी बंघओ कि सासणसम्माइट्टी षंघओ कि सम्मामिन्छाइट्टी बंघओ एवं गंतूण किमजोगी कि सिद्धा बंघओ, किमेदेसि कम्माणं षंघो पुत्र्वं वोच्छिडजदि, किसुद्रओ, कि दो वि समं वैचिन्छडजेति, एदाओ कि सोदएण बज्छेति कि परोदएण, कि सोदय-परोदएण, कि सांतरं बज्छेति, कि णिरंतरं बज्छेति, कि सांतर णिरंतरं बज्झेति, कि पच्चणृह बज्छेति, कि पच्चण्रह विणा बज्झेति, कि महसंजुत्तं बज्झेति, किमगइ-संजुत्तं बज्झेति, कदिगदिया एदेसि बंघसामिणो होंति, कदिगदिया ण होंति, कि वा बंघद्वाणं, कि चरिमसमए बंघो वोच्छिडजदि, कि पटमममण, किमएडम-अचरिमसमण् बंघो वोच्छिडजदि,

नियमसे बन्धन्युच्छेद् सम्भव है । परन्तु यदाकीर्ति और उच्चगोत्र प्रकृतियेंका बन्ध सर्व गुणस्थानोमें सादि और अधुव ही हाता है ।

निद्रानिद्रा, प्रचलप्रयत्मा, स्त्यानगृद्धि, अनन्तानुबन्धी कोध, मान, माया, लेभ, स्रीवेद, तिर्वेगायु, तिर्येगाति, चार संस्थान, चार संहनन, तिर्यम्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रश्नस्तिबहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्र, इन प्रकृतियोंका कौन बन्धक है और कौन अवन्यक ? ॥ ७ ॥

यह पृष्ठसङ्घ भी दशामशंक है। अनवव क्या मिध्याद्यार्थ नण्यक है, क्या सासा-दनसम्पर्याद्य वस्थक है, क्या सम्यामाध्याद्य वस्थक है, इस प्रकार जाकर क्या अयोगी बन्धक है, क्या सिड बन्धक हैं। क्या दन कभीका बन्ध पूर्वेमें ब्युच्छित्र होता है, क्या उद्दर पूर्वेमें ब्युच्छित्र होता है, क्या दोनों साथ ही ब्युच्छित्र होते हैं। ये प्रकृतियां क्या स्मेदयसे वंधती हैं, क्या परोदयसे वंधती हैं, क्या स्वोदय-पान्द्रसमें बंधती हैं। क्या प्रत्यसंस्थ सानतर वंधती हैं, क्या विराम्त वंधती हैं. क्या सानतर-निरन्तर वंधती हैं। क्या प्रत्यसंस्थ कंधती हैं, क्या विना प्रत्योंके बंधती हैं। क्या गतिसंयुक्त वंधती हैं, क्या अगतिसंयुक्त बंधती हैं। क्या क्या क्या क्या किन गतियाँवाले होते हैं व किन गतियाँवाले नहीं होते। बन्धाध्यान कितना है। क्या वस्य समयमें बन्ध व्युच्छित्र होता है, क्या अप्रथम अवस्य समयमें बन्ध व्युच्छित्र होता है, क्या अप्रथम अवस्य समयमें बन्ध व्युच्छित्र होता है, क्या अप्रथम अवस्य समयमें बन्ध व्युच्छित्र होता है, किमेदासिं सादिओ बंधो, किमणादिओ, किं धुवो, किमद्धवो बंधो त्ति एदाओ पुच्छाओ एत्य कादच्वाओ । एदासिं पुच्छाणमुत्तरफ्त्वणहमुत्तरस्तुतं मणदि—

### मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी वंधा । एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ॥ ८ ॥

एदं देसामासियसुतं, सामित्तद्वाणपरूवणदोरण पुच्छासुतुहिहसञ्वरथपरूवणादो । सामित्तमद्वाणं च सुत्तादो चेव णव्वदि ति ण तेसिमत्थो बुच्चदे । किमेदासि षंघो पुच्चं वोच्छिज्जदे, किसुदजो पुज्वं वोच्छिज्जदे, एदस्सत्था बुच्चदे — थीणगिद्वितियस्स पुच्चं षंघो वोच्छिण्णो, पच्छा उदयस्स वोच्छेदो, सासणसम्मादिहिचरिमसमए षंघे फिट्टे संते पच्छा उविर गंतूण पमत्तसंजदिम उदयवोच्छेदोवरुंमादो । अणंताणुवंधिचउक्कस्स वंधोदया समं फिट्टेति, सासणसम्माइहिचरिमसमए एदेसि वंधोदयाणं जुगवं वोच्छेददंसणादे । इस्थिवेदस्स पुद्धं वंधो पच्छा उद्यो वोच्छिण्णो, सामणम्म वंथे वोच्छिण्णे पच्छा उविर गंतूण अणि-यहिन्दि उदयवोच्छेदादो । एवं तिरिक्ताउ-तिरिक्तावाइ-तिरिक्त्वगइ-तिरिक्त्वगइ-पाओग्गाणुपुव्व-उज्जोव-

क्या इन प्रकृतियोंका सादिक बन्ध है, क्या अनादिक बन्ध है, क्या ध्रुव बन्ध है, या क्या अध्रुव बन्ध है, इस प्रकार ये प्रकृत यहां करना चाहिये। इन प्रकृतेका उत्तर कहनेके ळिये अगला सुत्र कहते हैं—

उपर्युक्त प्रकृतियोंके मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि जीव बन्धक हैं। ये वन्धक हैं, शेष जीव अवन्धक हैं॥ ८ ॥

यह देशामर्शक सुत्र है, क्योंकि, बन्धके स्वामित्व और अध्वानकी प्रक्षणा द्वारा यह पृष्ट्ठास्वर्मे उद्दिष्ट सब अधींका निरूपण करता है। बन्धस्वामित्व और अध्वान चूंकि सुत्रसे ही जाना जाता है अतः इन दोनोंका अर्थ यहां नहीं कहा जाता। 'क्या इनका क्ष्मर पहिले व्युच्छिक होता है ते उदय पहिले व्युच्छिक होता है ?' इसका अर्थ कहते हैं — स्यानगृद्धि आदि तीन प्रकृतियांका पूर्वमें बन्ध व्युच्छिक होता है, तरस्क्षात् उदयका व्युच्छेत् होता है, क्योंकि सासादनसम्यादृष्टिकं चरम समयमें बन्धके नष्ट होनेपर पक्षात् ऊपर जाकर प्रमत्तसंयतमें इनके उदयका व्युच्छेत्र होता है। अनन्तानुबन्धिचनुष्ट प्रका बन्ध और उदय दोनों साथ नष्ट होते हैं, क्योंकि, सासादनसम्यादृष्टिकं चरम समयमें इनके बन्ध बीर उदयका एक साथ उपुच्छेत्र देखा जाता है। श्र्वीवृदका पूर्वभें बन्ध प्रकात उदय व्युच्छिक होता है, क्योंकि, सासादनगुष्टानमें बच्ध के व्युच्छिक होता है। होता है। हि। दि। प्रकात उद्यक्त उपुच्छेक होता है। हि। प्रकार तिर्यगायु, तिर्यग्नाति, तिर्यग्नातिमायोग्यानुपूर्वी, उद्योत और नीचगोत्र मङ्गाति

णीचागोदाणि, सासणिम बंधवीच्छेदे जादे पच्छा उवर्ति गंतूण संजदासंजदिम्म उदय-वीच्छेदादो, तिरिक्खाणुपुऱ्वीए असंजदसम्माइिईम्डि उदयवीच्छेदुवरुंभादों । एवं मिड्सम-चदुसंद्राणाणि, सासणिम्म बंधे थक्के संते उविर गंतूण सजोगिम्डि उदयवीच्छेदादो । एवं चेव माज्जिमचदुसंघडणाणि, सासणिम्म बंधे थक्के संते उविर अपमत-उवसंतकसाएसु कमेण दोण्णं दोण्णसुद्यक्खयदंसणादो । एवं अप्पस्त्यविद्यावगदीए, सासणिम्म बंधे थक्के संते उविर सजोगिम्डि उदयवीच्छेदादो । एवं दुमग-अणादेज्जाणं वत्तव्यं, सासणिम्म बंधे थक्के उविर असंजदमम्मादिद्विम्डि उदयवीच्छेदो । एवं दुमसन्स्य वि वत्तव्यं, सासणिम्म बंधे थक्के सजोगिकेविनिष्ठ उदयवीच्छेदादो ।

किं सोदएण किं सोदएण किंद्रभएण बज्बंति ति पुच्छाए उत्तरी बुज्बंदे । तं जहा-थीणगिद्धित्तियभिश्येवंदं तिरिक्खाउंशं तिरिक्खगः चदुमंठाणाणि चदुमंघडणाणि तिरिक्ख-गिद्रपाओग्गाणुपुन्ति उज्जोवं अप्यस्थिबद्वायगिद्मणंताणुवंधिचदुककं दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणि च मिच्छादिट्टि-सामणसम्मादृष्टिणो सोदएण वि परोदएण वि वंधति, विरोहा-

योंका पूर्वमें वन्धव्युच्छिक होता है, तन्यक्षात् उद्यका व्युच्छेद होता है, क्योंकि सासादनगुणस्थानमें बन्धका व्युच्छेद हो जानेपर पक्षात् ऊपर जाकर संयतासंयत गुणस्थानमें
उदयका व्युच्छेद होता है, तथा निर्वत्मातिप्रायोग्यायुद्धींके उद्यका व्युच्छेद होता है, वस्यानेका पूर्वमें बन्धे
व्युच्छिक होता है, तत्मक्षात् उदयका व्युच्छेद होता है, क्योंकि सासादन गुणस्थानमें
बन्ध के रुक जानेपर ऊपर जाकर सयेगांकवली गुणस्थानमें उद्यका व्युच्छेद होता है।
हसी मकार ही मध्यम चार संहनन है, क्योंकि, सासादनगुणस्थानमें इनक बन्धके रुक जानेपर ऊपर अमनत्तंथन और अपरान्तकाथ गुणस्थानों काममें दो दो संहननोंका
उद्यक्ष्य देखा जाना है। इसी मकार अम्रशस्तविद्यानिका भी कथन करना चाहिय,
क्योंकि, सासादनगुणस्थानमें बन्धके रुक जानेपर ऊपर स्योगकवलीमें उदयका व्युच्छेद्द होता है।
इसी मकार दुर्भग और अनाद्यक्ष कर जानेपर करना चाहिय,
बन्धके रुक जानेपर अपर असंयनसम्प्राद्धिमें उद्यका व्युच्छेद होता है। इसी मकार अपरा अस्वनसम्बन्धिमें उद्यका व्युच्छेद होता है। इसी मकार व्यव्यक्ष के कानेपर अपर असंवनसम्प्राद्धिमें उद्यक्त व्युच्छेद होता है। इसी मकार स्वांकि, सासादनमें बन्धके रुक जानेपर स्वांकि, सासादनमें

' उपर्युक्त प्रकृतियां क्या स्वोद्यसे क्या परोदयसे या क्या स्व परोदय उभयरूपसे वैधती हैं?' इस प्रदनका उत्तर कहते हैं। वह इस प्रकार है—स्त्यानगृद्धित्रय, स्त्रीवद, तिर्य-गायु, तिर्यम्मति, चार संस्थान, चार संहनन, तिर्यम्मतिप्रायाग्याउपूर्वी, उद्यात, अप्रशस्त-विहायागीत, अनन्तानुवन्धिचतुष्क, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्र, इन प्रकृतियोंको मिष्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि स्वोदयसे भी और परोद्यसे भी बांघते हैं, क्योंकि, भावादो ।

किं सांतरं किं णिरंतरं किं सांतर णिरंतरं बज्झंतं ति एदस्सरथो बुच्चदे — थीण-गिद्धितियमणंताणुवंधिचउनकं च णिरंतरं बज्झंदं, धुवबंधितादो। इत्थिवेदो मिच्छाइडि-सासण-सम्मादिद्वीद्दि सांतरं वज्झंद, वंधगद्धाए खीणाए णियमेण पडिवक्खपयडीणं वंधसंभवादो। तिरिक्खाउअं मिच्छाइडि-सासणसम्मादिद्वीदि णिरंतरं यज्झंद, अद्धाक्खएण वंधस्स यक्कणा-मावादो। तिरिक्खगंड-तिरिक्खगंडपाओग्गाणुप्ववीओ सांतर णिरंतरं बज्झंति।

होदु सांतरवंधो, पडिवक्खपयडीणं बंधुवर्लभादो; ण णिरंतरवंधो, तस्स कारणाणु-वर्लभादो ति बुत्ते बुज्वदे — ण एस दोसो, तेउक्काइय-वाउक्काइयमिच्छाइडीणं सत्तमपुढवि-णरह्यमिच्छाइडीणं च भवपडिबद्धसंकिरेसेण णिरंतरवंधोवर्लभादो । सासणसम्माइडिणो दोण्णं पयडीणमेदासि कर्ष गिरंतरवंधया ? ण, सत्तमपुढविसासणाणं तिरिक्खगइं मोत्तृणण्णगईणं बंधा-भावादो ?

#### इसमें कोई विरोध नहीं है।

' उक्त प्रकृतियां क्या सान्तर, क्या निरन्तर, या क्या सान्तर-निरन्तर बंधती हैं?' इसका अर्थ कहते हैं— स्यानगृद्धित्रय और अनन्तानुवन्धित्रयत्रक निरन्तर बंधती हैं, क्योंकि, ये ध्रुववन्धी प्रकृतियां हैं। क्रोंबेदको मिध्यादिष्ट और सासादनसम्यग्दृष्टि सान्तर वांघते हैं, क्योंकि, यन्धककालके झीण होलेपर नियमसे प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध सम्भव हैं। तियायुको मिध्यादिष्ट और सासादनसम्यग्दृष्टि निरन्तर वांधते हैं, क्योंकि, कालके क्षयसे वन्धके रुकनेका अभाव है। निर्यगति और तिर्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वोंको सान्तर-निरन्तर बांधते हैं।

शंका— प्रतिपक्षभून प्रकृतियोंके बन्धकी उपलिध होनेसे सान्तर बन्ध भले ही हो, किन्तु निरन्तर बन्ध नहीं हो सकता, क्योंकि उसके कारणोंका अभाव है ?

समाधान—इस शंकाका उत्तर कहते हैं कि यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, तेजकार्षिक और वायुकायिक मिथ्यादृष्टियों तथा सप्तम पृथिवीके नारकी मिथ्यादृष्टियोंके भवले सम्बद्ध संक्केशके कारण उक्त दोनों प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

शंका-सासादनसम्यन्दृष्टि इन दोनों प्रकृतियोंके निरन्तर बन्धक कैसे हैं ?

समाधान—यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि, सप्तम पृथिवीके सासादनसम्यग्रहिप्योंके तिर्यग्गातिको छोड्कर अन्य गतियोंका बन्ध ही नहीं होता ।

१ अ-आप्रत्योः ' तिरिय- ' इति पाठः ।

२ अ-आप्रत्योः 'बधय-'काप्रतो 'बधिय-'इति पाठः।

चदुसंठाण-चदुसंघडण-उज्जेवन अप्पसत्यविहायगदि-दूभग-दुस्सर-अणादेज्जाणिसित्य-वेदभंगो, सांतर्र्षचितं पिंड भेदाभावादो । शीचागोदस्स तिरिक्खगदिभंगो, तेउ-वाउक्काइएसु सत्तमपुद्विणादृष्यु च शीचागोदस्स शिरंतरं बंधुबरुंभादो ।

कि पच्चएहि वर्ज्यति कि तिह विणा, एरस्तस्थे। वुष्यदे — मिच्छादिही मिच्छत्ताः संजम-कसाय-जोगसण्णिदचदुहि मूट्यप्चएहि पणवण्णुत्तप्यच्यएहि दस-अङ्कारसएगसमय-संभिवजहण्णुक्कत्सपण्चप्रहि य एराओ पयडीओ वंशदि । सासणसम्माइडी मिच्छतं मीत्ण् तीहि मूट्यप्चपरि पंचासुत्तप्यच्यएहि एगममयसंभविददस-सत्तारसज्ञहण्णुक्करसपण्चपरि य एराओ पयडीओ वंशदि । जवि तिनिक्वाउअस्म वेउन्वियमिस्स-कम्मइयपञ्चपि विणा तेवण्ण ओरालियमिस्संण च विणा मतेताल पञ्चया मिच्छाइडि-सामणाणे होति ।

गइसंबुत्तपुच्छाग् अत्यो बुच्चेद् । तं जहा — थीणगिद्धितिय-अणेताणुर्वधिचउनकं च भिच्छादृही चउगइसंबुत्तं, मासणे। णिरयगईग् विणा तिगइसंबुत्तं वंघइ । इस्थियेदं भिच्छा-इद्वी सामणे। च णिरयगईग् विणा तिगइसंबुत्तं वंघइ । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ तिरिक्ख

चार संस्थान, चार संहनन, उदोन, अप्रशस्तविहायोगानि, दुर्भग, दुस्बर और अनादंय प्रकृतियां स्रोवदक समान हैं, क्योंकि, सान्तरवृत्धिन्वक प्रानि इन प्रकृतियोंमें स्रोवेदसे कोई भेद नहीं है। नीचगात्र निर्यग्गतिके समान है, क्योंकि, नेजकायिक और बायुकायिक तथा सनम पृथिवीके नारिकयोंमें नीचगोत्रका निरस्तर वस्थ पाया जाना है।

अव ' सुत्रोक्त प्रकृतियां क्या प्रत्ययांसे वंधती हैं या क्या उनके विना ?' इसका अर्थ कहते हैं—सिप्याइष्टि जीव सिष्यात्व. असंयम, कताथ और यंता संक्षावाले चार मूल प्रत्ययांसे, पचवन उत्तर प्रत्ययांसे, तथा एक समयमें सम्भव होनवाले द्वा और अग्रारह ज्ञाचन्य व उत्तरुष्ट प्रत्ययांसे इन प्रकृतियांको वांधते हैं। सासादनसम्प्रयादांष्टि सिष्यायांको छोड़कर श्रेष तीन सूल प्रत्ययांसे, पचास उत्तर प्रत्ययांसे, तथा एक समयमें सम्भव दश और सत्तर ज्ञाच्य व उत्तरुष्ट प्रत्ययांसे, पचास उत्तर प्रत्ययांसे, वधा एक समयमें सम्भव दश और सत्तर ज्ञाच्य व उत्तरुष्ट प्रत्ययांसे इन प्रकृतियांको वांधते हैं। विशेष यह कि तिर्येणावे विवास स्थापके प्रत्ये होते हैं। सामादनसम्प्रदृष्टिक सिरालांस प्रत्यय वीक्रियकः सिश्च, कार्मण और औदारिकसिश्चकं विवास सामादनसम्प्रदृष्टिक सैरालांस प्रत्यय होते हैं।

गतिसंयुक्त प्रस्तका उत्तर कहते हैं । वह इस प्रकार है—स्यानगृद्धि आदि तीन तथा अनन्तानुबन्धिचनुष्कको मिष्यार्दाष्ट जीव चारों गतियोंसे संयुक्त और सासादन-सम्यग्दिष्ट नरकगतिके विना तीन गतियोंसे संयुक्त बांधता है। स्रोविदको मिष्यादिष्ट और सासादनसम्यग्दिष्ट नरकगतिके विना तीन गतियोंसे संयुक्त बांधता है। तिर्यमाय, तिर्यमाति,

१ अप्रती 'पश्चयामिदि सासणाण ' इति पाठः ।

गुइपाओग्गाणपुन्ति-उज्जोवे मिच्छाइड्री सासणा च तिरिक्खगइसंज्ञत्तं बंधीत । चउसंठाण-चउसंघडणाणि मिच्छाइही सासणसम्माइही तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तं बंधीत । अप्पसत्थ-विद्वायगद्व-दभग दस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणि मिच्छाइडी देवगईए विणा तिगइसंजुत्तं, सासणी देव-णिरयगईहि विणा दुगदिसंज्ञतं बंधदि ।

कदि गदिया सामिणा ति वुत्ते थीणगिद्धितिय-अणंताणुवंधिचउक्कादिपयडीणं बंधस्स चउम्गडमिच्छाडद्रि-सासणसम्मादिद्रिणो सामी । बंधद्वाणं सासणचरिमसमए बंधवोच्छेदो च सुत्तिणिहिंडो ति ण पुणी व्रच्चेद ।

किमेदासिं पयडीणं सादिओ बंधओ ति पुच्छासंबद्धी अत्था बुच्चदे । तं जहा --थीणगिद्धितिय-अणंताणवेधिचउनकाणं वंधी मिन्छाइद्विन्हि सादिशे। अणादिशे। ध्वो अद्धवे। च । सासणिम्म अणाइधुवेण विणा दुवियय्यो । सेसाणं पयडीणं बंधो मिच्छाइट्टि-सासणेस सादिगो अद्धवो च ।

### णिद्दा-पयलाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ९ ॥

एदं प्रच्छासत्तं देसामासियं, तेणेत्य पुव्चिन्लपुच्छाओ सव्वाओ पुच्छिदव्वाओ ।

तिर्यगानिप्रयोग्यान्ववीं और उद्योतको मिध्यादाष्ट्र और सासादनसम्यग्द्रष्टि निर्यगानिसे संयुक्त बांधते हैं। चार संस्थान और चार सहननेंको मिथ्यादृष्टि और सासादन-सम्यन्द्रष्टि तिर्यग्गति व मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं। अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रको मिथ्यादाष्ट्र देवगतिके विना तीन गतियोंसे संयुक्त, और सासा-दनसम्यन्द्रष्टि देव व नरक गतिके विना दो गतियोंसे संयुक्त बांधता है।

कितने गतिवाले जीव स्वामी होते हैं. ऐसा कहनेपर उत्तर कहते हैं-स्त्यान गृद्धित्रय और अनन्तानुबन्धिचतुष्क आदि प्रकृतियाँके बन्धके चारों गृतियाँवाले मिथ्या-हाष्ट्रि और सासादनसम्यग्रहिष्ट स्वामी हैं। बन्धाध्वान और सासादनके चरम समयमें होने-बाला बन्धव्युच्छेद सुत्रसे निर्दिष्ट है, अतः उसे फिरसे नहीं कहते।

'क्या इन प्रकृतियोंका सादिक बन्ध है ? ' इस प्रदूतमें सम्बद्ध अर्थको कारते हैं । वह इस प्रकार है - स्त्यानगृद्धित्रय और अनन्तानुबन्धिचतुष्कका बन्ध मिध्याहाँहे गुण-स्थानमें सादिक, अनादिक, ध्रव और अध्रव रूप होता है। सासादन गुणस्थानमें अनादि भीर भ्रमके विना दो प्रकारका होता है। शेष प्रकृतियोंका बन्ध मिथ्यादृष्टि और सासादन दोनों गुणस्थानोंमे सादिक व अध्व होता है।

निद्रा और प्रचला प्रकृतियोंका कौन बन्धक है और कौन अबन्धक ? ॥ ९ ॥ यह प्रच्छासत्र देशामर्शक है, अतएव यहां सब पूर्वोक्त प्रश्न पूछना चाहिये। पुष्किदसिस्सस्स संदेहविणासणद्वमुत्तरसुत्तं भणदि -

मिन्छाइद्विपहुडि जाव अपुन्वकरणपविद्वसुद्धिसंजदेसु उवसमा स्ववा वंधा । अपुन्वकरणद्वाए संसेन्जदिमं भागं गंतृण वंधो बोन्छिज्जदि । एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ॥ १० ॥

एदं पि देसामासियसुत्तं, वंघदाणं वंघसामि-असामिणो च अपुव्वकरणद्धाए अपहम-अचरिमसमए वंधवोच्छेदं च भणिद्ण सेसारें सूचिय अवडाणादो । अधुव्वकरणद्धाए पहम-सत्तमभागे णिहा पयटाणं वंधो थक्कदि ति एत्थ वत्तत्वं । कथमेदं णव्यदे ? परमगुरूवएसादो ।

क्रिमेदेसिं कम्माणं बंधे। पुत्रं पच्छा समयुद्दश्ण वेल्छिज्जदि ति पुच्छाए णिच्छओ क्रीरदे । एदेसिं वंधो पुत्र्वं विणस्सदि', पच्छा उदयस्स वोच्छेदो; अपुत्रवकरणद्वाए पढमसत्तम-भागे बंधे शक्के संते उविर गंतृण खीणकसायस्स दुचिरमसमयिन्ह उदयवेल्छेदादो ।

कि सोद्र्ण पोद्रण्ण सोद्य-परोद्र्ण बज्झित ति पुज्लाए बुज्वंद्- एदाओ दो वि पयडीओ सोद्य-परोद्र्ण बज्झित, णाणांतरायपंचकस्मेव एदासि धुवोदयत्ताभावादो । कि

दांकायुक्त शिष्यके सन्देहको दूर करनेके लिये उत्तर सूत्र कहेन हैं-

मिय्यादृष्टिसे लेकर अपूर्वकरणप्रविष्ट्युद्धिसंयतोंमें उपशमक और क्षपक तक बन्धक हैं। अपूर्वकरणकालके संस्थातवें भाग जाकर बन्धव्युद्धेहर होता है। ये बन्धक हैं, श्रेष जीव अबन्धक हैं॥ १०॥

यह भी देशामर्शक सुत्र है, क्योंकि वह बन्धाध्वान, वन्धस्वामी अस्वा मी तथा अपूर्वकरणकालके अप्रयम-अवस्म समयमें होतवाले वन्धस्युच्छेदको कहकर होण अर्थोंको सुवित कर अवस्थित है। अपूर्वकरणकालके प्रथम सभम भागमें निद्रा और प्रचला प्रकृतियोंका बन्ध रुक जाना है, ऐसा यहां कहना चाहिये।

शंका-यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान--यह परम गुरुके उपदेशस जाना जाता है।

' क्या इन दोनों कमाँका बन्ध उदयसे पूर्व, प्रधान अथवा साथमें ज्युन्छिन्न होता है ? 'इस प्रदनका निर्णय करने हें—इनका बन्ध पूर्वमें नष्ट होता है, नत्पश्चान उदयका स्युच्छेद होता है, क्योंकि, अपूर्वकरणकालके प्रथम सप्तम भागमें बन्धके रुक जानेपर ऊपर जाकर शीणकथाय गुणस्थानके द्विचरम समयमें उदयका ब्युच्छेद होता है।

'दोनों कर्म मठातियां क्या स्वोदय, क्या परोदय या क्या स्वोदय परोदयसे कंक्सी हूँ ?' इस प्रक्तका उत्तर कहते हैं- ये दोनों ही प्रकृतियां स्वोदय-परोदयसे कंक्सी हैं, क्योंकि, पांच कानावरण और पांच अन्तरायके समान इन दोनों प्रकृतियोंके भूकोदयका अभाव है ।

१ प्रतिपु 'पुष्त्र व णस्सदि ' इति पाठ. ।

1.60

सांतरं णिरंतरं सांतर-णिरंतरं बज्झंति ? एदाओ णिरंतरं बज्झंति, सत्तेतालध्वपयडीस पादादो । कि पच्चएहि बंधदि ति पच्छाए तुच्चदे- मिच्छाइडी चदुहि मूलपंबएहि पणवण्णाणा-समयत्तरपञ्चण्डि दस-अद्रारसण्यसमयज्ञहण्यक्रस्सपञ्चण्डि, सासणे। मिन्छतेण विणा तिहि मुलपचएहि पंचासत्तरपचएहि दस सत्तारसरगसमयजहण्णुक्करसपचरहि, सम्मामिच्छाइट्टी तिहि मृलप्रबर्गह तेदालत्तरप्रबर्गह एगसमयणव-सोलसजहण्युक्कस्सप्रवर्गह, असंजदसम्माइही तिहि मूलपचरहि छादालत्तरपञ्चरहि रगसमयणव-सोलसजहण्युक्कस्सपचरहि, संजदासंजदी मिस्सा-संजमण सहिदकसाय जागदीमूलपञ्चएहि सत्ततीसत्तरपञ्चएहि एगसमझ्यअइ-चोद्दसजहण्ण-कस्सपचएहि, पमतसंजदो दोहिं सुलपचएहि चदुवीसुत्तरपचएहि एगसमयपंच-सत्तजहण्णुकस्स-पश्चएहि, अप्पमत्तसंजदो अपुञ्चकरणो च दोहि मूलपञ्चएहि बावीस्तरपञ्चएहि एगसमयपंच-सत्तजहण्णकस्सप्बर्धह बंधति ।

शंका-उक्त दोनों प्रकृतियां क्या सान्तर, निरन्तर या सान्तर-निरन्तर बंधती है?

समाधान---ये दोनों प्रकृतियां निरन्तर बंधती हैं. क्योंकि, ये सैतालीस ध्रव मक्रतियोंके अन्तर्गत हैं।

'ये प्रकृतियां किन किन प्रस्थांसे बंधनों हैं ?' इस प्रहनका उत्तर कहते हैं - बिथ्बी हाष्ट्र जीव चार मूळ प्रत्ययोंसे, पचवन नाना समय सम्बन्धी उत्तर प्रत्ययोंसे, तथा दश और अठारह एक समय सम्बन्धा जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्ययोंसे निद्रा एवं प्रचला प्रकृतियोंको बांधते हैं। सासादनसम्यग्दद्धि मिथ्यात्वके विना तीन मूल प्रत्ययोंसे, पचास उत्तर प्रत्ययोंसे, तथा दश और सत्तरह एक समय सम्बन्धी जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्ययोंसे उक्त प्रकृतियोंकी बांधते हैं। सम्यभिध्याद्दष्टि तीन मल प्रत्ययोंसे, तेतालीस उत्तर प्रत्ययोंसे, तथा एक समय सम्बन्धी नी व सोलह जगन्य व उत्कृष प्रत्ययोसे उक्त प्रकृतियोको बांधते हैं। बसंयतसम्यक्ति तीन मूल प्रत्ययोंसे, छ्यालीस उत्तर प्रययोंसे, तथा एक समय सम्बन्धी नी और सोसह जधन्य व उत्क्रम प्रत्ययोंसे उक्त प्रकृतियोंके। बांधते हैं । संयत्तासंयत विश्व असंयव ईश्वेषणा-संयम) के साथ कवाय एवं योग रूप दो मूल शत्यगोंसे. सेंतीस उत्तर प्रत्यगोंसे. तथा एक समय सम्बन्धी आठ व चौतह जधन्य और उत्क्रष्ट प्रत्ययोंसे उक्त प्रकृतियोंको बांधते हैं। प्रमत्तसंयत हो मूल प्रत्ययोंसे, चौबीस उत्तर प्रत्ययोंसे, तथा एक समय सम्बन्धी पांच और सात अधन्य व उत्क्रष्ट प्रत्ययोंसे उक्त प्रकृतियोंको बांधेते हैं। अप्रमन्संयत और अपर्यकरणगणस्थानवर्ती जीव हो मल प्रस्तयोंसे, बाईस उत्तर प्रत्ययोंसे, तथा एक समय सम्बन्धी पांच और सात जग्रन्य व उत्कर प्रत्यवांसे उक्त प्रकृतियांको बांधते हैं।

१ प्रतिप 'पमचसंजदो हि 'इति पाठः ।

गइसंजुत्तपंपपुच्छाए यत्यो — मिच्छाइडी चउगइसंजुतं, सासणी तिगइसंजुतं, सम्माभिच्छाइडी असंजदसम्माइडी देव-मणुस्सगइसंजुतं, उवित्मा देवगइसंजुतं णिहा-पयराजो हो वि कंपंति । कदिगदिया सामी, एदिस्से पुच्छाए बुचदे – भिच्छाइडी सासणसम्माइडी सम्माभिच्छाइडी असंजदसम्माइडी चउगइया, दुगदिसंजदा, उवित्मा मणुस्सगईया सामी । अद्धाणं सुगमं । वोच्छिणणग्देसो वि सुगमो । कि सादिजो ति पुच्छाए बुच्ये — भिच्छाइडिन्डि णिहा-पयराणं कंपो सादिजो जणादिजो धुवो अद्भुवो ति चदुवियप्पो । सासणादिगुणहाणेसु तिवियप्पो, धुवताभावादो । सेसं सुगमं ।

## सादावेदणीयस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ ११ ॥

कंघो कंघयो ति चत्तव्यो । एदं पुच्छासुतं देसामासियं, सामिपुःछं णिदिसिद्णं सेस-पुच्छाविसयणिदेसाकरणादो । तेणेत्य सव्वपुच्छाओ णिदिसिदव्याओ । पुन्छिदसिस्ससंसयपुन्नमणह-सुत्तरसुत्तं भणदि—

गतिसंयुक्त बन्धसम्बन्धी प्रक्ष्मका अर्थ कहते हैं — मिथ्यादिष्ट जीव चारों गतियोंसे संयुक्त, सासादनसम्बन्धि तीन गतियोंसे संयुक्त, सम्यग्निभ्यादिष्ट और असंयत-सम्बन्धि देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त, तथा उपरिम जीव देवगतिसे मंयुक्त निद्रा व मचला दोनों प्रकृतियोंको बांधते हैं।

'कितने गतियांवाले जीव उक्त दोनों प्रकृतियांके स्वामी हैं ?' इस प्रकृतक उत्तर कहते हें— मिथ्यार्शि, सासादनसम्पग्रांश, सम्याग्मध्यार्शि और असंयतसम्पग्रांशि चारों गतियांवाले; हो गतियांवाले संयतासंयत, तथा उपरिम्न जीव मुज्यगतियाले स्वामी होते हैं। बन्धाध्वान सुगम है। चरम समयार्श्वक्रप बन्ध- क्षुक्तिक्रम्भदेश भी सुगम है। 'उक्त मकृतियांका बन्ध- क्या क्या सिह हैं?' इस प्रकृतियांका उक्तर कहते हैं—मिथ्यारश्च प्रण्यानमें निद्रा और मचला मकृतियांका सम्भ सारिक, अनारिक, ध्रुव और अध्यव इस प्रकृतियांका होता है। सासादनारि गुणस्थानोंमें भूव बन्धके न होनेसे रोच तीन प्रकृतियांका बन्ध होता है। सासादनारि गुणस्थानोंमें ध्रुव बन्धके न होनेसे रोच तीन प्रकृतियांका बन्ध होता है। सासादनारि गुणस्थानोंमें

सातावेदनीयका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ११ ॥

'बन्ध' राष्ट्रसे बन्धकरूप अर्थ प्रहुण करना चाहिये। यह पृष्टास्त्र देशामर्शक है, क्योंकि, वह स्वामिविषयक पृष्टाका निर्देश करके शेष पृष्टाक्षेत्रयक निर्देश नहीं करता। इसलिये यहां सब पृष्टाओंका निर्देश करना चाहिये। शंकायुक शिष्यके संशयको दूर करनेके लिये उत्तर सुत्र कहते हैं— मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव सजोगिकेविल ति बंधा । सङ्गोगि-केविलअद्धाए चरिमसमयं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १२ ॥

एदं पि सुत्तं देलामासियं, सामित्तमद्धाणं बंधिवणामद्दाणं च भणिद्णाणेषित्तरथाणमणिद्देसादो । तीणदरोसिं परूवणा कीरदे । तं जहा — एदस्स बंधो पुञ्चसुदको पच्छा
वोच्छिज्जदि, सजोगिचरिमसमयं बंधे वोच्छिण्णे संते पच्छा अजोगिचरमसमय उदयवोच्छेदादो ।
सादावेदणीयं मिच्छाइडिप्पहुि जाव सजोगिकेवि ति सोद्देश परीद्रश्ण वि बज्छदि,
सादासादोदयाणं परावित्तदेसणादो, म-परोदर्शह बंधिवरोहाभावादो च । मिच्छाइडिप्पहुिष्ठ
जाव पमत्तो ति सांतरो बंधो, तत्थ पडिवक्त्वपयडीए बंधसंमवादो । उविर णिरतरो,
पडिवक्त्वपयडीए बंधाभावादो । जिम्ह जिम्ह गुणहाणे जित्तया जतिया मूल्यम्बया णाणासमयउत्तरपच्चया एगासमयजहण्णुकक्तस्तपच्चया च बुत्ता ताणि गुणहाणाणि तेतिरिहि
प्रबर्धि सादावेदणीयं वंधीते ।

मिध्यादृष्टिसं लेकर सयोगिकेवली तक साताबेदनीयके बन्धक हैं। सयोगिकेवलिकालके अन्तिम समयको प्राप्त होकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, श्रेष जीव अबन्धक हैं॥ १२॥

यह भी सूत्र देशामशंक है, क्योंकि, वह स्वामित्व, बन्धाण्वान और बन्धिबनाश-स्थानको कहकर अन्य अयोंको निर्देश नहीं करता। इस कारण अन्य अयोंकी मक्यणा करते हैं। वह इस प्रकार है— सातावेदनीयका बन्ध पूर्वमें और उदय पहचातृ खुष्टिक होता है. क्योंकि, सयोगकेवलीके अन्तिम समयमें बन्धके ल्युच्छिक होनेपर पीछे अयोग-केवलीक अन्तिम समयमें उदयका उनुच्छेद होता है। सातावेदनीय मिध्यावृष्टिसे लेक्द स्यागिकेवली तक स्वोदयसे और परीदयसे भी बंधता है, क्योंकि, यहां साता और असाताके उदयमें परिवर्तन देखा जाता है, तथा स्व-परोदयसे बन्ध होनेमें कोई विरोध भी नहीं है। मिध्यावृष्टिसे लेकर प्रमत्त गुणस्थान तक सातावेदनीयका बन्ध सान्तर है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृति (असाता) का बन्ध सम्मव है। प्रमत्त गुणस्थानसे ऊपर निरन्तर बन्ध है;क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिक बन्धका अगव है। जिस जिस गुणस्थानसे जितने वितने मूळ प्रयय, नाना समय सम्बन्धी उत्तर प्रस्थ और एक समय सम्बन्धी जान्य व उत्कृष्ट प्रस्थय कहे गये हैं, वे गुणस्थान उत्तन प्रस्थांसे सातावेदनीयको बांधते हैं। मिस्छाइडी णिरवगईए बिणा तिमइसंजुर्त । अप्पसत्थाए तिस्विस्वगईए सह कपं सादकंषो ? ण, णिरवगई व अबंतियअप्पसत्थनाभावादो । एवं सासणी वि । सम्मामिस्छाइडी असंजदसम्माइडी दुगइसंजुर्त वंधीत णिरय-तिरिक्खगईए विणा । उनिरेमा देवगइसंजुर्त्त । अपुस्वकरणस्स चिरिमसत्तमभागपद्धि उनिर अगिदिसंजुर्त वंधीत । मिस्छाइडि-सासणसम्माइडि-सामामिस्छाइडि-असंजदममाइडिणो चदुगिदया, दुगिदसंजदासंजदा सामिणो, सेसा मणुस-गदीए चेब । बंधदाणं बंधवोच्छेदहाणं च सुगमं सुनुनादो । सत्वेसु गुणहाणेसु सादा-चेदवीयस्स थंथो सादि-अद्योग, सादासाटाणं परावत्तणसस्त्वेण बंधादो ।

## असादावेदणीय-अरदि-सोग-अधिर-असुह-अजसिकतिणामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १३ ॥

एदं पुच्छासुत्तं देसामासियं, तेणेत्य सव्वपुच्छाओ कायव्वाओ । अधवा, आसंकिय-

मिथ्यादृष्टि जीव नरकगतिके विना तीन गतियोंसे संयुक्त सातावेदनीयको बांधने हैं।

रांका -- अप्रशस्त तिर्यग्गतिके साथ कैसे सातावदनीयका बन्ध होना सन्भव है ?

समाधान--नहीं, क्योंकि तिर्यग्गति नरकगितके समान अत्यन्त अप्रशस्त नहीं है।

्हीं प्रकार सासादनसम्यादृष्टि भी तीन गतियाँसे संयुक्त सातावदनीयको बांधते हैं। सम्यानेमध्यादृष्टि और असंयानसम्यादृष्टि नरक और निर्यागतिक विना दो गतियाँसे संयुक्त बांधने हैं। अपूर्वकरणके अलिम सत्तम भागसे लेकर उपरक्षे जीव अगतिसंयुक्त बांधने हैं। अपूर्वकरणके अलिम सत्तम भागसे लेकर उपरक्षे जीव अगतिसंयुक्त बांधने हैं। मिध्यादृष्टि, सासा-वनसम्यादृष्टि, सम्यान्मध्यादृष्टि, परं असंयानसम्यादृष्टि चारों गतियाँचाल तथा दो गतियाँ-वाल संयाद्यान और अस्ताताका संयाद्यान स्वामी हैं। श्रेण जीव मनुष्यानिक हो स्वामी हैं। बच्चाध्वान और असाताका परिवर्तित बन्ध होनेसे सातावेदनीयका बन्ध सादि और अधुव है।

असातावेदनीय, अरति, श्रोक, अस्थिर, अशुम और अयशकीर्ति नामकर्मका कौन षन्धक और कौन अषन्धक है ? ॥ १३ ॥

यह पृष्छासूत्र देशामर्शक है, इसिछये यहां सब प्रज्ञोंको करना चाहिये। अथवा

१ अ-स्थाससेः 'अप्पसत्यामावादो ', आवर्ता 'अप्पसत्यामावण ', मत्रती 'अप्पसत्यामावादो ' इति पृद्धः |

सुत्तमेदमिदि दहन्त्रं । तिणणणयजणणहेमुत्तरसुत्तं भणदि -

#### मिच्छादिट्टिप्यहुडि जाव पमत्तसंजदा वंधा । एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ॥ १४ ॥

एदं देसामासियं मुत्तं, पुष्छिदत्थाणंमगदेसं छिविद्ण अवद्याणादो । तेणेदेण सुद्दत्थाणं अत्थपरूवणा कीरदे । असादावेदणीयस्स पुन्वं बंधो उदबो पच्छा बाच्छिण्णो, पमत्तसंजदिमा बंधवोच्छेदे संते पच्छा अजोगिचरिमसमयिमा उदयवोच्छेदादो । एवमरिद सोगाणं, पमत्तसंजदिमा बंधे णंदु संते अपुव्वचरिमसमयिमा उदयवोच्छेदादो । अथिर-असुहाणं पि एवं चेव वत्तत्वं, पमत्तिमा बंधे विणद्वे स्वांगिचरिमसमयिमा उदयवोच्छेदादो । अअस्राभित्तीए पुच्चपुद्वो वीच्छिज्जीद पच्छा बंधो. असंजदममादिद्विन्दि उदए णद्वे पच्छा पमत्तमंजदिमा बंधवोच्छेदादो ।

असादांबदणीय-अर्ग्दि-सोगा सोदय-परादर्शह बज्झंति, उदयस्स ध्रवत्ताभावादो ।

यह आहांका सूत्र है ऐसा समझना चाहिये। उसके निह्चयोत्पादनार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं —

मिथ्यादृष्टिमं लेकर प्रमत्तमेयत तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष जीव अबन्धक हैं॥ १४॥

यह देशामर्शक सुत्र है, क्योंकि. यह पूछे हुए अधौंके एक देशको छुकर अव-स्थित है। इस कारण इसके द्वारा स्वित अधौंकी प्रकपणा की जाती है। असाताषद-नीयका पूर्वमें बन्ध और एक्षान् उदय उपुष्टिक होता है, क्योंकि, प्रमत्तपुणस्थानमें बन्धव्युच्छेद होजानेपर पीछे अयोगकेवरीके अन्तिम समयमें उदयका उपुच्छेद होता है। इसी प्रकार अरति और शोकका बन्ध पूर्वमें और उदय पक्षात् व्युच्छिद होता है। इसी प्रकार अरति और शाकका बन्ध पूर्वमें और उदय पक्षात् व्युच्छिद होता है। इसी प्रकार अरति और अगुभ प्रकृतियोंका भी इसी प्रकार ही बन्धोदयव्युच्छेद कहना चाहिये, क्योंकि, प्रमत्त्रवेयनमें बन्धकं नष्ट होतेपर स्वरंगकेवलीके अन्तिम समयमें उदयका व्युच्छेद होता है। अवशकीर्तिका पूर्वमें उदय व्युच्छिद होता है, पक्षात् बन्ध, क्योंकि असंप्रतस्वरादि गुणस्थानमें उदयके नष्ट होतानपर पीछे प्रमत्तसंवत गुणस्थानमें बन्धका व्युच्छेद होता है।

असानांबदनीय. अरति और शोक प्रकृतियां स्वादय-परादयसे बंधती हैं. क्यांिक,

१ अ-आप्रत्यो 'णियजणणहु-'इति पाठ ।

एवमजसिकती वि, उदयस्स अद्भुवन्तेणण भेदाभावादा । णविर संजदासंजदरपहुढि उविर परोदर्शेणव वेथा, तस्य जमिकति मान्ण अवगण उदयाभावादा । अधिर-असुहाण सोदर्शेष धेषी, पुवीदयत्तादो । एदासि छण्णे प्यहीणे भिन्छाइडिप्पहुढि छसु वि गुणहाणेसु सांतरी वेषो । कुदो ? एदासि छिण्णे प्रवास्थ वेषो चेषो । कुदो ? एदासि छिण्णे प्रवास्थ वेषो चेषो । कुदो ? एदासि छण्णे प्रवास्थ क्षेणे वेषा । कुदो ? एदासि छण्यक्ष मुग्डांणमु तिह चव पच्चएिह एदाओ छण्यक्रीओ घण्यक्रीत । असाद-अपि-सार्गे भिन्छाइडि अध्यक्ष क्षाद-अपि-सार्गे भिन्छाइडि अध्यक्ष क्षाद-अपि-सार्गे मान्ण शिर्मे कुते सम्मा-मिच्छाइडि-असंजदसम्मादिष्टिणे देव-मणुमगद्रमं कुत्ते, उत्तरिमा देवगङ्गे कुत्ते सम्मा-अधि-अस्थ अधिर-असुभ-अन्तिक्रीणे,भदाभावादा । चुजाइभिन्छाइडि-मानणमम्मादिष्टि सम्मामिच्छाइडि-असंजदसम्मादिष्टेणे सार्गे। । द्वाद्मं व्हाद्मं प्रवास । प्रवास च्वाद्मं विष्ठ । वेष्ठाणं चेष्वाचेछ्यद्दाणं च सुगमं । एदाओ छ वि पयडीओ वेषण मादि-अद्धवाओ ।

# मिच्छत्तः णबुंसयवेदः णिरयाजः णिरयगङः एइंदिय-वेइंदिय-तीइं-दियःच अरिदियजादिः हुं डसंठाणः असंपत्तसेवट्टसरीरसंघडणः णिरयगङ्-

इनका उदय ध्रव नहीं है । इसी प्रकार अयहाकार्ति भी स्वोदय-परोदयसे वंधनी है, क्योंकि, उदयकी अध्यताकी अपेक्षा इसके उक्त तीनो प्रकृतियोंसे केहि भेद नहीं है। विशेष इतना है कि संयतासंयतमे लेकर आगे इसका बन्ध परोदयमें ही होता है. क्योंकि, वहां यशकीर्तिका छोडकर अयशकीर्तिका उदय नहीं रहता। अस्थिर और अश्म प्रकृतियोंका बन्ध स्वेत्ययसे ही होता है. क्योंकि.व ध्रुवेत्यर्थ प्रकृतियां है । इन छहाँ प्रकृतियोंका मिथ्या दृष्टि आदि छहों गुणस्थालोंमें सान्तर तस्थ होता है। इसका कारण यह है कि यहां इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियाँके वस्थन्युच्छेडका असाव है। ज्ञानावरणादि सोल्ह प्रकृतियाँके जो प्रत्यय इन छह गुणस्थानोमें कहे गये हैं उन्हीं प्रत्ययोंस हो ये छह प्रकृतियां वंधनी है । असाता-वेदनीय, अरति और डोक प्रकृतियोंको मिथ्याइष्टि जीव चारों गतियोंसे संयुक्त, सासाः दनसम्यन्द्रष्टि नरकगतिको छोड़कर तीन गतियोसे संयुक्त, सम्यग्मिथ्याद्रष्टि और असंयत-सम्यग्दर्षि देव मनुष्य गनियाँमें संयुक्त, तथा उपिम जीव देवगतिसे संयुक्त यांध्रते हैं। इसी प्रकार अस्थिर, अटाम और अयदार्कार्ति प्रकृतियोंका भी गतिसंयुक्त बन्ध जानना चाहिये, क्योंकि, उनसे इनके कोई भेद नहीं है। चारो गतियोंके मिथ्यादृष्टि, सासादन-सम्यन्हाऐ, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयनसम्यन्हां हिस्त्वामी हैं । दो गनियाके संयता-संयत स्वामी है । प्रमत्तसंयत मनुष्य ही स्वामी होते है । वन्धाध्वान और बन्धव्युच्छेद-स्थान सुगम है। ये छहाँ प्रकृतियां वन्धमें सादि एवं अध्रव है।

मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, नारकायु, नरकगति, एकोन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, असंप्रात्तमुषाटिकासंहनन, नरकगनिप्रायोग्यातुपूर्वी, आताप, स्थापर,

### पाओग्गाणुपुन्ति आदाव यावर सुहुम अपज्जत्त साहारणसरीरणामाणं को बंधो को अवंधो ? ॥ १५ ॥

एदं पुरुष्ठासुत्तं देसामासियं, तेणेत्य सन्वपुरुष्ठाओ कायव्वाओ । पुरिष्ठदसिस्सस्स संसयविणासणदृसुत्तरसुत्तं भणदि—

### मिच्छाइद्दी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १६ ॥

एदं देमामासियसुत्तं, सामित्तद्वाणाणं दोणणं चेत्र परूत्वणादो । तेणेदेणं सुद्ददश्याणं परूत्वणं कीरदे — मिन्छत्तस्स वंधोदया समे वैनिन्छन्जेति, मिन्छाइडिचरिमसमए वंधोदयवोन्छेद-दंसणादो । एइंदिय-वीइंदिय-तीइंदिय-चर्जिदियजादि-आदाव-थावर-सुहुम-अपञ्जत-साहारण-सर्राताणं मिन्छत्तभौगो, मिन्छाइडिन्हि वंधोदयवोन्छेदं पिड एदार्सि मिन्छत्तेण सह भेदाभावादो । णर्बुस्यवेदस्स पुत्र्वं वंधवोन्छेदो पन्छा उदयस्म', मिन्छाइडिन्हि वंधे णहे सेते पन्छा अणि-यहिन्हि उदयबोन्छदादो । एवं णिरयाइ-णिरयगइपाओरगाणुपुव्विणामाणं वत्तव्वं, मिन्छाइडिन्हि

स्क्रम, अपर्याप्त और साधारणशरीर नामकर्मका कीन वन्धक है और कीन अवन्धक है ? ॥ १५॥

यह पृच्छामुत्र देशामर्शक है, इसलिये यहां पूर्वोक्त सब प्रक्तोंको करना चाहिये । पूछनेवाले शिष्यका संशय नष्ट करनेके लिये उत्तर सुत्र कहते हैं—

मिध्यादृष्टि जीव बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, श्रेप जीव अबन्धक हैं॥ १६॥

यह दशामर्राक स्व है. क्योंकि. वह बन्धस्वामित्य और बन्धाध्वाम इन दोनोंको ही प्रस्पण करता है। इस कारण इससे स्वित अर्थोकी प्रस्पणा करते हैं— मिध्यान्व प्रकृतिका बन्ध और उदय दोनों साथ ब्लुस्थ्यित हो हैं, क्योंकि. मिध्याचि प्रकृतिका बन्ध और उदय दोनों साथ ब्लुस्थ्य हो हैं, क्योंकि. मिध्याचि प्रकृतिका बन्ध और उदय का ब्लुस्थ्य है। क्येति है। क्केस्ट्रिय, क्षीन्द्रिय, ब्लुसिन्द्रय जाति, आताप, स्थायर, स्वस्त, अपयोग्न और साधारणसरीर प्रकृतियोंका बन्धोदयब्लुच्छेद मिध्यात्व प्रकृतिक ही समान है, क्योंकि, मिध्यादाष्ट गुणस्थानमें होनेवाले बन्धोदयब्लुच्छेद के प्रति इतका मिध्यात्वके साथ कोई भद्र नहीं है। नपुंतकवेदका पूर्वमें बन्धक्युच्छेद के प्रति इतका सुच्छेद होता है, क्योंकि, मिध्यादाष्ट गुणस्थानमें बन्धक नष्ट होजानेपर पीछे अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें उदयका ब्लुच्छेद को है। इसी प्रकार नारकालु और सरकातियायायाद्वपूर्वी नामकर्मका बन्धोदयब्लुच्छेद कहना चाहिय, क्योंकि, मिध्यादष्टि गुणस्थानमें बन्धके नष्ट होजानेपर पीछे असंयतसस्यदृष्टि गुणस्थानमें

संघे णहे संते पच्छा असंजदसम्माइहिम्हि उदयवीच्छेदादो । एवं हुंडसंठाण-असंपत्तसेवह-सरीरसंघडणाणं पि वत्तव्यं, मिच्छाइहिम्ह वंघे फिट्टे संते पच्छा जहाकमेण सजीगिकेविट-अप्यमत्तसंजदेसु उदयवीच्छेदादो ।

मिरुक्रतस्स सोदएणेव वंघो। णिरयाउ-णिरयगइ-णिरयगइपाशेगगाणुपुन्विणामाओ परो-दएणेव वञ्जीत, सोदएण सगवंधस्म विरोहादो। णबुंसयवेद-एड्दिय-बीईदिय-तीइंदिय-चऽरि-दियजादि-हुंडमंठाण-असंपत्तमवहसरीरसंघडण-आदाव-थावर-सुहुम-अपञ्जत्त-साहारणसरीराणि सोदय-परोदणहि वञ्जीत, उभयथा वि विरोहाभावादो।

मिन्छनं णिरयाउअं च णिरंतरवेधिणी, धुववंधित्तादी अद्धाक्खरण बंधविणासा-भावादी । अवसेससव्वययदीओ मांतरं यञ्जीत, तार्मि पडिवक्खपयडिवंधर्मभवादी ।

चदुहि मृत्यन्चएहि पंचरंचामणाणासमयउत्तरपन्चएहि द्म अट्टारसएगसमयज्ञहण्णु-स्करसपन्चएहि य मिन्छाहट्टी एदाओं पयडीओ यंभ्ड । णर्वार वेउन्विय-चउन्वियमिस्स-ओरालियमिस्स-कम्मइयण्च्चएहि विणा **ए**गवंचामपञ्चाण्टि णिरयाउअं बंधइ ति वत्तव्वं । एवं

रनके उदयका व्युच्छेद होता है। इसी प्रकार हुण्डसंस्थात और असंशासख्याटिकासंहतनका भी कहना चाहिय, क्योंकि, मिध्यादाष्ट गुणस्थानमें यन्थके नए होजानेपर पछि यथा-क्रमेस सर्यागकेवळी और अश्रमससंयर गुणस्थानमें इनके उदयका व्युच्छेद होता है।

सिथ्यात्यका स्वेदयसे ही बच्च होता है। नारकायु, नरकपानि और नरकपानि प्रायेत्यानुपूर्वी नामको परोद्यसे ही बंचने हैं. क्योंकि, स्वोदयसे इनके अपने बच्चका विशेष्ठ है। नयुंसकंबर, एकेन्द्रिय डीन्ट्रिय, बीन्ट्रिय, चतुनिन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, असंबालन्यारिकासंहनन, आनाप, स्थाय, स्क्स, अपयोग्य और माधारणात्रीर स्वोदय परोदयसे वंधने हैं, क्योंकि, दोनों प्रकारसे भी इनका बच्च होनेसे कोई विरोध नहीं है।

मिट्यात्य और नारकायु प्रकृतियां निरम्तर वंधनेवाली है, क्योंकि ध्रुषकन्धी होनेसे कालक्ष्यम इनके वन्धविनाशका अभाव है। शेष सब प्रकृतियां सान्नर वंधनी है, क्योंकि, उनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंक वन्धकी सम्भावना है।

चार मूल प्रत्ययोंसे, पचवन नाना समय सध्यन्धी उत्तर प्रत्ययोंसे, तथा दश व अठा-रह एक समय सम्बन्धी जधन्य एवं उन्हुछ प्रत्ययोंसे मिष्यादृष्टि इन प्रकृतियोंको बांभता है। विरोष इतना है कि वैकिथिक, वैकिथिकमिश्र, औदारिकमिश्र और कार्मण काययोग प्रत्ययोंके विना वह इक्यावन प्रत्ययोंसे नारकायुको वांधता है. येसा कहना चाहिये। इसी [भिरयगङ्-]भिरयगङ्(गञोभगाणुपुर्व्शीणं । बेइंदिय-तेइंदिय-चर्जिरिय-सुहुम-साहारण अपज्ञत्ताणं वेउव्यिषदुरोण विणा तेवण्णा पच्चया ।

मिन्छतं चउगइसंज्ञतं, णबुंसयवेदं देवगईएं विणा तिगइसंज्ञतं, णिस्याउ-णिस्य-गइ-णिस्यगङ्पाओग्गाणुपुञ्चिणामाओ णिस्यगइसंज्ञतं, हुंडसंटाणं देवगई मोत्तृण तिगइसंज्ञतं, असंपत्तसेवद्वसरिसंघडण-अपःजत्तणामाओ तिरिक्व-मणुसगइसंज्ञतं, सेमाओ तिरिक्खगइ-संज्ञतं वंधति ।

मिन्छत्त-गर्नुसयेवद-डुंडसंद्राण-अभंगतसेवद्वसरीरसंवडणाणं चउगइमिन्छाइई। सामी । एइंदिय-आदाव-थावरणामाणं वंधस्स णिरयगर्ड् मोत्तृण तिगइमिन्छाइडी सामी । सेसाणं पयडीणं तिरिक्ल-मणुसगइमिन्छाइडी सामी । वंधद्धाणं वंधवेन्छिरडाणं च सुगमं । मिन्छत्तस्स बंधी सादि-अणादि-शुव-अद्वधेमण्णं चउन्विहा । मेमाणं वंधी सादि-अखद्वेश ।

प्रकार [ नरकगानि और ] नरकगानिप्रायोग्यानुपूर्विक भी इक्यावन प्रत्यय हैं । द्वान्द्रिय, चीन्द्रिय, चतुरिन्द्रय, मक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त प्रकृतियाँके वैकियिकहिकके विना निरुपन प्रत्यय है ।

प्रिष्यात्यके। चार गतियाँसे संयुक्त, नयुंसकदेदके देवगतिके विना तीन गतियाँसे संयुक्तः नारकायु, नरकगति और नरकगतिमायाग्यानुपूर्वी नामकमैके। नरकगतिसे संयुक्त; हुण्डसंस्थानके। देवगतिक। छोड़ तीन गतियाँसे संयुक्त, अस्प्राप्तस्पादिकादारीरसंहनन और अपर्याप्त नामकमैके। तिर्यगति च मनुष्यातिसे संयुक्त, तथा देश प्रकृतियोंको निर्यगतिसे संयुक्त वांघन है।

मिध्यात्व, नयुंमक्वेद, हण्डसंस्थान और असंग्रासस्याटिकासरीरसहनन महातियोंके खारों गतियोंके मिध्यादिष्ट स्वामी हैं। एकेन्द्रिय, आताप और स्थावर नामकर्मके बन्धके नरकगतिको छोड़ रोव नीन गतियोंक मिध्यादिष्ट स्वामी हैं। रोष प्रकृतियोंके तिर्यंगाति व मनुष्यानिक मिध्यादिष्ट स्वामी हैं। वेष प्रकृतियोंके तिर्यंगाति व मनुष्यानिक मिध्यादिष्ट स्वामी हैं। वन्धाध्वान और वन्धन्युच्छेदस्थान सुगम हैं। मिध्यात्वक वंध मादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव भेदसे चार प्रकार है। रोष प्रकृतियोंका बन्ध सादि और अध्रुव होना है।

१ अपनी 'णबसर्यवेदं व देवगईए ' इति पाटः ।

२ प्रतिषु ' बंधवोच्छिषणाणं ' इति पाठः ।

अपच्चन्स्राणावरणीयकोष-माण-माया-छोम-मणुसगइ-ओरा-छियमरीर-ओराछियसरीरअंगोवंग-वञ्जरिसहवहरणारायणसंघडण-मणुसगहपाओरगाणुपुविवणामाणं की वंधी को अवंधी ? ॥ १७॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्टिपहुडि जाव असंजदसम्माइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ १८ ॥

ण्दं देसामाभियसुत्तं, सामित्तद्वाणाणं चेव परूवणादो । तेणदेण स्इट्स्थपरूवणा कीरदे । ते बहा — अपन्चस्वाणावरणचउनकरम मणुसगइपाओगगाणुपुविवणामाण् चंघोदया समं बोच्छिज्जंति, एककिन्द्व असंबदसम्मादिग्दि दोण्णं विणासुवरुंभादों । मणुसगईए पुत्वं चंघो पच्छा उदओ बोच्छिण्णो, असंबदसम्मादिद्विग्दि वंघं णद्वं पच्छा अबोगिचिरिसममयिम् उदयवोच्छेदादो । एवमोसारियमिरीर ओसिरियमिरिअंगावंग-वज्जिरिसहवइरणागयणसंघडणाणं । णवरि सजीगिचरिससमए उदयवोच्छेटो ।

अप्रत्याख्यानावरणीय कोष, मान, माया, ठाम, मनुष्यगति, औदान्किशरीर. औदा-रिकश्चरीरांगोषांग, वज्रपेभवजनाराचमंहनन और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वा नामकर्मका कीन पन्यक और कीन अवन्यक है ? ॥ १७ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टिसे ठेकर असंयतसम्यग्दृष्टि तक वंधक हैं। ये बन्धक हैं, शेष जीव अवन्धक हैं॥ १८॥

यह देशामर्शक सुत्र है, क्योंकि, वह केवल वन्धस्वामिन्य और वन्धास्वानका ही किराण करना है। इसी कारण इस सुबने स्विच अर्थकी प्रराणा करने हैं। वह इस प्रकार है—अप्रत्याश्यानावरणवानुष्क और मनुष्यानावरणवानुष्की नामकर्मका वन्ध और उदय देशों साथमें ब्वृञ्जिक होते हैं, क्योंकि, एक असंयनसम्बर्धा गुणस्थानमें देशों के विवास पाये जाते हैं। मनुष्यानिका पूर्वमें बच्च और पश्चान् उदय ब्युज्जिक होता है, क्योंकि, असंयनसम्बर्धा गुणस्थानमें वन्धक नए होनपर पीछे अर्थानकवालों के अन्तिम समयमें उदयका ब्युज्जेट होता है। इसी प्रकार औदारिकारीर, औदारिकारीरांगोपांग स्वीस क्यायमां उदयक ब्युज्जेट होता है। विशेष स्तानमें हि स स्योगों के अनिम समयमें उदयका ब्युज्जेट होता है। विशेष स्तान है कि स्योगों के अनिम समयमें उदयका ब्युज्जेट होता है।

३ मतिषु '-सम्मादिद्वीहि ' इति पाठः ।

अपच्चक्खाणावरणचउक्कादीणं सन्वेसिं सोदय-पोदण्हि षंघो, विरोहाभावादो । गविर सम्मामिच्छाइहि-असंजदसम्मादिहीसु मणुसगइदुगोरालियदुग-वञ्जिरसहसंघडणाणं परो-दिश्रो गंधो । अपच्चक्खाणावरणचउक्कषंघो णिरंतरो, धुवबंधिचादो । मणुसगइ-मणुसगइपा-ओम्माणुपुल्विबंधो मिच्छाइहि-सासणसम्माइहीणं सांतर-णिरंतरो, आणदादिदेवेखु णिरंतर्त्वधं ल्रुद्धा अण्याद सांतर्वधुवलंमादो । सम्मामिच्छाइहि-असंजदसम्माइहीसु णिरंतरो, देव णेरइपै-अप्लियदरीगुणहाणेसु अण्याद आणुपुर्व्वणं बंघाभावादो । एवमेरालियसरीर-ओरालियसरीर-ओरालियसरीर-अंगोवंग-वञ्जरिसहसंघडणाणं वच्चचं । कुदो ? ओरालियसरीरस्सा सम्बदेव-णेरइपसु तेजनाउकाइपसु सु लाउकाइपसु सांतर्वध्यु सु सांतर्वधुवलंमादो ओरालियसरीरकोगोवंगस्स सम्बयेदरुसु सणक्कुमारादिवेसु च णिरंतरं वंधं लद्धण ईसाणदिहोहमदेवाणं मिच्छाइहि-सांसणेसु तिरिक्त मणुरसेसु च सांतर्वधुवलंमादो, वञ्जरिसहसंघडणस्स देव-णेरइयसम्मा-मिच्छाइहि-असंवदममादिद्वीसु णिरंतरं वंधं लद्धण अण्याद्ध सांतर्वधुवलंमादो देव-णेरइयसम्मा-मिच्छाइहि-असंवदमममादिद्वीसु णिरंतरं वंधं लद्धण अण्याद्ध सांतर्वधुवलंमादो ।

अमृत्याल्यानावरणचतुष्क आदिक सबका स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, ऐसा होतमें कोई विरोध नहीं है। विशेष यह है कि सम्परिमय्यादिए और असेयनसम्प-ग्हिए गुणस्थानमें मनुष्यानिद्धिक. औदारिकद्विक एवं वक्तपैभसंहननका परोदय बन्ध होता है।

अप्रत्याख्यानावरणचनुष्कका वन्ध निरन्तर है, क्योंकि, ये चारों प्रकृतियां ध्रुव-वन्धों हैं। मनुष्यगित और मनुष्यगिक्तियांग्यानुपूर्वाका बन्ध मिस्यादृष्टि और सासावन-सम्यादृष्टिक सान्तर निरन्तर है, क्योंकि, आनतावि देवोंमें निरन्तर बन्धको प्राप्तकर अन्यव सान्तर वन्ध गया जाता है। सम्यामिष्यादृष्टि और असंयतसम्यादृष्टि गुणस्थानोंमें अन्य गति व आनुपूर्वीके वन्धका अभाव हे। इसी प्रकार औद्गारिकरारीर, औदारिकरारीरांगांगांग और बक्रपंपसंहतनक भी कहना चाहिये। इसका कारण यह कि औदारिकरारीरांगांगांग और बक्रपंपसंहतनक भी कहना चाहिये। इसका कारण यह कि औदारिकरारीरांगांगांग सिक् नारकी तथा तककायिक व वायुकायिक जीवोंमें निरन्तर बन्ध पाया जाता है, अन्यक्र यहीं बन्ध सान्तर देखा जाता है: औदारिकरारीरांगांगांगका सब नारकियोंमें और सानतकुमार एवं माहेन्द्र कत्यके देवोंमें भी निरन्तर बन्ध पाकर हैशानादिक अधस्तन देखोंके मिथ्यादृष्टि व सासादृत गुणस्थानोंमें तथा तिर्चेच और मनुष्योंमें सान्तर बन्ध पाया जाता है; बक्कपंपसंहननका देव और नारको सम्याम्भ्यादृष्टि व असंयतसम्यग्रृष्टि गुणस्थानोंमें विरन्तर वन्ध पाकर अन्यत्र सान्तर वन्ध पाया जाता है।

1 1, 16.

अपश्चमस्याणावरणचउक्कं चउगुणडाणजीवा णाणावरणपञ्चएहि चेव बंधंति । एवं मणुसगर-मणुसगरपाओगगाणुप्वीणं पि चदुस् गुणदृाणेसु पच्चया परुवेदव्वा । णवरि सम्मामिन्स्महदिस्स बादालपञ्चया वत्तव्वा. ओगलियकायजोगपञ्चयाभावादो । असंजदः सम्माइद्रिस्स चोदालपञ्चया, आरालियकायजाग-आरालियमिस्सकायजागपचयाणमभावादो । एचमोरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगावंग-वज्जिरसहसंघडणाणं पि पञ्चयपरुवणा वं कायस्या ।

अपच्चक्खाणचउक्कं मिच्छाइई। चउगइसंज्ञतं, सासणे। णिरयगईए विणा तिगड-संजुत्तं, सेसा दो वि देव-मणुसगइमंजुत्तं बंधेति । मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपञ्जीओ सञ्बन गुणडाणजीवा मणसगडसंजुत्तं वंधंति । ओरालियसरीर-ओरालियअंगोवंगाइं मिन्छाइडि सासण-सम्मादिद्रिणे। तिरिक्ख-मणुसगइसंसत्तं, सम्मामिच्छाइद्वि असंजदसम्मादिद्रिणे। मणसगइसंजतं षंधीत । एवं वंज्जरिसहवडरणारायणसंघडणस्म वि वत्तव्वं, भटाभावादे। ।

अपच्चक्खाणचउक्कवंथस्य चउगइमिच्छाइद्रि-सासणसम्मादिद्रि-सम्मामिच्छाइद्रि-असं-जदसम्मादिही सामी । मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुचि-ओग्लियसगिर-ओग्लियअंगावंग-

अवत्याख्यानावरणचतुष्कको चार गुणस्थानोंके जीव ज्ञानावरणवत्ययांसे ही बांधते हैं। इसी प्रकार मन्ष्यगति और मन्ष्यगतिप्रायांग्यानपूर्वीक भी प्रत्ययोंकी चारों गुणस्थानामें प्ररूपणा करना चाहिये । विशेषना यह है कि सम्यग्निध्याद्दृष्टिके व्यास्तीस प्रत्यय कहना चाहिये. क्योंकि, उसके औदारिककाययांग प्रत्ययका अभाव है। असंयतः सम्यन्द्रष्टिकं चवालीस प्रत्यय कहना चाहिये. क्योंकि, उसके औदारिककाययांग और औवारिकमिश्रकाययोग प्रत्ययोंका अभाव है। इसी प्रकार औदारिकदारीर, औदारिक दारीरांगोपांग और वज्रर्पभसंहननके भी प्रत्ययांकी प्ररूपणा मनप्यगति नामकर्मक समान करना चाहिये।

अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कको मिथ्याद्दष्टि चार गतियोस संयुक्त,सासादनसम्यग्दष्टि नरकगतिके विना नीन गतियोंसे संयुक्त, और शेप दोनों गुणस्थानवर्नी जीव देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त बांधते हैं। मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रायानपूर्वीका सर्व गुणस्थानोंके जीव मतुष्यगतिसे संयुक्त बांधत हैं। औदारिकशरीर और औदारिकअंगोपांगका मिथ्याहिष्ट और सासादनसम्यग्दृष्टि निर्यमानि एवं मनुष्यमानि संयुक्त वांधने हैं: सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यव्हिष्ट मनुष्यगतिसं संयुक्त बांधन है। इसी प्रकार वज्राग्रेमवज्रनाराच-संहननका भी गतिसंयोग कहना चाहिय, क्योंकि, उक्त प्रकृतियोंसे इसके कोई भेद नहीं है ।

. अप्रन्याख्यानवरणचतुष्कके बन्धके चारों गतियोंके मिथ्यादृष्टि, सासाद्तसम्यग्दृष्टि, सम्यामिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यन्दृष्टि स्वामी हैं । मनुष्यगति, मनुष्यगतिमायोग्यानृपूर्वी, औदारिकशरीर, औदारिकअंगोपांग और वक्कपंभवज्ञनाराचसंहनन प्रकृतियोंके चारों

१ प्रतिपु 'व 'इति पाठः।

वष्जारिसद्वद्दरणारायणसरीरसंघडणाणं चउग्रभिच्छार्राष्ट्र-सासणसम्मादिद्वी सामी । दुग्रह्सम्मा-भिच्छार्रह-असंजदसम्मादिट्टी सामी । वंधद्वाणं वंधणदृषदेसो वि सगमो ।

अपन्यक्षाणचउक्कवंभो मिन्छाइहिम्ह चउव्विहो, धुववंधितादो । सेसेसु गुणहाणेसु तिविहो, धुववंधितादो । मणुसगइ ओराठियसरीर ओराठियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहवइरणारा-यणसंघडण-मणुसगइपाओग्गाणुउव्विणामाणं वंभो सत्वगुणहाणेसु सादि-अद्भुवो, पिडवक्क्ष-पयिडवंधसंभवादो । ओराठियसरीरस्स णिच्चिणगोदेसु सव्वकाठं वउव्विय-आहारसरीरबंध-विरहिदेसु धुववंभो । अणादियवंभो च किण्ण ठन्भदे ? ण, पिडवक्क्षपयिडवंधसत्तिसम्भावं पद्धच्य अणादि-धुवभावापरुवणादो', चउगइणिगोदे मोत्तृण णिच्चिणगोदेहि एत्य अहियारा-भावादो वा । वंधवर्ति पदुच्च पुण वंधस्स अणादियधुवत्तं ण विरुद्धते ।

गतियोंके मिथ्यारिष्ट व सासादनसम्यग्दाष्ट स्वामी है। दो गतियोंके सम्यग्निथ्यादिष्ट और असंयतसम्यग्दिष्ट स्वामी हैं। वन्धाध्वान और वन्धनष्टप्रदेश अर्थान् जिस स्थान तक बन्ध होता है तथा जहां बन्धको व्युच्छित्ति होती हैं वह जानना भी सुगम है।

अप्रत्याख्यानायरणचतृष्कका वन्ध सिध्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका है, क्योंकि, ये चारों प्रकृतियां ध्रुववन्धां हैं। शेष गुणस्थानों में इनका वन्ध तीन प्रकारका है, क्योंकि, वहां ध्रुव वन्ध नहीं होता। मनुष्याति, औदारिकशारीर, औदारिकशारीरांगोपांग, वक्रपेभ-वक्रनाराचलंहनन और मनुष्यातिप्रायोग्यानुषूर्वी नामकर्मका वन्ध सव गुणस्थानों में सादि व अध्रव है, क्योंकि, इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका वन्ध सम्भव है। सर्वकाल वैक्रियिक और आहारक शरीरोंके वन्धने रहित नित्यनिगोदी जीवों में औदारिकशारीरका ध्रुव बन्ध होता है।

शंका—नित्यनिगोदी जीवोंमें औदारिकशरीरका अनादि वस्थ भी क्यों नहीं पाया जाता ?

समापान—नहीं पाया जाता, क्योंकि, प्रतिपक्ष प्रकृतियोंकी बन्धशाकिके सन्-भावकी अपेक्षा करके अनादि रूपसे ध्रुव बन्धका प्ररूपण नहीं किया गया। अथवा चतुर्गितिनगोदोंको अर्थात् चारों गतियोंमें होकर पुनः निगोदमें आये हुए जीवोंको छोदकर नित्यानिगोदोंका यहां अधिकार नहीं है। परन्तु वन्धकी अभिन्यक्तिकी अपेक्षा करके बन्धके अनादि और ध्रुव होनेमें कोई विरोध नहीं है।

१ प्रतिषु ' न्मानपरूवणादां ' इति पाठः ।

# पच्चक्खाणावरणीयकोध-माण-माया-लोभाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १९ ॥

सुगमेंमदं सुत्तं ।

#### -मिच्छाइट्टिपहुडि जाव संजदासंजदा बंधा ॥ २० ॥

गरं देसामासियसुनं, सामिन्नद्वाणाणमेव परूवणादो । तेणेत्थ अवुत्तत्थाणं परूवणा कीरदे । ते नहा— पदामि पयडीणं वंशोदया समं वोच्छिणणा, संजदासंजदिम्म वंधस्सव उदयवोच्छदरंसणादो । एदामि चडणणं पि वंधो सोदय-पगदणहि, कोधादीणं वंधकाले तस्सेव उदण् वि होदच्यमिदि णियमाभावादो । एदामि चडुण्णं पि णिग्तगं वंधो, सन्तालीसधुव-वंधपयडीसु पादादो । मिच्छिदिहिआदिपंचगुणहाणसु व पच्चया पर्वविदा स्टुलर्गभेएण तहि पच्चणहि एदाओ वज्बेति ति तसु तसु गुणहाणसु ते ते चेव पच्चया वनव्वा, वंधस्म पच्चयससृहकञ्जतादो । अधवा, एदामि पयडीणं वंधम्म पच्चवस्वाणपयडीएं उदयसामण्णं

प्रत्याख्यानावरणीय क्रांप. मान, माया और लोभका कीन वन्धक और कीन अधन्धक है ? ॥ १९ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टिसे लेकर संयतासंयत तक बन्धक हैं।। २०॥

यह देशामर्शक मुत्र है. क्यों के. वह वन्धस्वाभित्व और वन्धाध्यानका ही निरुपण करना है। इस करण यहां अनुक अर्थों की प्ररूपण करने हैं। वह इस प्रकार है—इस सारे प्रकुरितयों का वन्ध और उदय दोनें साथ ही ज्युच्छित्र होने हैं, क्यों कि, संयत्तासंयत गुणस्थानमें वन्धके समान इसके उदयका भी उच्चेच्छद देखा आता है। इस चारों ही प्रकृतियों का वन्ध संबोदय परोद्यमें होना है, क्यों कि, कोधादिकों के बन्धकालमें उसका ही उदय भी होना चाहिय एसा कोई नियम नहीं है। इस चारों का ही निरन्तर बन्ध होता है, क्यों कि, ये चारों प्रकृतियों सेनालीस खुववन्धी प्रकृतियों भाती हैं।

मिध्यादि आदि पांच गुणस्थानोंमें जो मूल व उत्तर प्रन्यय कहे गये हैं उन प्रत्योंसे व प्रकृतियां वेधनी हैं, अन एव उन उन गुण-स्थानोंमें उन्हों प्रत्योंको कहना चाहिय, क्योंकि, वस्थ प्रत्ययसमृहका कार्य है। अथवा, रन प्रकृतियोंके वस्थका अन्यय प्रत्याच्यात मुकृतिका उदयसामान्य है। पञ्चओ । सेसकसायाणमुदओ जेगो च पञ्चओ ण होदि, एतो उविर तेमु संतेमु वि एदार्सि धंधाभावादो । ण भिच्छताणंताणुवंधि-अपञ्चम्खाणावरणाणमुदओ वि एदार्सि धंधस्स पञ्चओ, तेण विणा वि बंधुवर्छभादो । जस्सण्णय-विदेरेगेहि जस्सण्णयविदेंगा होंति [तं] तस्स कव्यभियरं च कारणं । ण चेदं पञ्चमखाणादयं मुञ्चा अण्णर्याद्धिं तम्हा पञ्चमखाणादओ चेव पञ्चओ ति सिद्धं । भिच्छादृष्टिम्ह णद्ववंधसोरुसपयदीणं वंधस्स भिच्छतेद्द्यो चेव पञ्चओ, तेण विणा तार्सि वंधाणुवरुभादो । सासण्मिम णद्ववंधपणुवीसपयदीणं अणंताणुवंधीणमुदओ चेव पञ्चओ, तेण विणा तार्सि वंधाणुवरुभादो । असंजटमम्मादिद्विम्ह णद्ववंधणवपयदीणं वंधस्स अपञ्चक्वाणोदओ कारणं, तेण विणा तार्सि वंधाणुवरुभादो । पमतसंजदिम्म णद्ववंधस्य अपञ्चक्वाणोदओ कारणं, तेण विणा तार्सि वंधाणुवरुभादो । एवमण्णर्य वि जाण्यि वस्त्य वस्त्वः । एवमण्णर्य वि जाण्यि वस्त्वः । एवमण्यत्य वि जाण्य

एदाओ पयडीओ मिच्छाइटी चउगइसंजुत्तं, मामणी णिरयगईए विणा तिगइसंजुत्तं,

राप कपायांका उदय और यंग प्रत्यय नहीं है, क्योंकि, पांचवें गुणस्थानके ऊपर उनके गहनेपा भी इनका बन्य नहीं होता। मिथ्यान्य, अनन्तानुबन्धी और अप्रत्यान्यानायण प्रकृतियोंका उदय भी इन प्रकृतियोंके बन्धका प्रत्यय नहीं है, क्योंकि, उनके उदयंक विता भी इनका बन्ध पाया जाता है। जिसके अन्यय और व्यतिग्केक साध जिसका अन्यय और व्यतिग्केक साध जित्र वात प्रत्यावचानावरणका उदय ही अपने बन्धका प्रत्यव है, यह बात सिद्ध हुई। मिथ्याहिए गुणस्थानमें व्युच्छिक सोलह प्रकृतियोंके बन्धका प्रत्यय मिथ्यात्यका उदय ही है, क्योंकि, उसके विना उन सोलह प्रकृतियोंका बन्ध पाया नहीं जाता। सासादनगुणस्थानमें व्युच्छिक प्रवास प्रकृतियोंके बन्धका अनन्तानुबन्धिन्ति जाता। अन्यत्यस्थान है, क्योंकि, उसके विना इन पर्वास प्रकृतियोंके वन्धका अत्याव्यात्मान का उदय हा प्रत्य है, क्योंकि, उसके विना उनका बन्ध पाया नहीं जाता। इसि प्रकृतियोंके वन्धका आत्याव्यात्माव्यत गुणस्थानमें व्युच्छिक छह प्रकृतियोंके वन्धका अत्याव्यात्मान्यत गुणस्थानमें व्युच्छिक छह प्रकृतियोंके वन्धका अप्रत्याव्यात्माव्यत गुणस्थानमें व्युच्छिक छह प्रकृतियोंके वन्धका अत्याव्यात्माव्यत गुणस्थानमें व्युच्छिक छह प्रकृतियोंके वन्धका अत्यव्यात्माव्यत गुणस्थानमें व्युच्छिक छह प्रकृतियोंके वन्धका अत्यव्यात्माव्यत गुणस्थानमें व्युच्छिक छह प्रकृतियोंके वन्धका अत्यव्यात्माव्यत ग्राप्त हों जाता। इसी प्रकृत विना जनका वन्ध पाया नहीं जाता। इसी प्रकृत विना अनक्ष वन्ध पाया नहीं जाता। इसी प्रकृत विना अनक्ष वन्ध पाया नहीं जाता। इसी प्रकृत वन्धका प्रत्य भावत है। जाता। इसी प्रकृत वन्धका अत्यव्य प्राप्त कर्याला वाहिये।

इन प्रकृतियोंको मिथ्यादृष्टि चारों गितयोंसे संयुक्त, सासाद्नसम्यग्दृष्टि नरकः

१ प्रतिषु 'अण्यत्य ति ' इति पाठः। २ अप्रतौ ' णिरयगई ' आ-काप्रत्योः ' णिग्यगई' इति पाठः।

सम्मामिन्छाद्द्वी असंजदसम्मादिद्दी देवगद्द-मणुसगद्दसंज्ञतं, संबदासंजदा देवगद्दसंज्ञतं 'बंधीत । एदासिं चउगद्दमिन्छाद्दि-सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिन्छाद्दि-असंजदसम्मादिद्विणो बंधस्स सामी । संबदासंजदा दुगद्दया सामी । वंधदाणं वंधविणद्वद्वाणं च सुगमं । एदासिं वंधो मिन्छाद्विद्दिम्द्र चउन्विद्देश, सनेदार्लभयुववंधपपडीम्सु पादादा । उविस्मिसु गुणद्वाणसु तिविद्देश, द्वविद्दासावादो ।

पुरिसवेद-कोधसंजलणाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २१ ॥ सम्म

मिच्छाइट्टिपहुडि जाव अणियट्टिवादरसांपराइयपइट्टउवसमा स्ववा बंधा । अणियट्टिवादरद्वाए सेसे संखेज्जाभागं गंतृण बंधो बोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ २२ ॥

'मिच्छादिडिपहिड उनसमा स्वता वंधा एदण सुत्तावयवेण गुणहाणगर्यवंध-

गतिकं बिना तीन गतियोंसे संयुक्त, सम्बक्षियवादाष्ट और असंयतमस्यादाष्ट द्वाति एवं मनुष्यातिसे संयुक्त, तथा संयतासंयत द्वातिसे संयुक्त, वांधते हैं। चारों गतियोंके मिध्यादाष्टे, सासादनसम्यादाष्ट, सम्बत्तिमध्यादाष्ट और असंयतसस्यादाष्ट इन प्रकृतियोंके वन्यके स्वाती हैं। हो गतियोंके संयतासंयत नवार्ती है। वन्याध्वान और वन्धावनस्थान वन्यात हो। मिध्यादाष्टि गुणस्थानमें इनका चारों प्रकारका वन्ध है, द्याँकि, व सितालीस धृववन्ध्यक्तिस्योंमें आती है। उपरिम गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका वन्ध है, क्योंकि, बहां हो प्रकारक वन्धका अभाव है।

पुरुषवेद और मंज्वलनकायका कौन बन्यक और कौन अवन्यक ? ॥ २१ ॥ यह सुत्र सुराम है।

मिप्यादिष्टिंस लेकर अनिवृत्तिकरणशादरम्यास्यायिकप्रविष्ट उपशमक एवं क्षपक तक बन्धक हैं। अनिवृत्तिचादरकालके शेषमें संस्थान बहुमाग जाकर बन्धच्युब्छेद होता है। ये बन्धक हैं, शेष जीव अवस्थक हैं॥ २२॥

'मिथ्याद्दष्टिसं लेकर ऑनबृत्तिकरण उपदासक और क्षपक बन्धक हैं 'इस

१ अप्रती 'देवं ' आप्रती 'देवगड नाप्रती 'देवगइं ' इति पाठ ।

२ प्रतिषु : -गइय ं इति पाठ. ।

सामित्तं बंधदाणं च परुविदं । 'अणियद्विबादरद्धाए सेसे संखेज्जाभागं गंतूण बंधो वेच्छिज्जदि' ति एदेण बंधविणद्वद्वाणं परुविदं । तं जहा — सेसे अंतरकरणे कदे जा सेसा अणियद्विशदा तम्मि सेसे संखेज्जखंडे कदे तत्थ बहुखंडाणि गंतूणगखंडावसेसे पुरिसवेद-कोधसंजरुणाणं बंधो बोच्छिणणो ति उत्तं होदि । एदे तिर्णण चेव अन्धा एदेण परुविदा ति देमामासिय-सत्तमेदं । तेणेवरिसयरम्थाणं परुवणा कीग्दे —

पुरिसंवेद-कीधमंजरुणाणं बंधीदया समं वोच्छिज्ञंति, पुरिसंवेद-काधसंजरुणाणं उदए संतक्खएणुबसंमण वा णंड वंधाणुबरुमादा । संमारावत्थाए सोदण्ण विणा वि बंधो उवरुच्यदि ति ण सोदयाविणाभावी एदासि वंधो ति बुत्ते होडु तथा तत्थ, इच्छिजमाणतादो । एत्थ पुण पडिवक्कपर्याडवंधेण विणा वंधविणइडाणं चव उदयविणासादो एगास्हि कारे दोण्णं विणामो ण विकञ्जदे ति । एदासि दोण्णं पयडीणं सोदयपरोदएहि वंधो, सोदएण विणा वि वंधोवरुमाडी । कोधमंजरुणस्म वंधो णिनंतो, सत्तेत्तारीमध्ववंधपपर्डाणं सज्ज्ञे

मुत्रावयवमं गुणस्थानगत वन्धस्यामिन्य और वन्धाध्यानका निक्षण किया है। अनिवृत्ति यादरकालके श्रेपमें संन्यात वहुभाग जाकर वन्ध खाल्ख्य होता है 'इससे वन्धस्य छुक्छेद-स्थानका निक्षणण किया है। यह इस प्रकार है – शेर अर्थात् अननरकरण करनेपर जो अयरोग अनिवृत्तिकाल रहना है इस शेप काल्के संन्यात बण्ड करनेपर उनमें बहुत काण्ड जाकर एक खण्ड अवशिष्ट गहनेपर पुरुपवेद शेर संज्यातनकोशका वन्ध खाल्छिक होता है, यह उसका असिशाय है। ये तीन ही अर्थ इस सूच हारा कहे गये हैं, अत एव यह देशामईक सूच है। इसी कारण इसके अन्य अर्थोकी प्रकण्ण की जाती हैं –

पुरुषवेद और संज्यारनकोध इनके बन्ध व उदय दोनों साथ ब्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, पुरुषवद भाँर संज्यारनकोधके उदयके सन्वश्रयमे या उपरामसे नष्ट होनेपर उन होनोंका बन्ध नहीं पाया जाना।

शंका—संखारावस्थामें स्वोदयके विना भी वन्ध पाया जाना है. अन एव इनका बन्ध स्वोदयका अविनाभावी नहीं है ?

समाधान—पेसी शंका करनेपर उत्तर देते हैं कि संसारावस्थामें वैसा भले हीं हो, क्योंकि, वहां पेसा इष्ट है। परन्तु यहांपर प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धके विना बन्ध-स्युक्केत्रस्थानमें ही उदयका स्युक्केद होनेसे एक कालमें दोनोंका स्युक्केद विरुद्ध नहीं है।

इन दोनों प्रकृतियोंका स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, स्वोदयके विना मी इनका बन्ध पापा जाता है। संज्वलनकोधका बन्ध निरम्तर है, क्योंकि, वह सैंतासीस पादादो । पुरित्सेवदंबेशे सांतरे। । कुरो ? मिच्छाइडि-सासणेसु पडिवक्स्वपयडीणं बंधु-बरुंभादो । णिरंतरे। वि, पस्म-सुकलेस्सियतिरिक्ख-मणुसीमच्छाइडि-सासणसम्मादिडीसु सम्मा-भिच्छाइडिआदिउर्वासमुणदाणेसु च णिगंतरवंधुवरुंभादो ।

एदापि प्वयपस्त्रणे कीरमाण पुष्ठ पुष्ठ ज प्रवास मूलुत्तरणाणेगसमयभेयाभिण्णा गुणहाणाणं परुविदा ताणि गुणहाणाणि तिह प्रवाहि एदाओ प्यडीओ वंधित ति पुष-परुवणा णित्य, भेदाणुक्तभादी । अधवा पुरिस्तरेत गयपवाओ, अवगदवेदेसु तन्वंधाणु-वर्रभादी । कोधमंत्रज्या मंत्रज्यक्रसायस्म निव्वाणुमागोदयपवाओ, उवसमसिडिस्ट कोध-चिर्माणुमागोदयपवाओ, उवसमसिडिस्ट कोध-चरिमाणुमागोदयपवाओ, उवसमसिडिस्ट कोध-चरिमाणुमागोदयादी अणंतगुणहीणेण गुणाणुमागोदण्य कोधमंत्रज्यस्म वंधाणुवरुंभादी । मिश्काइड्डी सामणा च णिरवगईर विणा पुरिस्तरें निगदमंत्रने वंधह । णिरवगईर सह पुरिस्तरें किण्य वर्डोर १ ण, अवंताभावेण पडिसिद्धतादी । सम्मामिस्छाइडी असंजद-सम्मादिडी च दग्हमंत्रनं तिम लिप्य निर्म्स्वमुंणं वंधाभावादी । सम्मामिस्छाइडी असंजद-सम्मादिडी च दग्हमंत्रनं तिम लिप्य निर्म्स्वमुंणं वंधाभावादी । सम्मामिस्छाइडी असंजद-सम्मादिडी च दग्हमंत्रनं तिम लिप्य निर्मस्वमुंणं वंधाभावादी । सम्मामिस्छाइडी असंजद-सम्मादिडी च दग्हमंत्रनं प्रस्ति उवसिमा

भुववन्धी प्रकृतियों के मध्यमें आया है। पुरुष्येदका वन्ध्र सान्तर है। इसका कारण यह कि मिथाइंडि और सासादम गुणन्थानोमें प्रतिपक्ष प्रकृतियों का वन्ध्र पाया जाता है। वही बन्ध्र सिरम्तर भी है, क्येंकि, एक्क एवं शुक्कृ नेदयाबोले निर्मत्त व मनुष्य मिथ्याइंडि और सासादमस्यग्द्रियों में तथा सम्यिमध्याईंडि आदि उपरिम गुणन्थानों में भी निरन्तर वन्ध्र पाया जाता है।

हन दोनों प्रकृतियों के प्रत्यों का प्ररूपण करने पर मृत, उत्तर तथा नाता व एक समय समय भी प्रत्यों के मदन निज पृथक पुषक के प्रत्य जिन गुणस्थानों के कहे गये हैं वे सुप्रकृतियों के प्रत्ये के

मिध्यादिष्टि और मासादनमध्यग्दिष्ट नगकगतिके विना पुरुपयेद्को नीन गतियोसे संयुक्त बांधित हैं ।

शंका---नरकगतिके साथ पुरुपवेद क्यों नहीं वंधता?

समाधान-नहीं वांधता, क्योंकि, वह अत्यन्ताभाव रूपसे प्रतिविद्ध है।

सम्यग्मिश्यादष्टि और असंयतसम्यग्दण्टि दो गतियांसे संयुक्त बांधते हैं, क्यांकि, इनके नरकगति और तिर्यग्गतिक बन्धका अभाव है। संयतासंयतसे लेकर उपरिम जीव देवगइसंजुतं, सेमगईणं तत्थ वंधामावादो । अपुष्वकरणस्तमसत्तभागप्यहुिं उविराग अगादिसंजुतं वंधीत, तत्थ गइकम्मस्स वंधामावादो । एवं कोधसंजरुणस्स वि वत्तव्यं । णविर मिच्छाइट्टी चउगइसंजुतं वंधइ, तत्थ णिरयगईण् सह वंधिवगेहाभावादो । पुरिसवेदवंधस्स चउगइमिच्छाइट्टि-सासणसम्माइट्टि-सम्मामिच्छाइट्टि-असंजदम्समादिट्टिणो सामी । दुगइसंजदा-संजदा सामी, देव-णिरयगईस् तदभावादो । उविराम मणुसगईण् सामी, अण्णत्थ पमत्तादीण-मभावादो । पुरिसवेदवंधो सत्वगुणदाणेसु सादिगो अद्भवो, पिडवक्षवपद्यिणं वंधुवरुंभादो । णियमेण सम्मामिच्छाइट्टिप्लुिं उविरमेसु वंधविणासदंस्मणादो । कोधसंजरुणस्म मिच्छाइट्टिप्लु उविरमेसु विविद्दो, युवनाभावादो ।

माण-मायसंजलणाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २३ ॥ सगमंत्रः ।

हैचगानित संयुक्त बांधेन हैं, क्योंकि बहां होय गतियोंका वस्थ नहीं होता। अपूर्वकरणके सातवें समस भागमें टेकर उपरिम जांच अगतिसंयुक्त पुरुषेवदका बांधते हैं, क्योंकि, यहां गतिकर्मका बन्ध नहीं होता। हमी प्रकार संस्वत्वनकोधके भी कहना चाहिये। विदेश इतना है कि मिथ्यादृष्टि उसे चार गतियोंसे संयुक्त बांधना है. क्योंकि, वहां नरकगतिके साथ उसके बन्ध होनेमें कोई विरोध नहीं है।

पुरुपवेदके बन्धके बारों गतियाँवाले मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्य-गिमध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं। दो गतियाँवाले संयतासंयत स्वामी हैं, क्याँकि, देव व नरक गतिम संयतासंयतींका अभाव है। ऊपरके जीव मतुष्यतिके ही स्वामी हैं, क्याँकि, दूसरी गतियाँमें प्रमत्तसंयतादिकाँका अभाव है। पुरुपवेदका बन्ध सव गुणस्थानाँमें सादिक व अधुव है. क्याँकि वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोका वन्ध पाया जाता है, तियमसं सम्यगिमध्यादृष्टिसे लेकर उपित्म गुणस्थानोंमें प्रतिपक्ष प्रकृतियाँका बन्ध विवादा देखा जाता है। संज्वलककाथका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानोंमें चारों प्रकारका बन्ध होता है, क्याँकि, वह धुववन्धी है। उपित्म गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां धुव बन्धका अभाव है।

> संज्वलन मान और मायाका कौन बन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥ २३ ॥ य**द स**त्र सुराम है ।

## मिन्छाइद्विष्पहुडि जाव अणियद्विवादरसांपराइयपविद्वजनसमा स्वता बंधा । आणियद्विवादरद्वाए सेसे सेसे संस्रेज्जाभागं गंतूण बंधो वोन्छिज्जिद । एदे बंधा, अबसेसा अबंधा ॥ २४ ॥

'मिच्छादृहिप्पहुडि जात आणयिदिवादरमांतराद्यपविद्वजवसमा खवा वंधा एदण सुत्तावयवेण वंधदालं गदमाग्ण विणा गुणहाणगयवंधनामितं च सुत्तं । 'अणियद्विवादरदाए सेसं सेस संखञ्जाभागं गेतृण वंधा वान्छिङ्गादे । एटण सुतावयवेण वंधविणदृहाणं परुविदं । कीधसंजञ्जे विणदृ जो अवसमा अणियद्विअद्धाण् मंग्वञ्जदिभागा तिन्दि मंखेज्ञ खंडे करे तत्थ बहुमागे गंतृण एयभागावसंम माणमंजन्याम्म वंधवीच्छेद्रा । पुणा तिन्दि एमखंडे संखेज्जवंड करे तत्थ बहुमंडे गेतृण एग्वंडावसंस मायामंजन्यवध्याच्छेद्रा ति । कथमंद्र णब्बदे ? 'सेस सेस संखेजज्ञ भाग गंतृणिति विच्छाणिदेमादा । कमाययाहुद्रसुतिषदं सुत्ते विक्ड्यदि ति बुत्ते मच्चे विकड्यह्र कितु एयंतमगहो एन्ध ण जायच्या, इरम्ब ते चेव

मिध्यादृष्टिमं तेकर अनिवृत्तिकरणयादरमाभ्यरायिकप्रविष्ट उपशामक व क्षपक तक बन्धक हैं। अनिवृत्तिवादरकालके शेप शपमें संख्यात बहुभाग जाकर बन्ध व्युच्छित्र होता है। ये बन्धक हैं, शेप जीव अबन्धक हैं।। २४॥

ं मिध्यादिष्टेमें लेकर ऑनवृत्तिकरणवादरम्मध्यराधिकप्रविष्ट उपशामक च अपक तक बन्धक है इस मुखावयवस बन्धाध्यात और गतिगत बन्धस्वामित्रक विना गुण स्थानगत बन्धस्वामित्र्य में कहा गया है। 'अतिवृत्तिवादरकारुके तेग दोग्यों सेन्यात बहुभाग आकर बन्ध दुविक्व होता है इस मुखावय द्वारा बन्धविनप्रस्थानको प्रकेषणा की गई है। संख्यनकोश्यक विनय होतपर जो दोग अतिवृत्तिवादरकारुका संख्यात्वां प्रणा गहता है उसके संन्यात खण्ड करनेपर उनमें बहुआगोको विनाकर एक आग दोग पहनेपर संख्यलमानका बन्धायुक्छेद होता है। पुनः एक खण्डके संख्यात खण्ड करनेपर जनमें बहुत खण्डोंको विनाकर एक खण्ड दोग गहनेपर संख्यकमायाका बन्धयुक्छेद होता है।

शंका-यह कैंस जाना जाता है ?

समाधान—'हाप हापमें संस्थात यहुभाग जाकर हस वीप्मा अर्थात हो बार निर्देशसे उक्त प्रकार देखें प्रकृतियोका व्युच्छेद काल जाना जाता है।

शंका -- कपायमाभूतके सुत्रसे तो यह सुत्र विरोधको प्राप्त होगा ?

समाधान—रेप्सी आदांका होनपर कहते हैं कि सचमुचमें कपायप्राधनके सुत्रसे यह सुत्र विरुद्ध है, परन्तु यहां एकान्तव्रह नहीं करना चाहिय, क्योंकि, 'यही सन्य हैं सञ्चमिदि सुदक्षेवर्काहि पञ्चक्खणाणीहि वा विणा अवहारिज्जमाणे मिञ्छतप्पसंगादो । कथं सुत्ताणं विरोहो ? ण, सुत्तोवसंहाराणंमसयलसुद्धरधारयाहरियपरतंताणं विरोहसंभवदंसणादो । उवसंहाराणं कथं पुण सुत्ततं जुज्जदे ? ण, अमियमायरजलस्स अर्लिजर-घड-घडी-सराबुदंचण-गयस्स वि अमियनुवलंमादो ।

संपिह एदेण सुइत्त्थाणं परुवणा कीग्दे । तं जहा— एदासिं दोण्णं पयडीणं धंपोदया अक्कमेण वोन्छिज्जंति, उदए विणेड बंघाणुवरुमादो । ण च उदयद्धाक्खएण उदयस्स विणासो एत्थ विविक्खत्रो, संतोवसम-खप्हि समुप्पण्णुद्यामावेण अहियारादो । एदासिं सोदय-परोदप्हि वंथो, णिरंतर्रवर्धीणं सांतरुद्याणं सोदएणेव वंधविरोहादो । णिरंतर-वंधीशो, धुववंधीहि मह पादादो । मिन्छाइडिप्पहुडि जे परचया मृत्युत्तरणाणेगसमयमेयमिणणा पुत्वं परुविदा तरगुणविन्धिङ्जीवा नेहि चेव पन्चगृहि एदाओ पयडीओ वंधीत, पन्चयंतरा-

या 'वही सत्य है 'एसा थुनकेवलियों अथवा प्रत्यक्षश्चानियोंके विना निश्चय करनेपर मिथ्यात्वका प्रसंग होगा।

शंका स्त्रोंके विरोध कैसे हो सकता है?

समाधान—यह शंका ठीक नहीं. क्योंकि, अल्प श्रुनके धारक आचार्योंके परतंत्र सत्र व उपसंहारोंके विरोधकी सम्भावना टेखी जाती है।

शंका- उपसंहारोंके सत्रपना कैसे उचित है ?

समाधान--यह भी शंका टीक नहीं. क्योंकि. अलिजर ( घटविशेष), घट. घटी, शराव व उदंचन आदिमें स्थित भी अमृतसागरके जलमें अमृतत्व पाया ही जाता है।

अय इस सुत्रके द्वारा सुचित अर्थोको प्रक्रपणा करते हैं। वह इस प्रकार है— इन दोनों प्रकृतियाँका बन्ध और उदय दोनों एक साथ व्युष्क्रिक होते हैं, क्योंकि, इनके उदयक नष्ट होने एर सिर वन्ध नहीं होते वाला उदयका विकास विविध्य नहीं हैं, क्योंकि, इनके उदयका विकास विविध्य नहीं हैं, क्योंकि, सन्वायराम या सन्वक्ष्यसे उत्पन्न उदयामावका अधिकार हैं। इन दोनों प्रकृतियाँका स्वोदय परोदयसे वन्ध होता है, क्योंकि, तिरन्तरवन्धी और सान्तर उदयवाली प्रकृतियोंका स्वोदय परोदयसे वन्ध होता है, क्योंकि, तिरन्तरवन्धी और सान्तर उदयवाली प्रकृतियोंके स्वोदयसे ही वन्ध होत्ता है। स्वायत्व हैं। विरन्तरवन्धी प्रकृतियों हैं, क्योंकि, वे ध्रववन्धी प्रकृतियों से साथ आती हैं। सिध्याद्य हिंके कर सूल, उत्पर व नाना पर्द पर का स्वया सम्बन्धी भेदोंसे भिन्न जो प्रत्यय पूर्वेय कहे जा बुके हैं, उन गुण-स्थानोंसे विदेश हीव उन्हीं प्रत्ययोंक इन प्रकृतियोंकी बांधते हैं, क्योंकि, अन्य प्रत्ययोंका

१ अप्रतो ' सुत्तोवसंघाराणा- ', आ-काप्रखोः ' सुत्तोवसंहाराणा- ' इति पाठः ।

२ अ-आप्रत्योः ' सहदत्थाणं ', काप्रतो ' सहिदत्थाणं ' इति पाठः ।

भावादो । अथवा, एदासिं संजलणोदयविसेसो चेव परुचओ, तेण विणा बंधाणुवलंभादो ।

मिच्छादिडी चउगइमंजुतं, तस्स सञ्चगइषेशेहि विरोहाभावादो। सासणो तिगइसंजुतं, तस्स णिरयगइषेशण सह विरोहादो। सम्मामिच्छाइडी असंजदमम्मादिडी च दुगइसंजुतं वेपेति, तेमि णिरय-तिरिक्खगईहि सह विरोहादो। उत्तरिमा देवगइ-अगइसंजुतं वा वेथेति, तेमि ससगईहि सह विरोहादो। तिच्छाइडी सासणममादिडी सम्मामिच्छाइडी असंजदसम्मादिडी चउगइया, दुगइसंजदासंज्ञदा, समा मणुस्मगईदा मामी। वेथदाणं वेथवीच्छिग्णडाणं च सुनुहिड्डिमिदि सुगमं। मिच्छाइडिस्म चउव्हिडो वेथो. अववीच्छिग्णडाणं च सुनुहिड्डिमिदि सुगमं। मिच्छाइडिस्म चउव्हिडो वेथो. अववीच्छिग्णडाणं च सुनुहिड्डिमिदि

लोभसंजलणस्स को वंधो को अवंधो ? ॥ २५ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव अणियट्टिबादरसांपराइयपविट्टउवसमा स्वता बंधा। अणियट्टिबादरद्धाए चरिमसमयं गंतृण वंधो वोच्छिज्जिदि। एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ २६ ॥

अभाव है। अथवा, इन प्रकृतियोका संज्वलनका उदयविदोष ही प्रत्यय है. क्योंकि. उसके बिना इनका बन्ध पाया नहीं जाता।

मिध्यादिष्ट इन्हें चार गितयों से सुक बांधता है, क्यों कि, उसके सब गतियों के क्यों कि साथ कोई विराध नहीं है। सामायद्वसम्यद्धि तीत गतियों से सुक बांधता है, क्यों कि, उसके तरकाति व्यक्त साथ विराध है। सम्यग्निध्याद्धि और असंवत्तकस्यस्वष्टि दो स्वयं सिक्ष उसके तथा विराध है। सम्यग्निध्याद्धि और असंवत्तकस्यस्वष्टि दो अपित के विषय है। उपित क्यों के इन्यों कि, उसके तरक व तिर्यमार्तिक साथ बच्ध होने में विराध है। उपित क्यों के देव के स्वयं के उनके दोष गतियों के साथ बच्ध होने में विराध के साथ बच्ध होने विराध है। अपित स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं कि उनके दोष गतियों के साथ बच्ध होने विराध विराध हो। मिष्याद्धि सम्यग्निध्यादिष्ट और असंयतस्ययद्धि साथ गतियों के साथ बच्च होता है। अपित स्वयं के स्वयं स

संज्वलनलोमका कौन बन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥ २५ ॥ यह सब सरम है।

मिष्यादृष्टिमे ठेकर अनिवृत्तिवादरसाम्परायिकप्रविष्ट उपसमक और क्षपक तक बन्धक हैं। अनिवृत्तिवादरकाटके अन्तिम समयको प्राप्त होकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष जीव अबन्धक हैं॥ २६॥ ' मिन्छाईहिप्पहुडि॰' प्रेंदण सुतावयवेण वंधदाणं गुणहाणगयसामितं च परुविदं । 'अणियहिबादर॰' एदेण वंधविणहृहाणपरुवणा कदा । एदेसि तिण्णं चेवस्थाणं परुवणा कदा ति देसामासियसुत्तमेदं । तेणेदेण सुहदस्थाणं परुवणा कीरदे । तं जहा—

वंधो पुर्वं वेश्विडज्जिद पञ्छा उदजो, अणियहिचरिमसमए वंधे वोश्विडणे सुहुम-सांपराइयचरिमसमए उदयवोञ्छेदुवरुंमादो । त्रोभसंजरुणस्स सोदय-परोदएहि वंधो, धुवो-दयत्ताभावादो । णिरंतरो वंधो, शुववंधितादो । पञ्चयपरुवणाए माणसंजरुणभंगो । गइसंज्ञत-सामित्तद्वाण-वंधवंशिच्छण्णहाणपरुवणांश सुगमांशे । मिन्छाइहिस्स चउन्चिहो वंधो, धुव-वंधितादो । सेसाणं तिविहो वंधो, धुवत्ताभावादो ।

हस्स-रिद-भय-दुर्गुछाणं को बंधो को अवंधो ? ॥ २७ ॥ सगमं।

'सिध्याद्दाप्टिमं लेकर अनिवृत्तिवाहरमाध्यरायिकप्रविध उपराप्तक और क्षपक तक वन्धक हैं इस मुझांदा द्वारा वन्धाध्वान और गुणस्थानगत वन्धस्वामित्वकी प्रक्रपण की गई है। 'अनिवृत्तिवाहरकालके अन्तिम समयको प्राप्त होकर वन्ध खुच्छिल्ल होता है ' इस मुझांदा द्वारा वन्धस्युच्छिल्ल होता है किस मुझांदा द्वारा वन्धस्युच्छिल्लिस्थानका निरूपण किया गया है। सुंकि सुन्न हारा इन्हीं तीन अर्थोकी प्ररूपण की गई है, अनएव यह देशामश्रोक सुन्न है। इस कारण इसके द्वारा सुन्वित अर्थोकी विरूपण करते हैं। वह इस प्रकार हैं—

संस्वलनलेश्वास वन्ध पूर्वमें स्युच्छित्र होता है, पश्चात् उदयः क्योंकि, अनिवृक्ति-करणके अन्तिम समयमें वन्धके स्युच्छित्र होजानेपर स्वश्मसास्पराधिकके अन्तिम समयमें उदयका स्युच्छेद पाया जाता है। संस्वलनलेशका स्वोदय-परादयने बन्ध होता है, क्योंकि, उसके छुषेद्रयत्वका अभाव है। बन्ध उसका निरन्तर है, क्योंकि, वह धुववन्धी है। प्रत्ययोंकी प्रकृपणा संज्वलनमानक समान है। गितसंयुक्तता, स्वामित्व, अध्वान और वस्थायुच्छिक्तिस्थानकी प्रकृपणार्थ सुगम हैं। मिन्ध्यादिके चारों प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वह धुववन्धी प्रकृति है। होप जीवोंके तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, उनके धुववन्धक अभाव है।

हास्य, रति, भय और जुगुप्सा प्रकृतियोंका कीन बन्धक है और कौन अबन्धक है ?॥ २७॥

यह सूत्र सुगम है।

मिन्छाइट्टिप्पहुडि जाव अपुन्वकरणपविट्टउवसमा खवा बंधा । अपुन्वकरणद्धाए चरिमसमयं गंतृण बंधा वोन्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ २८ ॥

एदेण बंधद्वाणं गुणगयवंधसामितं वंधविणहृद्वाणं च एक्विदं । तेणंदं दसामासियं दहस्वमण्णहा ससत्याणमेत्य संभवाभावादा । तेणंदेण सहदत्थवक्वणा कीरदे— हस्स-रिद-भय-दुर्गुळाणं वंधोदया समं वोच्छिड्वलंत, अपुरवक्तणचित्मिममए चदुण्णं वोच्छिद्वलंत्रभादो । सोदय-परोदण्हि वंधो, धुवोदयत्ताभावादा परोदण् वि वंधविरोहाभावादो । भय-दुर्गुळाणं सच्वगुणहाणेमु णिरंतरेगं वंधो, धुववंधितादो । हस्म-रिद्राण मिच्छाहृहिप्पहृहि जाव पमत्तमंजदो ति सांतरेगं वंधो, एत्थ पडिवक्चवपयडिवंधुवरुंभादो । उविर णिरंतरेग, पडिवक्चवपयडिवंधुवरुंभादो । पच्यवपद्वलं ए णाणावरणभंगो । मिच्छाहृही चउगहमंजुतं, एदामि वंधस्स चउगहवंधेण सह विरोहाभावादो । णविर हस्म-रिद्राओ तिगहमंजुतं, व्हावस्वयस्

मिष्यादृष्टिमे लेकर अपूर्वकरणप्रविष्ट उपगमक और क्षपक तक यंत्रक हैं । अपूर्व-करणकालके अन्तिम समयको प्राप्त होकर वन्य व्युच्छिन्न होता है ।ये वन्यक हैं, शेप जीव अबन्यक हैं ॥ २८ ॥

हम मुत्रके द्वारा बन्धाध्याम, गुणस्थानगन बन्धस्यामिन्य और वन्धस्युछित्तस्थानकी मुक्तपथा को है, हसीहित्य इस दशासशंक मुख समझना चाहिये, अन्यथा यहां शेष अधींकी सम्भावना नहीं है। अनत्य इसके द्वारा मृद्यित अधींकी सम्भावना नहीं है। अनत्य इसके द्वारा मृद्यित अधींकी सम्भावना नहीं है। कात्य और उदय दोनों साथ खुच्छित होते हैं, क्योंकि, अपूर्वक्तित्य समयमें उक्त चारों महत्य व्यार्थ के खुन्धि खुच्छित पायी जाती है। हमका बन्ध स्वेद्य परंद्रयस होना है, क्योंकि, य धुव्यत्यी प्रकृतियों नहीं है अक्ष हमके परंद्रयस भी बन्ध होनी के हैं विशेष नहीं है। अब और जुगुज्याका सब गुणस्थानोंमें निरस्तर बन्ध है, क्योंकि, ये धुव्यव्योही है। हास्य और रिनक्ता मिर्प्यदृष्टिमें लेकर प्रमत्त्रस्थित कर सामत्तर बन्ध है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष मुक्तियोंका बन्ध पाया जाना है। प्रमत्त्रस्थितको ऊपर निरस्तर बन्ध है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष मुक्तियोंका बन्ध पाया जाना है। प्रमत्यसेक्षत ऊपर निरस्तर वन्ध है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष मुक्तियोंक वन्धका अभाव है। प्रत्ययोंकी प्रकृपण झानवार्णके समान है।

मिथ्यादिष्ट चारों गनियोंसे संयुक्त यांत्रित हैं, क्योंकि, मिथ्यादिष्टिके इनके बन्धका चारों गतियोंके बन्धके साथ कोई विराध नहीं है । विशोग इनना है कि हास्य और रनिकी तीन गतियोंसे संयुक्त बांधना है, क्योंकि, इनके बन्धका नरकगनिके बन्धके साथ विरोध णिरयगड्चंघेण सह विरोहादो । सामणी तिगइसंज्ञतं, तत्थ णिरयगईए बंधाभाबादो । सम्मा-मिच्छाइडि-असंजदसम्मादिडिणो दुगइसंज्ञतं, एदेसि णिरय-तिरिक्खगईणं बंधाभाबादो । उन-रिमा देवगड्संजुत्तं वंधंति, तेसु अण्णगईणं वंधाभावादो । णविर अपुन्वकरणद्धाए चिरमे सत्तमे भागे वहमाणा अगइसंज्ञतं वंधंति ति वत्तव्यं । चउगड्मिच्छाइडि-सासणसम्माइडि-सम्मामिच्छाइडि-असंजदसम्मादिडिणो सामी । दुगइसंजदासंजदा, देव-णरइएसु अणुव्वईणमभावादो । उविरिमा मगुस्सा चेव होद्ण एदामि वंवस्स मामी, अण्णत्थ पमत्तादीणमभावादो । वंधद्धाणं बंध-विणइड्डाणं च सुगमं । भय-दुगुंछाणं मिच्छाइडिन्हि चउन्विहो वंधो, धुवबंधितादो । उविरिमेसु तिविहो वंधो, धुवताभावादो । हस्स-रदीणं वंधो सादि-अद्भुत्तो, पडिवक्वप्यविष्ठंबुवुनंभादो ।

### मणुस्साउअस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ २९ ॥

एदं देसामानियं पुच्छामुत्तं । तेण को षंघओ को अबंघओ, किमेदस्स बंघो पुच्चं बोच्छिज्जदि किमुदओ किंदो वि समें वोच्छिज्जति, किंसोदएण परोदएण किंसोदय-

है। सासादनसम्यग्हाँए तीन गानयाँसं संयुक्त वांधता है, क्योंकि, वहां नरकगतिका बन्ध नहीं रहता। सम्यामध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्हिए दो गानियाँसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, इनके नरकगानि और नियंगानिक वन्धका अभाव है। उपरिम्न जीव देवगतिसे संयुक्त वांधते हैं, क्योंकि, उनमें अन्य गानियाँका वन्ध नहीं होता। विदेश इतना है कि अपूर्व करणकार्यके अस्तिम सन्तम भागमे वर्तमान जीव अगतिसंयुक्त वांधते हैं ऐसा कहना वाहिये।

बारो गतियाँबाले मिथ्यादिः, सासादनसम्यग्दिः, सम्यग्निभ्यादिः और असंयनसम्यग्दिः स्वामी है। दो गतियाँबाल संयनासंयन स्वामी हैं, क्योंकि, देव और नारिक्यों में अश्वतियाँका अभाव है। उपरिम जीव मनुष्य ही होकर इनके बन्धके स्वामी हैं, क्योंकि, अन्यव प्रमत्तादिकोका अभाव है।

यम्धाध्वान और वन्धन्युच्छेदस्थान सुगम हैं। भय और जुगुप्ताका मिध्यारिष्ट गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, ये ध्रवबन्धी प्रकृतियां हैं। उपरिम गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां ध्रव बन्धका अभाव है। हास्य और रितका बन्ध सादि-अञ्चव है, क्योंकि, इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध उपलब्ध है।

### मनुष्यायुका कौन बन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥ २९ ॥

यह देशामशंक फुच्छासूत्र है। इस कारण कीन बन्धक कीन अबन्धक; क्या इसका बन्ध पूर्वमें ब्युच्छिन्न होता है, क्या उदय, या क्या दोनों ही साथ ब्युच्छिक होते हैं; क्या स्वोदयसे, क्या परोदयसे या क्या स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है; क्या इसका परोदएण, किं मांतर किं णिरंतर किं सांतर-णिरंतरं, किं पच्चएहि किं तेहि विणा, किं ग**इसंजुर्त** किमगडसंजुत वज्ज्ञह, एदस्स वंघस्स कदिगदिया सामी असामी वा, किं वंघद्वाणे, किं चिरमसमए वंघो वोच्छिजदि किं पहमसमए किमग्डम-अचिरमसमए वंघो वोच्छिज्जदि, किं सादिओं किमणादिओं किं धुवा किमदुवा वंघो ति एदाओं पुच्छाओं एत्थ कायव्वाओं । पुणो पुच्च्छिदज्ञाणाणुग्गहहुं उत्तरसुत्ते भणदि

## मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्टी बंधा। ए**दे बंधा**, अवसेसा अवंधा ॥ ३० ॥

एस्य वंधद्वाणं गुणहाणाणि अस्मिद्ण वंधसामितं च उत्तं, तेण इदरस्थाणं परूवणा कीरदे । तं जहा-- मसुस्साउअस्म पुत्र्वं वंधो वोच्छिज्बदि पर्च्छा उद्येश, अमजदसम्मा-दिहिन्हि णहवंथस्स मणुमाउअस्म अजोगिचिरमसमण् उद्येवाच्छेदुवलंभादो । मिच्छाइहि-सामणसम्मादिहिणो सादण्ण परादण्ण वि मणुमाउअं वंधीत, अविराहादा । अभंजदमम्मादिही परादण्णेव, सोदण्ण मह तत्थ वंधविरोहादो । णिगंतरो वंधी, वज्जमाणभंव पडिवक्तवपयडीण्

बन्ध सास्तर, क्या विरस्तर, या क्या सान्तर-विरस्तर है: क्या प्रत्ययोंसे या क्या उनके विना ही बन्ध होता है. क्या गतिसंयुक्त या क्या अगतिसंयुक्त बन्ध होता है, इसके बन्धके फितनी गतियाँबाले स्वासी अथवा अस्वाधी है, बन्धाच्याक क्या है, क्या चरम समयसे वस्य व्यक्तिक होता है. क्या प्रथम समयसे. या क्या अप्रथम अवरम समयसे वस्य व्यक्तिक होता है. क्या साविक, क्या अनादिक, क्या धुव या क्या अध्य बन्ध होता है. इस प्रश्लोको यहां करना चाहिये। फिरसे पुरुखायुक्त जनोंके अनुसहके लिये उत्तर सूच कहते हैं --

मिथ्यादिष्टि, सासादनसम्यग्दिष्ट और असंयतसम्यग्दिष्ट वन्यक हैं। ये बन्यक हैं, श्रेष जीव अवन्यक हैं ॥ ३० ॥

हम सुत्रमें बन्धाध्यान और गुणस्थानांका आश्रयकर बन्धस्यामिन्य ही कहा गया है. हसलियं अन्य अर्थोकी प्रकारणा करने हैं। वह हम प्रकार है — मनुष्यायुका पूर्वमें बन्ध ज्युष्टिख होना है पक्षात उदय, क्यांकि, असंवतसम्यादि गुणस्थानमें मनुष्यायुके बन्धके अ्वष्टिख हांजानेपर अयोगक्वरलोंक अन्तिम समयमें उदयका व्युच्छन पाया जाता है। सिध्यहिं और सामादनसम्यादि स्वेत्य और एगेद्दयमें भी मनुष्यायुक्ते बांधते हैं, क्योंकि, हसमें कोई विरोध नहीं हैं। असंवतसम्यादि परादयसे ही मनुष्यायुक्ते बांधते हैं, क्योंकि, स्थां स्वके साथ बन्ध होनका इस गुणस्थानमें विरोध है। इसका बांधते हैं, क्योंकि, स्योदयके साथ बन्ध होनका इस गुणस्थानमें विरोध है। इसका बन्ध निरन्तर है, पर्योक्त, वथ्यमान भवमें प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धके विना हमके कुम्बक्त

षंघेण विणा यंधपरिसमत्तिदंसणादो । बंधविरोहो अंतरमिदि किण्ण घेप्पदे ? ण. पडिवक्ख-पयडिबंधकदंतरेण एत्य पञ्जेजणादो । मिच्छादिदिस्स मृत्यत्तरणाणगसमयजहण्णुक्कस्सपञ्चया णाणावरणिह वत्ता चेव होति । णवरि णाणासमयउक्कस्सपञ्चया तेवण्णं होति. वेउव्विय-मिस्स-कम्मइयाणमभावादे। । सासणस्य णाणासमयउक्कस्सपच्चया सत्तेताठीसः, ओराठियमिस्स-वेउव्वियमिस्स-कम्मइयाणमभावादो । अमंजदसम्माइद्रिस्स मणुसाउअं बंधमाणस्य मृतपञ्चया तिण्णि, मिच्छत्ताभावादो । एगसमइयज्ञहण्णुक्कस्मप्रचया णव सोलस । णाणासमयउत्तरप्रचया बादालं, ओरालिय-ओरालियमिस्स-चे उव्चियमिस्म कम्मइयाणमभावादो । तिण्णि वि गुणद्राणाणि मणुस्सगइसंजुत्तं बंबंति, तन्त्रंबस्य अण्णगईहि सह विरोहादो । चउगइमिच्छाइदि-सासण-सम्माइहिणो सामी । दग्रअसंजदसम्मादिहिणो सामी, तिरिक्ख-मणस्सग्रइद्विखसंजद-सम्मादिद्दीणं मणुम्माउवंधेण विरोहादे। । बंधद्वाणं सुगमं । बंधवोच्छेदो असंजदसम्मादिद्विस्स अपढम-अचरिमसमए । मणुस्साउअस्म वंधा सादि-अद्धवा, वंधस्स धुवत्ताभावादो ।

समाप्ति देखी जाती है।

शंका--बन्धका विरोध हो अन्तर है, ऐसा क्यों नहीं ब्रहण करते ?

समाधात-ऐसा ग्रहण इसलिये नहीं करने कि यहां प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्ध हारा किये गये अन्तरसे प्रयोजन है ।

मिथ्याद्दिके मूल और उत्तर नाना व एक समय सम्बन्धी जघन्य एवं उत्कृष्ट प्रत्यय ब्रानावरणमें कहे हुए ही होते हैं। विशेष इतना है कि नान। समय सम्बन्धी उत्क्रप् प्रत्यय निरेपन होते हैं, क्योंकि, वैक्रियिकमिश्र और कार्मण काययोगका यहां अभाव है। सासादनसम्यग्द्रिके नाना समय सम्बन्धी उन्क्रष्ट प्रत्यय सैंतालीस होते हैं,क्योंकि, यहां औदारिकमिश्र, वैश्वियिकमिश्र और कार्मण काययोगीका अभाव है। मनुष्यायको बांधने-वाले असंयतसम्यग्दृष्टिक मूल प्रत्यय तीन होते हैं, क्योंकि, उसके मिध्यात्वका अभाव है। एक समय सम्बन्धी जगन्य व उत्कृष्ट प्रत्यय नौ और सोल्ह होते हैं। नाना समय सम्बन्धी उत्तर प्रत्यय व्यालीस होते हैं, क्योंकि, यहां औदारिक, औदारिकमिश्र, वैकियिकमिश्र और कार्मण काययोगोंका अभाव है।

तीनों ही गुणस्थान मनुष्यगतिसे संयक्त बांधते हैं, क्योंकि, उसके बन्धका अन्य गतियोंके साथ विरोध है। चारों गतियाँवाले मिथ्याहार्थ और सासाइनसम्यग्हरि स्वामी हैं। वो गतियोंवाले असंयतसम्यग्दष्टि स्वामी हैं. क्योंकि, तिर्यगाति और मनुष्य-गतिमें स्थित असंयतसम्यग्दृष्टियोंके मनुष्यायुवन्धसे विरोध है। बन्धाध्वान सगम है। बन्धकारकेंद्र असंयतसम्यग्द्दप्रिके अप्रथम-असरम समयमें होता है । मनप्यायका बन्ध सादि-अध्रव है, क्योंकि, उसके बन्धके ध्वताका अभाव है।

देवाउअस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ ३१ ॥ <sub>सगरं ।</sub>

मिन्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्टी संजदासंजदा पमत्तसंजदा अप्पमत्तसंजदा वंधा।अप्पमत्तसंजदद्वाए संखेजजिदभागं गंतुण बंधो वोन्छिजजिद । एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ॥ ३२ ॥

' भिच्छादृहिष्टुडि॰ ' एदेण स्तावयंत्रण वंशद्वाणं गुणगयसामितं च परुविदं । 'अप्यमत्तसंबद्धाए॰ ' एदेण वंशविणदृहाणं परुविदं । तिण्णं चेत्र परुवणदा देसामासिय-स्तामिण । तेणेदेण सहदत्थे भणिस्मामा । तं जहा — एदस्म पुञ्चसुदक्षे वोच्छिञ्जदि पच्छा बंभो, देवाउअस्स असंबदसम्मादिहिचिमसमप् वोच्छिण्णुदयस्म अपमत्तद्वाण् संवेञ्जदिभागं गंतृण वंशवोच्छेदुवर्ठभादा । पंगद्रण्णेव वंशो, साहण्णेदस्म तिन्थयरस्मव वंशविंगहादा । णिरंतरो वंशो, शहिवक्कप्यहिवंशक्यंतगभावादो ।

मिन्छाइहिस्म देवाउअं वंधैतस्य चत्तारि मूलपन्चया । एगयमइया जहण्युक्कस्य-

देवायुका कौन बन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥ ३१ ॥ यह सुत्र सुगम है ।

मिथ्यादिष्टे, सामादनमध्यरद्धिः, असंयतसध्यरद्धिः, संयतासयतः, प्रमत्तसंयतः, अंग अप्रमत्तसंयत बन्धकः हैं । अप्रमत्तसंयतकाळके संख्यातवें भाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । ये बन्धकः हैं, श्रेप जीव अवस्थक हैं ॥ २२ ॥

ंमिध्याद्दांष्ट आदि अप्रमत्तसंयत तक बन्धक हैं इस स्त्रांश द्वारा बन्धा ध्वाल और गुणस्थातनत स्वामित्वकी प्रक्रपणा की गई है । 'अप्रमत्तसंयतकालक संख्यातवे भाग जाकर बन्ध व्यक्तित्व हाता है ' इससे बन्धविनप्रस्थातकी प्रक्रपणा की है । इस तो अर्थों की हो भरणणा करतेसे यह सन्त्र दशामग्रीक है। इस कारण इससे स्वित अर्थों को कहते हैं। वह इस प्रकार है— देवाकुका पूर्वसे उदय व्यक्तिक होनो है एक्षात् बन्ध, क्यों कि, असंयतमध्यन्दिक अन्तिम समयमें इसके उद्यक्ते व्यक्तिक क्यों के होनेपर पक्षात् अप्रमतकालके संख्यातवें भाग जाकर बन्धव्युच्छेद पाया जाता है। इसका बन्ध पराव्यसे हो होनो है, क्यों कि, तीर्थकर प्रकृतिक समान स्वाद्यसे इसके बन्ध होनेका विरोध है। बन्ध इसका निरन्तर है, क्यों कि, तीर्थकर प्रकृतिक प्रकृतिक बन्धसे किये गये अन्तरका यहां अभाव है।

देवायुको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टिके मूळ प्रत्यय चार होते हैं। एक समय सम्बन्धी

1 84

पञ्चया दस अद्दारस । णाणासमयउक्कस्सपञ्चया एक्कवंचास, बेउव्विय-वेउव्वियमिस्स-ओरालियमिस्स-कम्मइयपञ्चयाणं तत्थामावादो । सासणसम्मादिष्टिस्स पञ्चया देवाउअं बंधमाणस्स णाणावरणवंधतुल्ला । णविर णाणासमयउक्कस्सपञ्चया छादालं, वेउव्विय-वेउ-व्वियमिस्स-ओरालियमिस्स-कम्मइयपञ्चयाणमभावादो । असंजद्सम्मादिष्टिपञ्चयपस्त्रवणाए णाणावरणभंगो । णविर णाणासमयउक्कस्सपञ्चया बादालं, वेउव्विय-वेउव्वियमिस्स-ओरा-लियमिस्स-कम्मइयपञ्चयाणमभावादो । उविरमेसु गुणद्वाषेसु पञ्चया देवाउअस्स णाणा-वरणतुल्ला ।

सन्त्रे देवगइसंज्ञतं, अण्णगदृषंघेण देवाउअषंघस्स विरोहादो । तिरिक्ख-मणुस्सगद्द-भिन्छादृद्दी सासणसम्मादृद्दी असंजदसम्मादृद्दी संजदासंजदा सामी । उवरिमा मणुसा चेव, अण्णत्य महन्वयाणमणुवलंगादो । वंधद्वाणं सुगमं । अप्यमत्तद्वाएं संखेज्जदिभागे गदे देवाउअस्स वंधवोज्छेदो । अप्यमत्तद्वाएं संखेज्क्य भागेसु गदेसु देवाउअस्स वंधो वोच्छिज्जदि ति केसु वि सुत्तपोत्थएसु उवलम्भद् । तदी एत्थ उवएसं लढूण वत्तव्वं । देवाउअस्स वंधो सादिओ अद्भवो, अद्भववंधितादो ।

जपन्य व उत्कृष्ट प्रत्यय क्रमशः दश और अठारह होते हैं। नाना समय सम्बन्धां उत्कृष्ट प्रत्यय हक्यावन होते हैं, क्योंकि, वहां वैक्षियक, वैक्षियकमिश्र, औदारिकमिश्र और कार्मण प्रत्ययोंका अभाव है। द्वायुका बांधतवाले सासादनसम्प्रदाष्ट्रक प्रत्यय झालाराक बन्धक समान हैं। विशेष दतना है कि नाना समय सम्बन्धी उत्कृष्ट प्रत्यय छ्यालीहा होते हैं, क्योंकि, बैक्षियिक, वैक्षिपिकमिश्र, औदारिकमिश्र और कार्मण प्रत्ययोंका यहां अभाव है। असंयतसम्बन्धि उत्कृष्ट प्रत्यय स्थालीहा होते हैं, क्योंकि, बैक्षियिक, प्रत्ययम्पणा झालावरणके समान है। विशेषता यह है कि नाना समय सम्बन्धी उत्कृष्ट प्रत्यय म्यालीस हैं, क्योंकि, बैक्षियिक, बैक्षियिकमिश्र, औदारिकमिश्र और कार्मण प्रत्ययोंका यहां अभाव है। उपरिम गुणस्थानोंमें देवायुके प्रत्यय झानावरणके समान हैं।

सभी जीव देवगतिसे संयुक्त बांधते हैं. क्योंकि, अन्य गतियोंके बन्धके साध देवायुके बन्धका विरोध है। निर्यंच और मनुष्य गतिके मिण्यादाष्टि, सासादनसम्बन्दाष्टि असंयत्तसम्बन्दाष्टि असंयत्तसम्बन्दाष्टि असंयत्तसम्बन्दाष्टि असंयत्तसम्बन्दाष्टि असंयत्तसम्बन्दाष्टि असंयत्तसम्बन्दाष्टि असंयत्तसम्बन्दाष्टि और संवतासंयत्त हो। उपपित्त जीव मनुष्य ही स्वामी हैं, क्योंकि, दूसरी गतियोंमें महावतोंका अभाव है। वन्धाष्ट्राचा है। अप्रमत्तकालके संक्यात्त बद्धानांकि माणके वीत जानेपर देवायुका बन्ध व्यक्तिस्व होता है। विमानत्तिस्व स्वत्यात्त बद्धानांकि वीत जानेपर देवायुका बन्ध व्यक्तिस्व क्षात्र होता है। इस कारण यहां उपदेश प्राप्तकर कहना चाहिये। देवायुका बन्ध सादि व अधुव है, क्योंकि वह अधुववन्धी है।

देवगइ-पंचिंदियजादि-वेउव्यिय तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरस-संठाण-वेउव्यियसरीरअंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-फास-देवगइपाओग्गाणु-पुव्वि-अगुरुवरुद्व-उवघाद परघाद-उस्सास-पसत्यविद्यायगइ-तस बादर-पञ्जत-पत्तेयसरीर-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-णिमिणणामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ३३ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइद्विपहुडि जाव अपुन्वकरणपड्डउवममा ख्वा वंधा । अपुन्वकरणदाए संखेडेजे भागे गंतृण वंधो वोच्छिज्जदि ! एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ॥ ३८ ॥

जेणेदण सुतेण वंधदाणं गुणगयमामितं वंधविणदृष्टाणं वि य बुतं तेणदे देसामामितं । तदी एदेण स्हरत्थपरुवणा कीर्तः दिवगह-देवगइपाओरमाणुषुव्वि-युजव्यियमीर-येजविवय-अंगोर्बनणामाण पुष्वसुदओ वोच्छिज्जदि पच्छा वंशो. असंजदसम्मातिष्टिम्हि णहोद्याणेमदामि चुज्जो प्यडीणमपुष्वकरणदाए संबज्जसु भागेसु गेदसु वंधवोच्छद्वतंत्रमादे। नेजा-कस्मह्य-

देवगति, पंचेदिवज्ञति, बेकियिक, तेजम व कार्मण अर्गर, समचनुरक्षसंस्थान, बैकियिकअरितांगापांग, वर्ण, गंध, रम, रम्बे, देवगतित्रायायानुष्वी, अगुरुठ्य, उपघात, परपात, उच्छ्वास, प्रशस्तविद्दायागित, जम, बाटर, पर्यात, प्रस्यक्रअर्गर, स्थिर, जुन, सुभग, सुस्वर, अदिय और निर्माण, इन नामकर्म प्रकृतियोंका कीन चन्यक और कीन अवस्थक है १॥ ३३॥

यह सुत्र सुगम है।

मिध्यार्थिमे रुक्तः अपूर्वकरणप्रविष्ट उपग्रमक व क्षपक तक वस्पक हैं । अपूर्वकरण-कारके संस्थात बहुमार्गोको विताकर इनका बन्च व्युच्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेप जीव अबन्यक हैं ॥ २४॥

चुंके इस सूत्रके द्वारा बन्याच्यान. गुणस्थानगत स्वांमान्य और बन्धविनमुस्थानका है। निर्देश किया गया है अनएश्व यह देशामशंक सूत्र है। इस कारण इसके द्वारा सूचित अर्थोका प्रकल्प करता है — देशानि, देशानिश्वाद्य होती कियिकशारीर और बोक्सिकः शारीरांगायांन नामकर्मका पूर्वमें उदय-शुच्छित होना है पश्चान बन्ध, क्योंकि, असंयतकास्य कारीरांगायांन नामकर्मका पूर्वमें उदय-शुच्छित होना है पश्चान बन्ध, क्योंकि, असंयतकास्य कारीरांगायांन स्वाद्य अपूर्वकरणकालके स्वाद्य अपूर्वकरणकालके स्वयात बहुआगोंको विताकर इनका बन्धशुच्छेद पाया जाना है। तेजस व कार्मण शारीर,

सरीर-समचउरससंठाण-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअठहुअ-उवधाद-परधाद-उस्सास-पस्त्थविद्यय-गड्-पत्तेयसरीर-थिर-सुभ सुस्सर-णिमिणणामाणं पुट्यं बेची वोच्छिञ्जदि पच्छा उदशे।, अपुट्य-करणम्हि णद्वचंघाणं एदासिं पयडीणं सजोगिचिरमसमयिन्म उदयवोच्छेदुवरुंभादो । पॅचिंदिय-जादि तस-बादर पञ्जत्त-सुभगादेञ्जाणं पि एयं चेव। णविर एदासिमजोगिचिरमसमए उदशे वोच्छिण्णा ।

देवगइ-देवगइपाओग्गाणुयुन्ति-नेउन्वियसरीर-नेउन्वियसरीरओगावंगणामाणं परोदएण सच्चगुणद्राणेसु वंधो, पगेदण्ण वज्झमाणण्नकारमपयडीहि सह पादादा । तेजा-कम्मइय-वण्ण-गंध-रम-फाम-अगुरुअलहुअ थिर-सुभ-णिमिणणामाओ सोदण्णेव वज्झित, युवोदयत्तादो । पीर्चि-दियजादि-तम-वादर-पज्जत्ताणं मिच्छाइडिन्हि वंधो सोदय-पगेदओ। उत्तरि सोदओ चेच, तत्थ पश्चिक्चयुदयाभावादो । समचउरममंद्राण-पमन्धविहायगइ-सुस्सराणं सन्वगुणहाणेसु सोदय-पगेदओ,पश्चिक्चयुदयसंभवादो। सुभगोदज्ञाणं मिच्छाइडि-मामणसम्माइडि-सम्मामिच्छा-इडि-अमंजदसम्मादिडीम् मोदय-पगेटओ। उत्तरि मोदआं चेव, पश्चिकच्यदयाभावादो। उत्तराद-

समचनुगन्नसंस्थान, वर्ण, गन्ध, गम, स्पर्श, अगुरुरुषु, उपयान, परवात, उरुङ्वास, प्रशाननिवहायोगनि, प्रत्येकशर्गर, स्थिर, शुम, सुन्यर और निर्माण नामकर्मका पूर्वम बन्ध युण्डिय होना है पथान उदय, क्यां।क, अपूर्वकरणमें वन्धक नष्ट होजानेपर पक्षान् स्योगकेवर्टाक अन्तिम समयमें इन श्रृहितयोका उदयव्युच्छेद पाया जाता है। पिंचिन्द्रिय-जानि, वादर, पर्यात, सुभग और आदेय, इनका भी बन्धेद्रय्युच्छेद क्ष्मी प्रकार है। विशेषानिक स्वत्ये प्रदेश होना है।

द्वाति, देवातिप्रायोग्यानुपूर्वी, वैकिषिकरारीर और वैकिषिकरारीरांगोपांगका वन्य तव गुणस्थानों में परेत्वयं होता है, क्योंकि, य महत्त्यां परेत्वयं वंधनेवाली ग्यारह प्रहत्त्यां परेत्वयं होता है। क्योंकि, य महत्त्यां परेत्वयं वंधनेवाली ग्यारह प्रहत्त्यां के साथ आती हैं। नजन व कामण हारीर, वर्ण, तन्य, रन, स्पर्ध, अगुरुल्यु, स्थित हुम आति ति स्पर्धाक, य धुवादयी हैं। पंचित्वयं ताति, वस, यहर और पर्यात महत्त्यांका वन्य मिथ्याहिष्ट गुणस्थानमें स्वोद्य परेत्वयं हैं। होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रहत्त्यांके उदयका अभाव है। समजनुरक्तसंस्थान, प्रशास्त्रविद्याति और सुस्वरका सव गुणस्थानों स्वादय परेत्वयं के अपे हैं। इसके उत्यक्त अभाव है। स्वात्य परेत्वयं प्रतिपक्ष प्रहत्त्यांके उदयका सम्मावना है। सुभग और आदेय प्रहर्णयोक्ष वच्या मिथ्याहाष्ट, सासादनसम्ययाहिष्ट सम्यित्ययाहिष्ट एवं असंयत्तसम्याहिष्ट गुणस्थानों स्वोदय परेत्वयं होता है। इसके उत्पर स्वोदयसं होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रहत्योंके उदयका अभाव है।

परबाद-उस्सास-पत्तेयसरीराणं मिन्छाइड्डि-सासणसम्माइड्डि-असंजदसम्मादिड्डीसु सोदय-परोदर्जे बंधो; अपञ्जतकाले परघादुस्सासाणधुदयाभावे वि, विग्गहगदीए उनघाद-पत्तेयसरीराण' उदयामावे नि, मिन्छाइड्डिन्डि पत्तेयसरीरस्स साहारणसरीरोदए संते वि बंधुवलंभादो । अव-सेसाणं सोदजो चेव, अपञ्जत-साहारणसरीरोदयाणमभानादो । णवरि परघादुस्सासाणं पमत्ताम्म सोदय-परोदजो बंधो ।

तेजा-कम्पद्दयसरीर-चण्ण-गंघ रस-फास-अगुरुबठहुब-उवचाद-णिमिणाणं णिरंतरा बंधो, धुवबंधितादो । दवगइ-दवगइपाओम्गाणुपुञ्च-वेउञ्चियसरीर-वेउञ्चियसरीरअंगोवंगाणं मिच्छा-इहि-सासणसम्मादिद्वीसु सांतर णिरंतरा । कुदो ? असंखेञ्जवासाउअतिरिक्ख-मणुस्सेसु णिरंतर-चंधुवठंभादो । उत्तरि णिरंतरा चेव, एगसमएण वंधुवरमाभावादो । समचउरससंठाण-पसत्थ-विद्यावगइ-सुभग-सुस्स-आंदेज्जाणं सांतर-णिरंतरो मिच्छाइडि-सासणसम्मादिद्वीसु, भागभूमिएसु णिरंतरबेथुबठंभादो । उवरि णिरंतरं, पडिवक्खपयडिवंशभावादो । पंचिदियजादि-तस-वादर-

उपधान, परधान, उच्छ्वास और प्रत्येकदारीर प्रकृतियोंका मिथ्याद्दिष्ट, सास्मादनसम्बग्धार भीर असंबतसम्बग्धार गुणस्थानों में स्वादय-परोद्य बन्ध है. क्यों कि, अपयोगकालमें परधान और उच्छ्वास प्रकृतियोंके उद्यक्त अभाव होनेपर भी उनका बन्ध, विष्रहणानिमें उपधान और प्रत्येकरारिक उद्यक्त अभाव होनेपर भी उनका बन्ध, तथा मिथ्यादि गुणस्थानमें प्रत्येकरारिक उद्यक्त अभाव होनेपर भी उनका बन्ध, तथा मिथ्यादि गुणस्थानमें प्रत्येकरारिक साधारणादिक उद्यक होनेपर भी बन्ध पाया जाता है। दोष गुणस्थान-वर्गी जीषोंक उनका बन्ध स्वोद्य ही है. क्योंक, वहां अपर्यात और साधारणाद्दरीरक उद्यक्त अभाव है। विदोषना यह है कि परधान और उच्छ्वासका प्रमत्त गुणस्थानमें स्वोदय-परोद्द्य बन्ध है।

तैज्ञस व कार्मण दारीर. वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुळषु. उपधान और निर्माण, रनका निरस्तर वन्ध है, क्योंकि, य धुववन्धी ग्रङ्गित्यां हैं । देवगानि, देवगतिशायांच्यानुपूर्वी, वैिक्षियकदारीर और विक्षियकदारीर गोगायां , इनका वन्ध मध्याद्दाष्ट और सासादनसम्बन्धार प्रदेश प्रक्षसावां में सान्तर निरस्तर है। इसका कारण यह है कि असंख्यातवर्षायुक्त निर्यंच और सनुष्योंमें निरन्तर वन्ध पाया जाना है। इसके ऊपर निरन्तर है। बन्ध है, क्योंकि, एक समयसे वन्धका नादा नहीं होता। समयनुष्यसंस्थान, प्रशस्तविद्यायांनि, सुमग, सुस्तर और आदेय प्रकृतियोंका वन्ध मिथ्यादृष्टि और सालादनसम्बन्धारियों में सान्तर-निरन्तर है, क्योंकि, गोगभूमिजोंमें उनका निरन्तर वन्ध पाया जाना है। ऊपर निरन्तर है, क्योंकि, मोगभूमिजोंमें उनका निरन्तर वन्ध पाया जाना है। उपर निरन्तर ही वन्ध है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंक वन्धका अभाव है। पंचिन्तर प्र

१ प्रतिषु ' पत्तेयसरीराणि ' इति पाटः ।

पज्जत्त-पत्तेयसरीराणं मिन्छाइड्रिम्हि सांतर-णिरंतरो बंधो । कुदो ? सणक्कमारादिदेव णेरडएस भोगभूमिएस च णिरंतरबंधुवरुंभादो । सासणादिस णिरंतरो, पडिवक्खपयडिबंधाभावादो । परघादस्सासाणं मिच्छ,इड्डिम्डि सांतर-णिरंतरा, देव-णेरइएम् भागभूमीए च णिरंतरबंधवरुंभादो। सासणादिस णिरंतरो, अपज्जत्तवंधाभावादो । थिर-सुभाणं मिच्छाइड्डिप्पहृडि जाव पमत्तो ति सांतरे। उवरि णिरंतरो, णिप्पडिवक्खपयडिबंधादो ।

दवगइ-देवगइपाओग्गाणुपुन्वि-वेउन्वियदुगाणं मिन्छाइडि-सासणसम्मादिडीस् ओरा-लियमिस्स कम्म (य-वेउ विवयद्गामावादे। एक कवंचास-छाएदालीमपच्चया । सम्मामिच्छा-दिहिमि बादार्शःसरव्यया, वेउव्वियकायजागाभावादे। । असंजदसम्मादिहिम्म चोदारीस-पच्चया, वेउव्वियदुराभावादो । अवसेसाणं पयडीणं पच्चया सच्वगुणङ्काणेसु [ णाणावरण- ] पच्चयतल्ला. विमेमकारणाभावादो । जदि अत्थि तो चिंतिय वत्तव्वो ।

देवगइ-देवगइपाओरगाणुपुञ्जीओ सञ्जगुणद्वाणजीवा देवगइसंजुत्तं बंधति, अण्णगईहि सह विरोहारो । वेजविवयमरीर-वेजविवयमरीरअंगोवंगाणि मिच्छाइडी देव-णेरडयगडसंजत्तं ।

जाति, त्रस, बादर, पर्याप्त और प्रत्येककारीरका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर बन्ध है। इसका कारण यह है कि सनक्कमारादि देवाँ। नारकियाँ और भोगभामजोंमें निरन्तर बन्ध पाया जाता है । सामादन आदि उपरिम्न गणस्थानोंमें इनका निरस्तर बन्ध है, क्योंकि, बहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है । पर्धात और उच्छ्वासका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें सान्तर निरनर बन्ध है, क्योंकि, देव, नारकी और भोगभूमिजोंमें निरन्तर बन्ध पाया जाता है। सामादन आदि उपरिम गुणस्थानोंमें इनका निरन्तर बन्ध है, क्योंकि, वहां अपर्याप्तके बन्यका अभाव है। स्थिर और शुभ प्रकृतियोंका बन्ध मिथ्यादृष्टिसे लेकर प्रमत्त तक सान्तर है। ऊरर निरन्तर है, क्योंकि, वह प्रतिरक्ष प्रकृतियाँके बन्धसे रहित है।

देवगति, देवगतित्रायोग्यानुपूर्वी और वैकिथिकद्रिकके प्रत्यय मिथ्यादृष्टि और सामाजनसम्बारिक गणस्थानोंमें क्रमसे इक्यावन और ख्यालीस हैं, क्योंकि, यहां औदारिकामिश्र, कार्मण और वैकिथिकद्विक प्रत्ययोंका अभाव है । सम्याग्मध्यादृष्टि गुणस्थानमें म्यालीस प्रत्यय हैं. क्योंकि, वहां वैकियिक काययोगका अभाव है। असंयतसम्बग्हिष्ट गुणस्थानमें चवालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, वहां वैकियिकद्विकका अभाव है। दोप प्रकृतियोंके प्रत्यय सर्व गुणस्थानों में [ ज्ञानावरणके ] प्रत्ययों के समान हैं, क्यों कि, विशेष कारणों का अभाव है। और यदि हैं तो विचारकर कहना चाहिये।

देवगति और देवगतिप्रायोग्यानपूर्वीको सब गुणस्थानोंके जीव देवगतिसे संयुक्त बांधते हैं. क्योंकि, अन्य गतियोंके साथ उनके बन्यका विरोध है । वैकिथिकशरीर और वैक्रियकशरीरांगोपांगको मिध्यादृष्टि जीव देवगति व नरकगतिसे संयुक्त बांघते हैं। उपरिम उविद्विगुणहाणेसु देवगइसंजुर्त बंधीत, समगुणहाणाणं णिरयगइबंधेण सह विरोहादो । पंचिदियजादि-तेजा-कम्मइय-चणण-गंध-रम-काम-अगुरुअठहुअ उवधाद परधाद -उस्सास-तस-वादर-पज्ञत-पतेयसरीर-णिमिणणामाओ मिन्छाइट्टी चउगइमंजुर्त, सासणी तिगइसंजुर्त, मम्मामिन्छादिट्टि-अमंजदमम्मादिट्टिणां दुगइमंजुर्त, उवरिमा देवगइमंजुर्त वंधीत । समचउरस-संठाण-पमस्थविद्यायगङ्-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ञणामाओ मिन्छाइट्टि-सासणसम्मादिट्टिणो तिगइसंजुर्त, णिग्यर्ग्द्रण् अभावादे! । सम्मामिन्छाइट्टि-असंजदमम्मादिट्टिणो दुगइसंजुर्त, णिग्य निरिक्खगईणमभावादो । उवरिमा देवगइसंजुर्त, नत्य समगईणं वंधाभावादो ।

देवगदि-देवगदिराओगणाणुवि-वेजिवयसरि वजिव्यमरित्यंगोवंगणामाण वंपस्स तिरिक्त मणुस्मगद् मिच्छाइडि-यागणवम्माइडि-सम्मानिक्छाइडि-असंबदसम्माद्दि-संबदासंबद्ध सामी । उबरिमा मणुसा चेव, अण्णव्य तिसिमभावादो । पंचिदियजादि-तेजा-कम्माइयसरिर-समचउरसमंद्राण-वण्ण-गेव-रप-काम-अगुक्तव्हुव-उववाद परवाद उम्माम-पमस्थविद्यायाइ-तम-बादर-पज्ञत-पत्त्वसरीर-थिर-सुम-सुमग-सुम्यर-आदेज-णिमिणणामाणं चउगद्दिनक्छाइडि-सामणयम्माइडि-सम्मामिक्छादिडि असंबद्ममादिष्टिणी, दुगद्यंबडामंजदा, मणुसगद्यमत्ताद्रश्रे

गुणस्थानीमें देवगतिसे संयुक्त बांधते हैं. क्यांकि, तेय गुणस्थानीका नरकार्गतवस्थक साथ विरोध है। एंचलिट्रयज्ञाति, तैजस व कार्मणदारीर, वर्ण, गस्य, रस. स्वरों, अगुरुळ्यु, उपचान, परवात, उच्छ्यास, यस. वाहर, पर्यात, प्रत्येकारीर और निर्माण नामकार्मकों मिध्यवाहिए वांग गित्योंन संयुक्त, सामादत्तसम्प्रवाहिए तीन गित्योंन संयुक्त, सम्यामिध्याहिए वांग गित्योंन संयुक्त, सामादत्तसम्प्रवाहि व असंयत्तसम्प्रवाहिए वांग वांच देवा गित्योंन संयुक्त, तथा उपरिष्म जीव द्वारातीन संयुक्त वांधते हैं। सम्बद्धान, प्रशासनिक्षात्रोंनि, स्थित, तथा, सुम्यत, सुम्यत और आदेव सामावन्तमानिकार्योंनि, स्थित, त्यांनि, स्वर्णकार्योंनि, स्थित, सुम्यतिकार्योंनि, स्थित, स्थित, स्थानि, स्थानि, स्थानि, स्थानि, स्थानि, स्थानि, स्थानि, उन्तरी स्थानिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्यांनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्यांनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्यांनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्यांनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्योंनिकार्यांनिकार्यांनिकार्यांनिकार्यांनिकार्यांनिकार्यांनिकार्यांनिकार्यांनिकार्यांनिकार्यांनिकार्यां

सामी । बंधदाणं सुगमं । अपुत्वकरणदं मत्तसंडाणि काऊण छसंडाणि उविर चिडिय सत्तम-संडावसेसे बंधो बोच्छिञ्जदि । सुनाभावे सत्त चेव संडाणि कीरंति ति कथं णव्वदे ? ण. आइरियपरंपरगर्वदंसादो । तजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रम-फास-अगुरुवरुहुव-उवचाद-णिमिणणामाणं मि-छादिद्विन्दि चउन्विहो वंधो, युवर्त्राधतादो । उवरिमगुणसु तिविहो, धुवताभाबादो । अवसमाओ पयडीओ सादि-अद्धविद्याओ, पडिवक्खपयडिवंधमंभवादो, पर-धादस्सासाणमपञ्जतमंजुत्तं बंधमाणकाले पडिवक्खवंधपयडीए अभावे वि बंधाभावुवरुंभादो ।

आहारसरीर-आहारसरीरअंगोवंगणामाणं को वंधो की अवंधो ? ॥ ३५ ॥

सुगममेदं ।

अप्पमत्तसंजदा अपुव्यकरणपड्टुउवसमा खवा बंधा । अपुव्य-करणद्धाए संखेजे भागे गंतृण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ३६ ॥

प्रमत्तसंयतादिक स्वामी हैं। बस्याध्वान सुगम है। अपूर्वकरणकालके सात खण्ड करके छह खण्ड ऊपर चढ़कर सानवें खण्डके होप रहनेपर उनका बन्ध व्यच्छित्र होता है।

र्शको — सुत्रके अभावमें सान ही खण्ड किये जाने हैं यह किस प्रकार झान होता है?

समाधान — नहीं, यह आचार्यपरम्परागत उपदेशमे बात होता है।

तैजम व कार्मण रागर, वर्ण, गम्ध, रम, स्पर्श, अगुरुळवु, उपधान और निर्माण नामकर्मोका मिथ्यादिष्ट गुणम्थानमें चारों प्रकारका बन्ध है. क्योंकि, ये ध्ववन्धी प्रकारियों हैं। उपारिम गुणस्थानोंम तीन प्रकारका बन्ध है, क्योंकि, वहां ध्रुव बन्ध नहीं है। रोष प्रवारम सुप्त व अध्य बन्धने वुक्त है, क्योंकि, उनको प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध सम्भव है; परधात और उच्छ्वासको अपर्योत संयुक्त वांचेनके कालमें प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धक अभावमें भी उनका बन्ध नहीं पाया जाता है।

आहारकशरीर और आहारकशरिरांगोपांग नामकर्मोंका कौन बन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥ ३५ ॥

यह सुत्र सुगम है।

अप्रमत्तमंयत और अपूर्वकरणशबिष्ट उपशमक व क्षपक बन्धक हैं। अपूर्वकरण-कालके संख्यात बहुभागोंको विताकर बन्ध व्युच्छिन्न होना है। ये बन्धक हैं, श्रेष जीव अबन्धक हैं।। ३६।।

एदं देसामासियसत्तं, बंधद्धाणं, सामित्त विणद्भद्धाणं वि य' परूवणादो । तेणेदेण सर्दत्थाणं परूवणा कीरदे-- एटासिमदवो पुत्र्वं वोच्छिज्जदि पुच्छा बंधो. पमत्तसंजदिम्म णहोदयाणमेदासिमपुञ्चकरणम्मि बंधवोच्छेदवलंभादो । परोदएणेव एदाओ बज्झंति, आहार-दुगोदयविरहिदअप्पमत्तेस् चेव बंधोवलंभादो । णिरंतरं बज्झीत. पहिवक्खपयडीण वंधेण विणा षंधभावादो । पञ्चयपरूवणाए मृत्ततरणाणेगममयजहण्णुक्कस्सपञ्चया णाणावरणस्सेव वत्तव्या। [जिंदि] चदुसंजलण-णवणाकसाय-जोगा बाबीस चेव आहारदुगस्म पञ्चया तो सव्वेस् अप्पमत्तापुत्वकरणेस् आहारदगर्वपेण होदव्वं । ण चेवं. तहाणुवलंभादो । तदो अण्णेहि वि पच्चएहि होदव्वमिदि ? ण एस दोसो, इच्छिज्जमाणतादो । के ते अण्ण पच्चया जेहि आहार-दुगस्त बंधो होदि ति बुत्ते बुच्चदे — तित्थयराइरिय-बहुसुद-पवयणाणुरागो आहारदुगः पञ्चओ । अप्पमादो वि. सप्पमादेस् आहारदुगर्वधस्साणुवलंभादो । अपुन्वस्सुवरिमैसत्तमभाग

यह देशामर्शक सूत्र है,क्योकि वह बन्धाध्वान,स्वामित्व और बन्धविनष्टस्थानका ही प्ररूपण करता है। इसी कारण इस सुत्रस सुचिन अथौंकी प्ररूपण। करते हैं इन दोनों प्रकृतियोंका उदय पूर्वमें व्युच्छिन्न होता है, पश्चात बन्धः क्योंकि प्रमत्तसंयतमें इनके उदयके नष्ट होजानेपर अपूर्वकरणमें बन्धन्युच्छेद पाया जाता है। ये दोनों प्रकृतियां परो दयसे बंधनी हैं, क्योंकि, आहारडिकके उदयसे रहिन अप्रमत्तसंयनोमें अर्थात् अप्रमत्त और अपूर्वकरण गुणस्थानों में ही इनका बन्ध पाया जाता है । उक्त दोनों प्रकृतियों का बन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धके विना इनके बन्धका सद्भाव पाया जाता है । प्रत्ययप्ररूपणामें मूल व उत्तर नाना एवं एक समय सम्बन्धी जघन्य उन्कृष्ट प्रत्यय इानावरणके समान ही कहना चाहिये।

शंका− चार संझ्वलन, नौ नोकपाय और नौ योग. इस प्रकार यदि बाईस ही आह।रकद्विकके प्रत्यय हें तो सर्व अवमन और अपूर्वकरण संयतोमें आहारिक्वका बन्ध होना चाहिय । परन्तु ऐसा है नहीं. क्योंकि. बैमा पाया नहीं जाता । अन एव अन्य भी प्रत्यय होना चाहिये ?

समाधान- यह कोई देल्प नहीं है, क्योंकि, अन्य प्रत्ययोंका मानना अभीष्ट ही है। शंका — वे अन्य प्रत्यय कौनसे हैं जिनके द्वारा आहाराद्विकका बन्ध होता है ?

समाधान—इस शंकाके उत्तरमें कहते हैं— तीर्थंकर, आंचार्य, बहुश्रुत अर्थान् उपाध्याय और प्रवचन, इनमें अनुराग करना आहारद्विकका कारण है । इसके आंतरिक्त प्रमादका अभाव भी आहारद्विकका कारण है, क्योंकि, प्रमाद सहिद जीवोंमें आहारद्विकका बन्ध पाया नहीं जाता।

१ आप्रती 'वियय' इति पाउ। २ आ कात्रत्योः 'वधामावादो ' इति पाठः [

**३** प्रतिपु ' अपुब्बानुवारेम ' इति पाठ ।

किष्ण बंघो ? ण, तस्य तिस्ययराइरिय-बहुसुद-पवयणविसयरागज्ञणिदसंसकाराभावादो । देवगइसुंजुत्तो आहारदुगवंघो, अण्णगर्भहि सह तन्वंघविरोहादो । मणुसा चेव सामी, अण्णस्य तिस्ययराइरिय-बहुसुदरागस्स संजमसहियस्स अणुवटंभादो । वंघद्वाणं बंघविणहृद्वाणं च सुगमं, सुत्तिणिहृद्वात्रो । मादिओ अद्भुवे च वंघो, आहारदुगपच्चयस्म सादि-सपज्ञवसाणत्यन्दंसणादो ।

तित्थयरणामस्म को बंधो को अबंधो ? ॥ ३७ ॥ <sub>सगरं</sub> ।

असंजदसम्माइट्टिप्पहुडि जाव अपुव्वकरणपरट्टउवसमा खवा बंधा । अपुव्वकरणद्वाए संखेज्जे भागे गंतृण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ३८ ॥

एदं देसामासियसुत्तं, सामित्त-बंधद्धाण-बंधविणइडाणाणं चेव परुवणादो । तेणेदेण

शंका-अपूर्वकरणके उपरिम सप्तम भागमें इनका वन्ध क्यों नहीं होता?

समाधान—नहीं होता. क्योंकि वहां तीर्थकर आवार्य. बहुकुत और प्रवचन-विषयक रागसे उत्पन्न हुए संस्कारोंका अभाव है।

आहारद्विकक। बन्धे देवगतिसं संयुक्त होता है, क्योंकि, अन्य गतियोंके साथ उसके बन्धे होनेका विरोध है। इनके बन्धके मनुष्य ही स्वामी हैं, क्योंकि, अन्यत्र तीर्थेकर, आचार्य और बहुधुत विषयक राग संयम माहित पाया नहीं जाता। बन्धाप्वान और बन्धे स्वाप्यान सुगम हैं, क्योंकि, ये सुत्रमें ही निर्देष्ट हैं। दोनों प्रकृतियोंका साहिक और अधुव बन्धे होता है, क्योंकि, आहारद्विकका प्रत्यय सादि और सपर्यवसान देखा जाता है।

तीर्थंकर नामकर्मका कीन बन्धक और कीन अबन्धक है ? ॥ ३७ ॥ यह सूत्र सुगम है ।

असंयतसम्यग्दाष्टिसे लेकर अपूर्वकरणप्रविष्ट उपशमक और क्षपक तक बंधक हैं। अपूर्वकरणकालके संख्यात बहुमागोंको विताकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष जीव अबन्धक हैं॥ ३८॥

यह देशामशंक सूत्र है. क्योंकि वह स्थामित्व,वन्धाध्यान और वन्धविनष्टस्थानका इ. इ. १०. सुद्दस्यवण्णणं कस्सामे — तित्थयरस्य पुट्यं बंदो वोि छञ्जीद् पच्छा उद्यो, अपुट्यकरणछसत्तमभागचरिमसमण् णद्रवंषस्य तित्थयरस्य संजीमिण्डमसमण् उद्ययसादि काद्रण्
अजीगिचरिमसमण् जद्रयंषोः छेदुवरुंभाटा । पंगद्र्येणय वधो, तित्थयरकस्पुद्रयसंभवद्राणेसु
संजीगि-अजीगिजिणेमु तित्थयरवंषाणुवत्भादो । णिरंगे वंधो, मगवंथकारणं संते अद्धालसण्
वंधुवरमाभावादो । असंजदसम्मादिटी दृगद्रमंजुतं वंधित, तित्थयरवंषस्य णिरय-तिरिक्स्वगद्दवंधिद्वे सह विगेहादो । उद्योग्मा देवगद्दसज्जत, मणुमगद्दिद्वीवाणं तित्थयरवंषस्य देवगद्दं
मोत्तृण अण्णादेहि सह विगेधादो । तितिद्वमं वदस्मादिटी मार्गा, तिरिक्स्वगद्दं नित्थयरस्य
वंधाभावादो । मा होद् तत्थ तत्थयरक्यावसम्य परंगे, जिणाणमभावदो । किंतु पुट्यं
वद्यतिरिक्स्वाउआणं पट्या पदिवासम्य सामितं त्य्यत्ये त्यावस्य क्यावस्य प्रवासाद्वे स्वयान्यस्य सामितं त्यावस्य त्यावस्य त्यावस्य प्रवासाद्वे । वद्याविर्मस्य सामितं त्यावस्य व व्यावस्य प्रवासाद्वे । वद्यावस्य स्वयान्यस्य सामितं त्यावस्य व व्यावस्य व व्यावस्य स्वयान्यस्य सामितं त्यावस्य व व विष्ययस्य स्वयान्यस्य स्वयान्यस्य व विष्यस्य सामितं त्यावस्य व व विष्यस्य सामितं त्यावस्य व व विष्यस्य स्वयान्यस्य व विषयस्य सामितं त्यावस्य व व विष्यस्य सामितं त्यावस्य व विषयस्य सामितं व्यावस्य सम्यावस्य व विष्यस्य सामितं व्यावस्य व विषयस्य सामितं व्यावस्य व विष्यस्य सम्यावस्य व विषयस्य सामितं व विषयस्य सामितं व्यावस्य व विष्यस्य सम्यावस्य व विषयस्य सम्यावस्य व विषयस्य सम्यावस्य व विषयस्य सम्यवस्य सम्यवस्य विषयस्य सम्यवस्य सम्यवस्य

ही प्रकाण करना है। इसी कारणरो इसके झारा सांचित अर्थोंका वर्णन करते हैं—
तीर्यकर तासकांका पूर्वमें वस्य र्युडिइस होता है, पश्चात् उटर. दर्शोंक अपूर्वकरणके छटे
समस भागके अतिम समयमें वर्धक नए होज नेगर तीर्थकर नासकांक स्वयंगकेवर्णके
प्रथम समयमें उदयका प्रारंभ करके अर्थाकवर्णके अन्तम समयमें उदयका एक परंदेशकर वार्यकांक स्वयंगकेवर्णके
प्रथम समयमें उदयका प्रारंभ करके अर्थाकवर्णके अन्तम समयमें उदयका उर्देशकर
पाया जाता है। इसका परंत परंदेशन हो होता है, इसीक्ष जहां तीर्थक कर्मका उद्य समयब है उन सर्याविक्यारी और अर्थात करणका है नेगर करणका या प्रथम नहीं जाता।
प्रयाद हमका निरन्तर है, स्पीकि, अर्थन करणका है नेगर करणका स्वाक्ष त्यावक विश्वम नहीं होता। अर्यवत्तमस्यावाई इसे दें सार्विंग संयुक्त देंगवा क्याक ताथकर प्रशास विश्वकर प्रशासक वायक तरक व निर्मेच यनियाक संवक्ष साथ विरोध है। अर्थिम जीव देवसार्तिम संयुक्त वायन है, क्योंकि, महत्यमार्थिम विश्व जीवीक ताथकर प्रशासक व्यवका देवसार्तिका छोड्क अस्य सार्विंग साथ विरोध है। निर्मे सार्विक अस्यवत्तस्यवाही जाव इसके बन्धके स्वामी हैं, क्योंकि, निर्यागारिक साथ तीर्थकरक सन्यक्षा असार्व है।

शंका—निर्यन्तातेमें तीर्थकरवर्मके बन्धका प्रारम्भ भले हो न हो. पर्योक्ति, यहाँ जिमोंका अभःव हे। किन्तु जिल्होंने पूर्वमें तिर्यनाष्ट्रको बांध लिया है उनके पीछे सम्य-क्यादि गुणोंके प्राप्त होजोनसे तीर्थकरकर्मको बांधकर पुनः निर्येचोंमें उत्पन्न होनेपर तीर्थकरके बन्धका स्वामिपना पत्य जता है।

समःभान - इसके उत्तरमें कहते हैं कि ऐसा होना सम्भव नहीं है. क्योंकि, जिन्होंने पूर्वमें निर्यत्र व मनुष्य आपुकः वस्थ करालियः है उन जीवोंक नरक व देव आयुओंके बन्धसे संयुक्त जीवोंके समान तै.येकरकर्मके वस्थका अमाव है ।

शंका—वह भी कैसे सम्भव है ?

१ प्रतिपु 'सुने 'इति पाठः । २ प्रतिपु '-गईहि' इति पाठः ।

कुदोः १ पारद्धितस्ययसंघभवादों । तिदयभवे तिस्यरसंतक्तिम्पयजीवाणं मोक्स्वगमण-णियमादों । ण च तिरिक्त-मणुस्सेष्ठपण्णमणुससम्माइद्वीणं देवेसु अणुप्पिज्जय देव-णेर्द्रप्युप्पण्णाणं व मणुस्सेष्ठप्पती अस्थि जेण तिरिक्त-मणुस्सेष्ठप्यण्णमणुससम्माइद्वीणं तिद्यमेवे णिव्हाई होज्ज । तम्हा तिगद्दअसंजदसम्माइद्विणों चेव सामिया ति सिद्धं । सादिओ अद्भुवी च वेवो, वंधकारणाणं सादि-सांतत्तदंसणादो । तित्थयरकम्मस्म पच्चयपरूवणइस्तर-सुत्ते भणदि-—

समाधान —क्योंकि, जिस भवमें तीर्थंकर प्रकृतिका येथ प्रारम्भ किया गया है उससे तृतीय भवमें तीर्थंकर प्रकृतिके सम्बन्ध जीर्थंके मोश जानेका नियम है । परम् तियं और मनुष्योंमें उत्पन्न हुए मनुष्य सम्बन्ध हुए की देवोंमें उत्पन्न न होकर देव नारिक्योंमें उत्पन्न हुए जीवोंक स्थल मनुष्योंमें उत्पन्न होती तहीं जिससे कि नियंच य मनुष्योंमें उत्पन्न हुए प्रमुष्य सम्यन्द हुयोंकी तृतीय भवमें मुक्ति हो सके। इस कारण तीन गतियोंके असंयनसम्यन्द हि हो नीर्थंकर मकृति ने वन्धके स्वामी है, यह वात सिद्ध होती है।

विशेषार्थ—यहां शंकाकारका कहना है कि जिस जीवन पूर्वमें निर्येगायुको बांध िया है वह यदि पश्चान् सम्यक्ष्मवादि गुणोंको प्राप्त कर तीर्थंकर प्रकृतिका यस्य प्रारम्स करे और तत्पश्चान् सरणको प्राप्त होकर निर्येवाम उत्पन्न हो तो वह तीर्थंकर प्रकृतिक वन्धका स्वामी क्यों नहीं हो सकता? इसके उत्तरमें आवार्य कहते हैं कि यह सम्भव नहीं है, कारण कि तीर्थंकर प्रकृतिको वांधनेक भवन तृतीय भवमें मोल जानेका नियम है। परन्तु यह वत क जीवमें वन नहीं सकती, क्योंकि, निर्यंगायुको वांधनेव उद्य जीव हित्तीय भवमें तिर्यंव होकर सम्प्रकृष्टि होनेन तृतीय भवमें देव ही होगा, मगुष्य नहीं। अत एव कोई भी तिर्यंव तीर्थंकर प्रकृतिक वन्धका स्वामी नहीं होसकता।

तीर्थंकर प्रकृतिका सादिक व अपुत्र बन्ध होता है. क्योंकि. उसके बन्धकारणोंके सादि-सान्तता देखी जाती है। तीर्थंकर कर्मके प्रत्ययोंके निरूपणार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं—

१ अप्रती ' -तित्थवर स्मास्स बंबाभागदी ', आ कागत्वीः ' -तित्थवरबंधामावादी ' इति पाठः ।

२ एतक तीर्थकरनामक्त्री सनुष्यगतावेत वर्तमानः पुरुषः की नपुनको वा तीर्थकरमवान् पृष्टतस्तृनीयमवे प्राप्त बद्धमारसते । प्रः साः १०, ३१३–१९.

३ प्रतिपु 'तं जहा ' इति पाठः।

## कदिहि कारणेहि जीवा तित्थयरणामगोदं कम्मं बंधीत ? ॥ ३९ ॥

कथं तित्थयरस्स णामकम्मावयवस्स गोदसण्णा ? ण, उच्चागोदवंषाविणाभावित्तणेण तित्थयरस्स वि गोदत्तसिद्धीदो । सेसकम्माणं पच्चए अभिणद्ण तित्थयरणामकम्मस्सेव किमिदि पच्चयपरुत्वणा कीरदे ? सोत्यकम्माणि मिच्छत्तपच्चयाणि, मिच्छत्तोदण्ण विणा एदेसिं वंषा-भावादो । पणुवीसकम्माणि अर्णताणुविधिपच्चयाणि, तदुदण्ण विणा तेसिं वंषाभावादो । दस कम्माणि असंजमपच्चयाणि, अपच्चक्खाणावरणोदण्ण विणा तेसिं वंषाभावादो । पच्चक्काणावरणचदुककं सगसामण्णादयपच्चयं, तेण विणा तच्वंषाणुवरुंभादो । छक्कम्माणि पमादपच्चयाणि, पमादेण विणा तेसिं वंषाणुवरुंभादो । देवाउअं मिच्झिमविसोहिष्टपच्चद्यं, अप्यमतद्धाण् संस्त्रेज्ञदिनोगो गदे अर्ववसाहिष्टाण्यावेदण मिच्झिमविसोहिष्टपच्चद्यं, अप्यमतद्धाण् संस्त्रेज्ञदिनोगो गदे अर्ववसाहिष्टाण्यावेदण मिच्झिमविसोहिष्टपच्चद्यं,

कितने कारणेमि जीव तीर्थकर नाम-गोत्रकमेकी बांधते हें ? ॥ ३९ ॥ शंका—नामकर्मके अवयवभूत नीर्थकर कर्मकी गोत्र संबा केसे सम्भव है ?

समाधान—यह दांका ठीक नहीं. क्योंकि. उद्य गोवके बन्धका अविनाभावी होनेसे तीर्यकरकर्मको भी गोवत्व सिंद है।

र्श्वक्तां—रोप कर्मोंके प्रत्ययोंको न कहकर केवल तीर्थकर नामकर्मकी ही प्रत्ययः प्ररूपणा क्यों की जाती है ?

समाधान—सोलह कर्म मिध्यात्वातिमत्तक है, क्योंकि, मिध्यात्वक उद्येक विना इनके बन्धका अभाव है। पच्चोम कर्म अनन्तानुवन्धितिमत्तक हैं, क्योंकि, अनन्तानुवन्धितिमत्तक हैं, क्योंकि, अनन्तानुवन्धिकार्यक उद्य विना उनका बन्ध नहीं पाया जाता। दश कर्म असंयमीनिमत्तक हैं, क्योंकि, अमत्याक्यातावरणके उद्य विना उनका बन्ध नहीं होता। अत्याक्यातावरणके बतुत्क अपने ही सामान्य उद्यनिमित्तक है, क्योंकि, उसके विना अत्याक्यातावरणके बतुत्क अपने ही सामान्य उद्यनिमित्तक है, क्योंकि, अमादके विना उनका बन्ध पाया नहीं जाता। छह कर्म प्रमादनिमित्तक है, क्योंकि, अममत्तकालका उनका बन्ध नहीं पाया जाता। देवायु मध्यम विश्वद्विनिमत्तक है, क्योंकि, अममत्तकालका संक्यातवां आग वीत जानेपर अनिशय विश्वद्विक स्थानको न पाकर मध्यम विश्वद्वि

तित्थयरणामगोयकम्म— तीर्थकत्विकथन नाम वीर्थकत्नाम, तम गोत्र च कमीवरेष एक्येक्वरमावान तीर्थकत्नामगोत्रम् । अ. स. पृ २३१३.

२ अ-आप्रत्योः 'तम्बंढाणाणुबलभादो ', काप्रतो 'नदढाणाणुबलभादो ं इति वाटः ।

स्थानमें ही देवायुका वन्धन्युच्छेद देखा जाता है। आहारहिक विशिष्ट रागसे संयुक्त संयमके निमित्तम वंधना है, क्योंकि, ऐसे संयमके विना उसका बन्ध नहीं पाया जाता । परभवनिवन्धक सत्ताईस कर्म एवं हास्य रति, भय, जुगुप्सा, पुरुषवेद और बार संज्वलन-कपाय, य सब कर्म कपायिवशेषके निमित्तसे वंधनवाले हैं, क्योंकि, इसके बिना उनके भिन्न स्थानोंमें बन्धव्यच्छेटकी उपपत्ति नहीं बनती । सोलह कर्म कथायसामान्यके निमित्तसे वधनवाले हैं, क्योंकि, अणमात्र कपायके भी होनेपर उनका बन्ध पाया जाता है। सातावेदनीय योगनिमित्तक है, क्योंकि, सुक्ष्म योगमें भी उसका बन्ध पाया जाता है। इस प्रकार चंकि सब कमें के प्रत्यय युक्तिबलसे जाने जाते हैं, अतः उनका यहां कथन नहीं किया गया। किन्त इस तीर्थंकर नामकर्मका बन्धप्रत्यय नहीं जाना जाता- कारण कि यह मिध्यात्वनिमित्तक ते। हो नहीं सकता, क्योंकि, मिध्यात्वके होनेपर उसका बन्ध नहीं पाया जाता । असंयमनिमित्तक भी नहीं है, क्योंकि, संयतोंमें भी उसका बन्ध देखा जाता है। क्यायसामान्यनिमित्तक भी यह नहीं है, क्योंकि, क्यायके होनेपर भी उसका बन्ध-व्यच्छेत देखा जाता है, अथवा कपायके होनेपर भी उसके बन्धका प्रारम्भ नहीं होता। कपाय-मस्तानिमित्तक भी इसका वन्ध नहीं हो सकता, क्योंकि, तीवकवायवाले नारकियोंके भी उसका बन्ध देखा जाता है। तीव कपाय भी इसके बन्धका कारण नहीं है, क्योंकि, मन्द्रकपायवाते सर्वार्थसिद्धिवमानवासी देवों और अपूर्वकरणगणस्थानवर्ती जीवोंमें भी उसका बन्ध देखा जाता है। सम्यक्त भी उसके बन्धका कारण नहीं है. क्योंकि, सम्य-ग्द्यप्रिके भी तीर्थंकर कर्मका बन्ध नहीं पाया जाता । केवल दर्शनविश्च इता भी उसका कारण नहीं है, क्योंकि, वर्शनमोहका क्षय करखकनेवाले भी किन्हीं जीबोंके उसका बन्ध

1 8. 80.

बलंभादो । तदो एदस्स वंधकारणं वत्तव्यमेव । अधवा. असंजद-पमत्त-सजोगिसण्णाओ व्य एदं सुत्तमंतदीवयं सञ्वकम्माणं पञ्चयपरूवणाए ति एदं सुत्तमागदं । कदिहि कारणेहि---किमेक्केण किं दोहि किं तिहिमेवं पुच्छा कायव्वा । एवंविहसंसयिम द्विदाणं णिच्छय-जणणद्रमत्तरसत्तं भणदि---

#### तत्थ इमेहि सोलसेहि कारणेहि जीवा तित्थयरणामगोदकम्मं बंधंति ॥ ४० ॥

तत्थ मणुस्सगदीए चेव तित्थयरकम्मस्स बंधपारंभो होदि, ण अण्णत्थेति जाणावणद्वं तत्येति बत्तं । अण्णगदीस किण्ण पारंभो होदि ति बते - ण होदि, केवलणाणोवलिस्वयजीव-दन्त्रसहकारिकारणस्य तित्थयरणामकम्मत्रेचपारंभस्य तेण विण। समुप्पत्तिविरोहादो । अधवा, तस्य तित्थयरणामकस्मवंधकारणाणि भणामि ति भणिइं होदि । सीलेभेति कारणाणं संखा-णिहेसो कढो । पञ्जबद्रियणए अवलविञ्जमाणे तित्थयरकम्मबंधकारणाणि सोलस चिन होति। दव्यद्रियणए पुण अवलंबिङजमाणे एक्कं पि होदि. टो वि होंति । तरी एन्थ सोलस चेव

नहीं पाया जाता। अन्य इसके यन्धका कारण कहना ही चाहिये। अथवा असंयत, प्रमत्त और सयोगी संहाओं के समान यह मृत्र सव कमें की अत्ययप्ररूपणामें अन्तर्दीपक है. इसीलिये यह सब आया है। कितने कारणींन — क्या एकस, क्या दोसं, क्या तीनस इस प्रकार यहां प्रश्न करना चाहिये । इस प्रकार संशयमें स्थित जीवोंके निश्चयात्पादनार्थ उत्तर सत्र कहते हैं---

वहां इन सोलह कारणोंसे जीव तीर्थकर नाम-गोत्रकर्मको बांधेत हैं ॥ ४० ॥

मतुष्यगतिमें ही तीर्थकरकर्मके बन्धका प्रारम्भ होता है. अन्यत्र नहीं, इस यातके बापनार्थ सुत्रमें 'बहां' ऐसा कहा गया है।

शंका—मनुष्यगतिके सिवाय अन्य गतियाँमें उसके बन्धका प्रारम्भ क्यों नहीं होता ?

समाधान इस इांकाके उत्तरमें कहते हैं कि अन्य गतियों में उसके बन्धका प्रारम्भ नहीं होता, कारण कि तीर्थकर नामकर्मक बन्धके प्रारम्भका सहकारी कारण केवलबानसे उपलक्षित जीव दृश्य हैं, अतएव, मतुष्य गतिके विना उसके बन्ध प्रारम्मकी उत्पत्तिका विरोध है। अथवा, उनमें तीर्यकरनामकर्मके यन्धके करणोंको कहते हैं, यह अभित्राय है। 'सोलह'इस त्रकार कारणोंकी संख्याका निर्देश किया गया है। पर्यायार्थिक नयका अवस्थान करनेपर तीर्थंकर नामकर्मके बन्धके कारण सोलह ही होते हैं। किन्तु द्रव्यार्थिक नयका अवलम्बन करनेपर एक भी कारण होता है, हो भी होते हैं। इसलिये यहां सोलह ही कारण होते हैं येसा अवधारण नहीं करना

कारणाणि ति णावहारणं कायव्वं । एदस्स णिण्णयद्वमुत्तरसुत्तं भणदि -

दंसणिवसुज्झदाए विणयसंपण्णदाए सीठन्वदेसु णिरदिचारदाए आवासएसु अपरिहीणदाए खण-लवपिडबुज्झणदाए लिद्धसंवेगसंपण्णदाए जाथायोमें तथा तवे, साहुणं पासुअपरिचागदाए साहुणं समाहिसंधारणाए साहुणं वेज्जावच्चजोगजुत्तदाए अरहंतभत्तीए बहुसुद्ध-भत्तीए पवयणभत्तीए पवयणवच्छलदाए पवयणपभावणदाए अभिक्खणं अभिक्खणं णाणावजोगजुत्तदाए इच्चेदेहि सोलसेहि कारणेहि जीवा तित्थयरणामगोदं कम्मं वंधति ॥ ४१॥

एदस्स मुतस्स अरथे। बुटचरे । तं जहा— दंसणं सम्मदंसणं, तस्स निमुज्झदा दंसण-विमुज्झदा, तीए दंमणविसुज्झदाए जीवा तित्थयगणामगोदं कम्मं वंधंति । तिमुद्धावोढ-अर्ड-

#### चाहिये। इसके निर्णयार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं।

दर्शनविशुद्धता, विनयसम्पन्नता, शील-व्रतीमें निरितचारता, छह आवश्यकोंमें अपिर-हीनता, क्षण-लव्यतिवेश्यनना, लब्बि-संवेगसम्पन्नता, यथाशक्ति तप, साधुओंको प्रासुकपिरत्यागता, साधुओंकी समाधिसंधारणा, साधुओंकी वैयावत्ययोगयुक्तता, अरहंतमक्ति, बहुश्रुतमक्ति, प्रवचनभक्ति, प्रवचनवत्सलता, प्रवचनप्रभावनता और अभीक्ष्ण-अभीक्षणज्ञानोपयोगयुक्तता, इन सोलह कारणींसे जीव तीर्थकर नाम-गोत्रकर्मको बांचते हैं ॥ ४१ ॥

इस सुत्रका अर्थ कहते हैं। वह इस प्रकार है— 'दर्शन का अर्थ सम्यग्दर्शन है। उसकी विशुद्धताका नाम दर्शनविश्युद्धता है। उस दर्शनविश्युद्धतासे जीव तीर्थंकर नाम-गोत्रकर्मको बांधते हैं। तीन सुद्भावोंसे रहित और आठ सलोंसे व्यतिरिक्त जो

र अप्रती 'यथापाये ', आप्रती 'यथामे ', काप्रती 'यथायामे ' इति पाठः ।

२ प्रतिषु 'साहण ' इति पाठः ।

२ दर्सनीदग्रहिदिनेनयसम्पन्नता शीलमेत्यनतिवारिज्ञीश्यक्तानोवयोग-सवैगौ शतितस्याग तपसी साधु-समाविवेवागुर परण्यक्तियाणं बहुश्य प्रवचनकितान्यवकारितानिवर्णिक्षान्यमान मवणनकस्तत्वमिति तीर्के-करतस्य । त. प्. १, २४ अरिहेत विद्यापवण-गृत्यकेष-बहुत्स्युत तवस्या य । बण्डल्या य एति अमिस्वर-गामेवजोगो य ॥ दंश्यक्षिण्य आवस्यप् य तील्यप् शिवस्यारो । खण्डल वर्षाण्यसाय वेवायप्ये समादा य ॥ अपुष्वनाणगहेन सुयमर्था प्रवचन पमावण्या । पुर्णह कार्योहितस्यस्य छन्द्र जीवो॥ म. सा. १०,३१०-३१२

मरुवदिरित्तसम्मदंसणभावा दंसणिवसुन्द्रदा णाम । कथं ताए एक्काए चेव तिरथयरणाम-कम्मस्स षेघो, सन्वसम्मादद्दीणं तिरथयरणामकम्मवंथपसंगादो ति ? वुच्चदे— ण तिमृदा-विषक्षक्रसरुवदिरेगेहि चेव दंसणिवसुन्द्रवरा मुद्दणवाहिष्णाग्ण होदि, किंतु पुव्विक्रपुणिह सरूवं कद्दणं दिद्सममदंसणस्स साहणं पासुवपिरचागे साहूणं समाहिसंघारणे साहूणं वेज्जा-वस्यागे अरहंतभतीए पदुमुद्दसतीए पवयणमत्तीए ववयणवन्द्रक्षदाए पवयणे पहावणे अभिक्तवणं पाणीवजागञ्जत्त्रणे पयद्यवणं विसुन्द्रदा णाम । ती.ए दंसणिवसुन्द्रदाए एक्काए वितिथयरकम्मं बंधित ।

अथवा, विषयसंपर्ण्याए चेव तित्थयरणामकम्मं वंधति । तं ब्रहा— विणञ्जो तिविद्धो णाण-दंसण-चारितविणञ्जो ति । तत्य णाणविणञ्जो णाम अभिक्सवर्णामक्सवणं णाणाव-जोगद्धत्तरा बहुसुदभत्ती प्वयणभत्ती च । दंसणविणञ्जो णाम प्वयणसुवहहस्ववभावसहहणं तिमुखादो ओसरण्यमहम्सठन्छहण्यमहंत-सिद्धभत्ती स्वण-स्वपश्चित्रङ्खणदा स्वद्धसंवासंपर्ण्या

सम्यक्तीन भाष होता है उसे दर्शनविशुद्धता कहते हैं।

शंका—केवल उस एक दर्शनविशुद्धतामे ही नीर्थकर नामकर्मका वन्ध्र कैसे सम्भव है, क्यांकि, ऐसा माननेसे सब सम्यग्दीष्ट्योंके नीर्थकर नामकर्मके बन्धका प्रसंग आवेगा ?

समाधान—इस शंकाके उत्तरमें कहत है कि शुद्ध नयके अभिप्रायसे तीन मुद्दुनाओं और आठ मटोंसे रहित होनेपर ही दर्शनीवशुद्धना नहीं होती, किन्तु पूर्वोक्त गुणोंसे अपने निजस्वकपको प्राप्तकर स्थित सम्यन्दर्शनकी माधुओंको प्राप्तक परित्यात, साधुओंको समाधितधारणा. साधुओंको वैयावृत्तिका संयोग, अरहेतभक्ति, वश्चनतम्भविक, प्रवचनमभक्ति, प्रवचनमभक्ति, प्रवचनमभक्ति, प्रवचनमभक्ति, प्रवचनमभक्ति, प्रवचनमभक्ति, प्रवचनमभक्ति, प्रवचनमभक्ति, प्रवचनमभक्ति, प्रवचनभक्ति, प्रव

अथवा, विनयसम्पन्नतास हो नीर्थंकर नामकर्मका बांधन है। वह इस प्रकारस-बानविनय, वर्शनविनय और चारित्रविनयक अदस् विनय तीन प्रकार है। उनमें बारंकार बानोपयोगसे युक्त रहनेके साथ बहुजुतभक्ति और प्रवचनभक्तिका नाम बानविनय है। आगमोपिए सर्व पदार्थोक अदानके साथ तीन मुदुताऑस रहित होना, आठ मठोकी छोड़ना, अरहेतभक्ति, सिद्धभक्ति, क्षण त्रवपनिदुद्धता और लिध्यसंबगसम्पन्नताको दर्शन-

<sup>!</sup> प्रतिषु 'सम्बलद्धण', मप्रती 'सम्बलद्धण <sup>\*</sup> इति पाठः ।

२ आ-काप्रत्योः ' जुत्तत्त्वेण ' इति पाठ ।

३ अ-कामस्त्रोः ' पश्चिमञ्जाणदा ', आप्रती ' परिमञ्जाणदा ' इति पाठः ।

च' । चरित्तविणयो णाम सीठव्यदेमु णिरादिचारदा आवासएसु अपरिहीणदा जहाथामे तहा तवा च । साहूणं पासुगपरिच्चाओ तेर्सि समाहिसंचारणं तेर्सि वेज्जावच्चयोगासुत्तदा पवयण-विक्तरदा च णाण-दंतण-चिरित्ताणं वि विणयो, तिरंयणसमृहस्स साहु-पवयण ति ववएसादो । तदे विणयसंपणणदा एक्का वि होद्ण सोठसावयवा । तेर्णदीए विणयसंपणणदा एक्का वि होद्ण सोठसावयवा । तेर्णदीए विणयसंपणणदाए एक्काए वि तिरययरणामकम्म मणुआ वंधित । देव-णरह्याण कथमेसा संमवदि १ ण, तत्व वि णाण-दंसणविणयाणं संमवदंसणादो । कथं तिसमृहक्जं देहि चेव सिक्हदे १ ण एस दोसो, मिह्नया-जठनस्रणकंदेहितो ससुप्यज्ञमाणस्यणकंदिकुरस्स तक्कर-दुहिणहितो चेव ससुप्यज्ञमाणस्यणकंमादो, देहि तरंगिह कक्किज्ञमाणसंयणस्य कर्वनवेर्णकेष्वव देवण विज्ञाहरेण मणुष्रण वा किक्किज्ञमण-

विनय कहते हैं। शील-जतों में निरातचारता, आवश्यकों में अपरिहीनता अर्थात् परिपूर्णता, और शक्य मुसार तपका नाम चारित्रविनय है। साधुओं के लिये प्रासुक आहारादिकका हात, उनकी समाधिका धारण करना, उनकी वैयाहितमें उपयोग लगाना, और प्रवचन सत्ताता, यह हात, दर्शन एवं चारित्र तीनोंकी ही विनय है, क्योंकि, रत्नत्रय समूहको साधु व प्रवचन संहा प्राप्त है। इसी कारण चूंकि विनयसम्पन्नता एक भी होकर सोलह अवयवाँसे सहित है, अतः उस एक ही विनयसम्पन्नता स मुख्य तीर्यंकर-नामकर्मको वीर्थते हैं।

शुंका - यह विनयसम्पन्नता देव नारिकयों के केस सम्भव है ?

समाधान—उक शंका ठीक नहीं, क्योंकि, देव-नारिक्योंमें भी झालविनय और दर्शनियनयकी सम्भावना देखी जाती है।

शंका—तीनों विनयोंके समूहसे सिद्ध होनेवाला कार्य दोसे ही कैसे सिद्ध हो सकता है?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, मट्टी, जल और स्रणकंदसे उत्पन्न होने वाला स्रणकंदका अकुर उसके कन्द्र और दुर्दिन अर्थात् वर्षासे ही उत्पन्न होता हुआ पापा जाता है, अथवा दो घोड़ोंसे सींचा जानेवाला रथ वलवान् एक ही देव, विद्याघर या मनुष्यसे

१ अरहंत सिद्ध-चेड्य सुदे य धम्मे य साधुनमा य । आयरिय उवन्त्राप् सुपनयणे दंसणे चानि ॥ सत्ती पूरा वण्णजणणं च णासणमनुण्णनादस्स । आसादणपरिहारो दंसणविणजो समासेण ॥ मः आ. ४७-४८,

२ प्रतिषु 'तिरियण ' इति पाठः ।

३ अप्रतौ 'कष्टिञ्जमाणसेदंसणस्स ', आप्रतौ 'कंदिञ्जमाणस्सेदंसणस्स ', काप्रतौ 'कष्टिञ्जमाणस्से-दंसणस्स ' इति पाठः ।

सुवरुभारो वा । जाँद दोहि चेव तित्थयरणामकम्मं बज्ज्ञदि तो चरित्तविणत्रो किमिदि तिक्कारणामिदि बुचेदे ? ण एस दोसो, णाण-दंसणविणयकज्ञविरोहिचरणविणवा ण होदि ति

पदुष्पायणफळतादो ।

अथवा, सीलव्वदेसु णिरिह्चारदाए चेव तिरथयरणामकस्म बज्झह् । तं जहा-हिंसालिय-चोज्जब्य-परिमाहिहिंतो विरदी वदं णाम । वदपिरान्सवणं सीलं णाम । बूर्रावाण मांसम्बर्चण कोह माण-माया-लेह-हस्स-रह-सीग-भय-दूर्गुलिख्य-पुरिस-णुक्तयवेयापरि-बांगो अदिचारो; एदेसिं विणालो णिरिहचारो संपुण्णदा, तस्स भावो णिरिदचारदा । तीए । सीलव्यदेशु णिरिदचारदाए तिरथयरकम्मस्स वंघो होदि । कथमेत्थ सेसपण्णरसण्णं संभवो ? ण, सम्महंसणेण खण-लवपिडचुन्झण-लद्धिसंवेगसंपण्णत-साहुसमाहिसंधा-

### खींचा गया पाया जाता है।

शंका—यदि दो ही विनयोंसे तीर्थंकर नामकर्म बांधा जासकता है तो फिर चारिकविनयकों उसका कारण क्यों कहा जाता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, झान-दर्शनविनयके कार्यका विरोधी चारित्रविनय नहीं होता, इस बातको सूचित करनेके लिये चारित्रविनयको भी कारण मान लिया गया है।

अथवा, शील वर्तोम निरितचारतासे ही तीर्थकर नामकर्म बांधा जाता है। वह इस प्रकारसे—हिंसा, असत्य, चाँयं, अब्रह्म और परिप्रहरों विरत होनका नाम वर्त है। वर्तोकी रक्षाको शिल कहते हैं। सुरापान, मास्मभ्रण, कोंध, मान, माया, लेाम, हास्य, राते, होोक, भय, बुगुस्सा, अविवर, पुरुपवेद पर्य नपुरस्कवेद, इनके त्याग न करनेका नाम अतिचार और इनके विनाशका नाम निरितचार या सम्पूर्णता है, इसके भावको निरित-चारता कहते हैं। शील वर्तोमें इस निरितचारतास तीर्थकर कर्मका बन्ध होता है।

शंका - इसमें शेष पन्द्रह भावनाओंकी सम्भावना कैसे हो सकती है ?

समाधान — यह टीक नहीं, क्योंकि क्षण लवमतिबुद्धता, लब्धि संवेगसम्पन्नता,

१ अप्रती '-परिवनस्रणं', आ काप्रत्योः 'पन्तिस्रण' इति पाठः ।

२ अहिसाब्दि मेर्नेस तत्रितपालनार्थेय च कोषवर्जनार्यित झीलेपु नितवपा वृत्तिः झाँत स्रोतवनतिचारः । सः सिः ६,२४: बारिजविक्तपेषु शील-स्रतेषु निरवद्या कृषिः शील-स्रतेष्वनतिचारः - अहिंसाब्दि, कर्तेषु ××× नितवपा वृत्तिः काथ-बाद्द सनवां बाँत होत्यनतिचार होते कवते । तः रः ६,२५, ३: झीलानि च मत्तिष्व चील नत्त्रम्, अशापि समाहाद्वरः, तरिस्तर् । तय झीलानि उत्तरगुणाः मतानि मृत्युणाः तेषु निरतिचारः सन् तीर्षेकरनामकर्म वजातांति क्षित्रमांगाः । प्रव. पु. ८३:

३ अप्रतो ' णिरिदेचारदीए ', आ-काप्रत्यो ' णिरिदेचार तीए ' इति पाठः ।

रण-वैज्ञाव्य्य बोगञ्जत्त-पासुअपरिक्षाग-अरहंत-बहुसुद प्वयणभति-प्वयणपृहावपृष्ठम् पृष्ठिक् स्वेष्ण विणा सिळव्यदाणमणदिवारत्तस्स अणुववतीदो । असंसेष्ठज्यपुणाए सेहीए कस्म फिज्यर्सणहेद वदं णाम । ण च सम्मतेण विणा हिंसालिय-चोञ्जवंभपिरगृहविद्दसेतेण सा गुणसेहिष्विज्ञरा होदि, दोहिंतो चेद्यप्यविश्वयः होदि, दोहिंतो चेद्यप्यविश्वयः होदि, दोहिंतो चेद्यप्यविश्वयः होदि सुण्पतिविशेह्यदे । होद्व णाम एदेसि संभवे। ण णाणविणयस्स १ ण, उद्वव्य-णवपदत्यसमृह-तिहुवणविसएण अभिक्र्यण्य मिन्नस्यणगुवजोगविसयमापञ्जमाणेण णाणविणएण विणा सीलव्यद्वणिविभणसम्प्रसुण्यस्त्रीयः अणुववत्तीदो । ण तत्य चरणविणयाभावो वि, जहायामतवावासयापरिहीणत-पवयणव्यक्रव्यत्वरस्यणयरणविणएण विणा सीलव्यविभयं तिर्थयर-णामकस्मवंयस्स कारणं ।

आवासएसु अपरिहीणदाए- समदा-थर्व-वंदण-पडिक्कमण-पश्चक्खाण-विश्रोसम्गभेरण

साजुनमाजिधारण, वैदान्नस्योगयुकता, प्रासुक्यरिस्ताग, अरहतमिक, बहुश्रुतमिक, प्रवचनमाक और प्रवचनमभावना लक्षण गुद्धिसे युक्त सम्यग्दर्शनके बिना शीक्ष मतीकी निरितचारता बन नहीं सकती। दूसरी कात यह है कि जो असंस्थात गुणित श्रेणीसे कर्मनिर्जराको कारण है वही वत है। और सम्यग्दर्शनके बिना हिंसा, असत्य, चौर्य, अब्रह्म और एरिज़हसे विरत होने मात्रसे वह गुणश्रेणीनिर्जरा हो नहीं सकती, क्योंकि, दोनोंसे ही उत्पन्न होनेवाले कार्यकी उनमेंसे एकके द्वारा उत्पत्तिक विरोध है।

शंका — इनकी सम्भावना यहां भले ही हो, पर इनिवनयकी सम्भावना नहीं हो सकती?

सेमाधान — ऐस्ता नहीं है, क्योंकि छह द्रव्य, नौ पदार्थोंके समृह और त्रिभुवनको विषय करनेवाले एवं बार बार उपयोगविषयको प्राप्त होनेवाले झानविनयके विना शीक्ष-व्रतीके कारणभूत सम्यन्दर्शनको उत्पत्ति नहीं बन सकती।

शील मतविषयक निरतिचारतामें चारित्रविनयका भी अभाव नहीं कहा जासकता है, क्योंकि यथाशक्ति तप, आवश्यकापरिहीनता और अवचनवस्तलता लक्षण चारित्र-विनयके विना शील मतविषयक निरतिचारताकी उपपत्ति ही नहीं बनती। इस कारण यह तीर्येकर नामकमेके वन्धका तीसरा कारण है।

आवश्यकों में अपरिद्यीनतासे ही तीर्थेकर नामकर्म बंधता है- समता, स्तब,

स्नवासया होति'। सतु-भित्त-मणि-पाहाण-सुवण्ण-मृहियाष्ट्र्यं राग-देसाभावो समदा णाम'। तीदा-णागद-बद्दमाणकालविसयपंचपरमेसराणं भेदमकाऊण णमो अरहताणं णमे जिणाणमिबादिणमो-क्कारो दव्यद्वियणिषंघणो थवो' णाम । उसहाजिय-संभवाहिणंदण-सुमइ-एउमप्पह-सुपास-चंदप्पह-पुप्फदंत-सीयरु-सेयंस-वासुप्डज-विमलाणंत-धम्म-संति-कुषु-अर-मिक्त-पृणिसुज्वय-णिम-णिम-पास-बहुमाणादितित्थयराणं भरहादिकेवरीणं आइरिय-बइत्ताल्यादीणं भेयं काऊण णमोक्कारो गुणगयभेदमल्हीणो सदकरावाउलो गुणाणुसरणसरूवो वा वंदणा णाम । पंच-महत्वपस चडरासीदिलम्बगुणगणंकिलेपस ससुप्णणकलंकपम्बालणं पहिककमणं णाम ।

बन्दना, प्रतिक्रमण, प्रताच्यान और व्युत्सर्गक भेदसे छह आवश्यक होते हैं। शक्क भिन्न मिण-पायाण और सुवर्ण क्यंतिकाम स्वार राग द्वेषक अभायको समता कहत है। अतीत, अनागत और वर्तमान काल विषय राग द्वेषक अभायको समता कहत है। अतीत, अनागत और वर्तमान काल विषय राग दियार्थिक निक्यन नमस्कारका नाम स्तव है। क्वयम, अजित, सम्मय, अभिन्दन, सुमात, एपदन्त, सुपात, सम्मय, अभिन्दन, सुमात, एपदन्त, स्रातल, भ्रेयांस, वासुपूच्य, विमल, अनन्त, धर्म, शानिन, कुन्यु, अर, महि, मुनिसुवत, निम्न में सुपाद के व्यार स्वार प्रतार क्षेत्र स्वार प्राप्त सुपाद के व्यार सुपाद के व्यार सुपाद के विभाव सुपाद सुपाद

स समदा बनो य बदल पिडक्समा तहेव नादन्व। पश्चक्खाण विसामो करणीया वागया छपि॥
मृद्धाः २२. सामाइत चरवीसत्यव बदलय पिडक्समा । पश्चक्खाण च तहा खाओसम्यो हवादे छहा ॥ मृद्धाः
७, १५. वडावरपक्षियाः— सामायिक चर्नुविविद्यात्व बंदान्य तिकसण प्रसाम्यात वायोत्तर्यक्षितः। त. रा.
५, १५, १६ के कि त आवस्तस्य । अस्तस्य अस्ति प्रसादः
क्रमणं क्षाउस्सम्यो पश्चक्खाण से च आहस्य अस्ति ।

२ अप्रती 'पडियास ', आ-काप्रत्योः ' मडियाम ' इति पाठ ।

३ जीविद-सर्णे ल.सालांसे सबीप विषयोगा य । बर्ग्नार सुर दुक्काविस समदा सामाइय णाम ॥ मुका २३- तत्र सामायिक सर्वेसावययोगनिवृत्तिलक्षण चित्तस्यक्तेन झाने प्रणियानय । तः सः २४, ११.

४ उतहादिजिणवराण णामणिकति गुणाण्याकेति च । वाञ्चण अस्वित्ण य निसृद्धिपणमी धनो णेओ ॥ मृत्रा. २४. चतुर्विकतिस्तवः तीर्थकरमुणानुकीर्तनम् । त. रा. ६, २४, ११.

५ अप्रती ' गुणगणसेदमञ्जिषो '; आ काप्रत्योः ' गुणगयभेदमञ्जिणो ' इति पाठः ।

६ अरहत-सिद्धपाटिमा-तव सुर-मण उरुण गर्दाण । किरियम्बोणेटरण य तियरणसङ्ग्रेचण पणमो ॥ मूठा. २५. बदना विश्वद्भिः द्वपातना चतु क्षिरोजनतिः द्वाद्वावर्तना। त. रा. ६,२४,११.

७ प्रतिषु ' लक्खणगुणगण-' इति पाठः ।

 दब्बे खेती काळे सावे य कयातराहसोहत्त्वय | तिंदल नगहत्त्वडतो सण वच-कायेण पश्चिककमणी || पूटा २६. अतीतदीलनिवर्तनम् प्रतिकसणम् । त. रा. ६, २४, ११. महस्वयाणं विणासण-मटारोहणकारणाणि जहा ण होसंति तहा करेमि ति मणेणालेचिय चउ-रासीदिलमखबदसुद्विपिहम्महो पञ्चम्खाणं णाम । सरीराहारेसुं हु मण-वयण-पद्वतीनो ओसारिय ज्वेयम्म एअग्गेण चित्ताणेरोहो विशेसम्मों णाम । एदेसिं छण्णमावासयाणं अपरिहीणदा अखंडदा आवासयापरिहीणदा । तीए आवासयापरिहीणदाए एक्काए वि तिस्थयरणामकम्मस्स पंघो होदि । ण च एत्य सेसकारणाणमभावो, ण च दंसणिबसुद्धि-विणयसंपत्ति-वदसीलिणरिद्यार-खणलवपिडेबोह ल्यद्धित्वेयसंपत्ति-जहाथामतव-साहुसमाहिसंधा -रण-वेज्जावच्चत्रेयानासुअपरिच्चाराहत् चहुसुद-पवयणभत्ति-पवयणवच्छलु-प्यहावणाभिक्खण-णाणोवजोगाजुत्तराहि विणा छावासएसु णिरदिचारदा णाम संभवदि । तम्हा एदं तित्थयर-णामकम्मपंथम्म चत्रस्थकारणं ।

खण-रुवपडिचुन्झणदाए— खण-रुवा णाम कारुविसेसा। सम्मदंसण-णाण-वद-सीठ-गुणाणमुञ्जारुणं करंकपक्तारुणं संयुक्सणं वा पडिचुन्झणं णाम, तस्स भावो पडिचुन्झणदा। खण-रुवं पडि पडिचुन्झणदा खण-रुवपडिचुन्झणदा। तीए एक्साए वि तिरथयरणामकम्मस्स

मलेत्यादनके कारण जिस प्रकार न होंगे वैसा करता है, ऐसी मनसे आलोजना करके चीराली लाख वर्तांकी गुद्धिक प्रतिप्रहक्ता नम प्रत्याक्वान है। ग्रारेर व आहारमें मन एवं बचनकी प्रवृत्ति लांका हिरोध करने छुत्तमं मन एवं बचनकी प्रवृत्ति लांका निरोध करने छुत्तमं कि कहते हैं। इन छह आवश्यकार्धिकों अपरिहीनता सर्यांत् अखण्डताका नाम आवश्यकापिर हीनता है। उस एक ही आवश्यकार्धिकों तर्या तीर्वेकर नामकर्मका प्रन्म होता है। इसमें शेष कारणें का अभाव भी नहीं है, क्योंकि दर्शनिवगुद्धि, विनयसम्पत्ति, वत-शीलिरिति-चारता, अच्य लव्यतिवांध, लिख्य संवेगसम्पत्ति, यथाशकि तथ, साधुसमाधिसंधारण, वैद्याव्ययोग, प्रासुक्रपरित्याग, अरहन्तर्भक्ति, वहुश्वन्भिक्ति, वच्यन्नभक्ति, प्रचननस्वल्वता, प्रचननस्वाचना, और अर्थाक्ष होनों हो हम किरणे यह तीर्थकर निकार छिता है। इस कारण यह तीर्थकर नामकर्मक बन्थका चतुर्थ कारण है।

क्षण-छवप्रतिबुद्धतासे तीर्थंकर नामकर्म बंधना है-- क्षण और छव ये काछविद्रोषके नाम हैं। सम्पगदर्शन, झान, बत और शीख गुणांको उङ्ख्य करने, मरूको घोने अथवा ज्ञछानेका नाम प्रतिवोधन और इसके भावका नाम प्रतिवोधनता है। प्रत्येक क्षण व रुवमें होनेबाळे प्रतिवोधको क्षण-छवप्रतिबुद्धना कहा जाता है। उस एक हो क्षण-छवप्रतिबुद्धतासे

१ णामादीणं छण्हे अजीगपादिकजणं तियरणेण । पश्चकक्काणं णेयं अणागयं चागमे काले ॥ मूला २०० अनागतदोषापोद्धनं प्रत्यास्थानम् । त. रा. ६, २४, ११०

२ प्रतिषु ' सरीराहारासु ' इति पाठः ।

२ देवस्सियणियमादिस्र जङ्कुतभाणेण उत्तकालिन् । जिल्लाल्यिकान्तको काउस्समो तष्टविसम्मो ॥ मूला २८. परिमितकालविषया सरीरे समत्वनिकृषिः कावोत्तर्मः। त. रा. ६,२४,११.

षंष्ठो । एस्थ वि पुट्वं व सेसकारणाणमंतन्भावो दरिसेदच्वो । तदो एदं तित्वयरणा**मकम्म-**षंश्वस्स पंचमं कारणं ।

रुद्धिसंवेमसंपण्णदाए — सम्महंसण-णाण-चरणेसु जीवस्स समागमा रुद्धी णाम । हरिसो संतो संवेगो णाम । रुद्धीए संवेगो रुद्धिसंवेगो, तस्स संपण्णदा संपत्ती । तीए तित्ययर-णामकम्मस्स एक्काए वि बंघो । कथं रुद्धिसंवेगसंपयाए सेसकारणाणं संभवो ? ण सेस-कारणेहि विणा रुद्धिसंवेगस्स संपया जुन्बदे, विरोहादो । रुद्धिसंवेगो णाम तिरयणदोहरुत्रो, ण सो दंसणविसुन्बदादीहि विणा संपुण्णो होदि, विप्यक्षिसहादो हिरण्ण-सुवण्णादीहि विणा अक्को व । तदो अप्यणो अंतोखितसेसकारणा रुद्धिसंवेगसंपया छट्टं कारणं ।

जहाथामे तहा तवे — चलो वीरियं थामी हिंद एयट्टो । तवो दुविद्दो बाहिरो अच्छं-तसे चेदि । बाहिरो अणसणादिओ, अच्मंतरो विणयादिओ। एसी सच्ची वि तवो: वारसविद्दो । जहाथामे तहा तवे संते तित्थयरणामकम्मं चन्छड् । कुदा ? जहाथामतवे सयल्सेसरितित्थयर-

तीर्यंकर नामकर्मका बन्ध होता है। इसमें भी पूर्वके समान होय कारणोंका अन्तर्भोध दिखलाना चाहिये। इसीलिये यह तीर्थंकर नामकर्मके बन्धका पांचयां कारण है।

लिधसंवेगसम्पन्नतासं नीर्थंकर कर्मका बन्ध होता है -- सम्यग्दर्शन, सम्याकान और सम्यक्तारित्रमं जो जीवका समागम होना है उसे लिध्य कहते हैं; और हुई व सास्विक भावका नाम संवेग है। लिध्यसं या लिध्यमं संवेगका नाम लिध्यसंवेग और उसकी सम्पन्नताका अर्थ संवाित है। इस एक ही लिध्यसंवगसम्पन्नतासं नीर्थंकर नामकर्मका बच्च होता है।

शंका - लिधसंवेगसम्पदामें शेष कारणोंकी सम्भावना कैसे है ?

समाधान — क्योंकि, रोष कारणोंके विना विरुद्ध होनेले लिधलंबेगकी सम्पदाका संयोग ही नहीं होलकता। इसका कारण यह कि रत्नत्रयज्ञानिन हपंका नाम लिधसंवेग है। लीर वह वर्शनविध्वता(कोंके विना सम्पूर्ण होता नहीं है, क्योंकि, इसमें हिरण्य सुवर्णा-विकांके विना धनात्र्य होलेंके समान विरोध है। अन एव दोष कारणोंको अपने अन्तर्गत करनेवाली लिधलंबेगसम्पदा नीर्यकर कमेंबल्झा छठा कारण है।

शक्त्यनुसार तपसे तीर्थंकर नामकर्म बंधता है— बल, वीर्थ और थाम (स्थामन्) ये समानार्थंक शन्द हैं। तप दो प्रकार है— बाह्य और आभ्यन्तर। इनमें अनशानादिकका नाम बाह्य तप और विनयादिकका नाम आभ्यन्तर तप है। डह बाह्य पर्य छह आभ्यन्तर इस प्रकार मिलकर यह सब तप बारह प्रकार है। जैसा बल हो वैसा तप करनेपर सीर्थंकर नामकर्म बंधता है। इसका कारण यह है कि यथाशकितपर्मे तीर्थंकर नामकर्मक बन्धके

१ त्रतिषु' अदो ' इति पाठः ।

कारणाणं संभवाही, जदी जहाथामा णाम बोचवरुस्स धीरस्स णाणंदसणकरिदस्स होदि । ण च तत्य दंसणविसुञ्झदादीणमगावी, तहा तवतस्स अण्णहाणुववत्तीदो । तदी एदं सत्तर्म कारणं।

साहूणं पासुअपरिचागदाए — अणंतणाण-दंसण-वीरिय-विरइ-वहवसम्मत्तादीणं साह्या साहू णाम । पगदा ओसरिदा आसवा जम्हा तं पासुअं, अधवा जं णिरवज्जं तं पासुअं । किं? णाण-दंसण-चिरतादि । तस्स परिच्चागो विसञ्जणं, तस्स भानो पासुअपरिच्चागदा । दयाबुद्धीए साहूणं णाण-दंसण-चिरतपरिच्चागो दाणं पासुअपरिच्चागदा णाम । ण चेंद्र कारणं घरस्थेसु संभवदि, तत्य चरिताभावादो । तिरयणोवदेसो वि ण घरत्थेसु अरिथ, तेर्सि दिद्विवादादिउवरिभसुत्तोवदेसणं अहियारामावादो । तदो एदं कारणं महेसिणं चेव होदि । ण च एश्य संसकारणाणम्सावास । ण च अरहंतादिसु अभत्तिमंते णवपदत्थविसयसदृष्णेणुस्मुक्कं सादिचारसीठ्यंवदे परिहीणवासए णिरवञ्जो णाण-दंसण-चरित्तपरिच्चागो संभवदि, विरोहादो । तदो एदमप्रभं कारणं ।

सभी रोप कारण सम्भव हैं. क्योंकि, यथाथाम तप हान-दर्शनसे कुक्त सामान्य बस्तवान् और धीर व्यक्तिके होता है, और इसिल्ये उसमें दर्शनविग्रुद्धतादिकोंका अभाव नहीं होसकता, क्योंकि, पेसा होनेपर यथाथाम तप वन नहीं सकता। इस कारण यह तीर्यंकर नामकर्मेष-पका सातवों कारण है।

साधुओं के द्वारा विहित प्रामुक अर्थान् निरवध हान-दर्शनादिक के त्यागसे तीर्थंकर नामकर्म बंधता है— अनत्वक्षान्, अनन्तद्दर्शन, अनन्तव्वीर्थ, विरित और झार्यिक सम्यवस्वादि गुणों के जो साधक हैं वे साधु कहलाते हैं। जिस्से साक्षव हुर हो गये हैं उसका नाम प्रामुक है। वह हान, दर्शन व जारिका-दिक ही तो सकते हैं। उनके परित्याग अर्थान् विसर्जन करने को प्रामुकपरित्याग और इसके भावको प्रामुकपरित्यागता कहते हैं। अर्थान् द्यावृद्धिसे साधुओं द्वारा किये जाने वाले हान, दर्शन व जारिका-दिव्याग या हानका नाम प्रामुकपरित्यागता है। वह कारण प्रहस्थों सम्मय नहीं है, क्योंकि, उनमें जारिकका अभाव है। रत्मत्रयका उपदेश भी पृहस्थों सम्मय नहीं है, क्योंकि, डाईवादादिक उपरिम क्षुतके उपदेश देनमें उनका अधिकार नहीं है। अत पव यह कारण महर्षियोंके ही होता है। इसमें शेष कारणोंकी असंभावना नहीं है, क्योंकि अरहत्त्वादिकोंमें अर्थका प्रतिच्यक अद्धानसे उम्मुक, सार्तिकार शिल-वर्तीसे सहित और आवश्यकोंकी हीनतासे संयुक्त होनेपर निरवध कान, वर्शन व्यक्तिका परित्याग विरोध होने सम्मव ही नहीं है। इसो कारण वह तीर्थंकर नामकर्म वन्धका आठवां कारण है।

१ अपतो ' वीरस्स ' इति पाठः ।

साहुणं समाहिसंवारणदाए— दंसण गाण-चिरतेसु सम्ममन हाणं समाहि णाम । सम्मं साहणं वारणं संवारणं । समाहीए संवारणं समाहिसंवारणदा । ताए तिरवपरणामकस्म नज्जित् ति । केण वि कारणेण पर्दति समाहि दहुण सम्मादिही प्रवण-वण्डलं पवपणपहानवो विणयसंरण्णे। सील-चदादिचारविज्ञ को कार्द्रतादिसु मत्ते संतो जिद पेरित ते समाहिसंवारणं । कुदो एदमुवलन्भदे ? सं-सहपंजनणदो । तेण बज्जिदं ति सुत होदि । ण च एत्य ससकारणाणमभानो, तदिस्वतस्स दिसिदत्तादो । एवमेदं पवसं कारणं ।

साहुणं वेज्जावरच्चांगाखुतदाए — व्यापृतं यत्क्रियते तहैयावृत्यम् । जेण सम्मत्त णाण-अरहेत-बहुसुदभति-पवयणवर्छछादिणा जीवा खुरजद् वेज्जावरचे सो वेज्जावरचवांमा देसण-विसुच्यदादि, तेण खुतदा वेज्जावरचजोगाखुतदा । ताए एवंविहाए एक्काए वि तिरथयरणामकम्मं वेधइ । एत्थ सेसकारणाणं जहासंभवेण अंतनभावा वत्तव्यो । एवमेदं

साधुओंको समाधिसंधारणनासे तीर्थकर नामकर्म बंधना है – दर्शन. झान व बारिकमें सम्प्रक अवस्थाका नाम समाधि है। सम्प्रक प्रकारसे धारण या साधनका नाम संधारण है। समाधिका संधारण समाधिसंधारण और उसके भावका नाम समाधि-संधारणता है। उससे नीर्थकर नामकर्म बंधना है। किसी भी कारणसे गिरती हुई समाधिको देखकर सम्पदार्थ, प्रवचनदस्यल, प्रवचनप्रभावक, विनयसम्प्रक, शिंठ जना-तिकारखींको कीर अरहेतादिकोंमें माकसान होकर चृंकि उस धारण करता है इसीलिये वह समाधिसंधारण है।

शंका--यह कहांसे जाना जाता है ?

समाधान—यह 'संघारण' पदमें किये गये 'सं' दाय्देक प्रयोगस जाना जाना है। इस समाधिसंघारणसे तीर्थंकर नामकर्म बंधता है, यह अभिप्राय है। इसमें दोय कारणोंका अभाव नहीं है, क्योंकि, उनका अस्तित्व वहां दिखळा ही जुके हैं। इस प्रकार यह तीर्वा कारण है।

साधुओं को वैयान त्ययोग युकतासे तीर्थकर नामकर्म बंधता है— ध्याषृत अर्थात् रोगादिसे ध्यकुल साधुके विषयमें जो किया जाता है उसका नाम वैयाबुल्य है। जिस सम्यवस्त हान, अरहन्त्रमाकि, बहुशुत्रभक्ति एवं प्रवचनवत्सलत्यादिसे जीव वैयावस्यमें लगता है यह वेयावस्ययोग आर्थात् र्मानविद्युद्धतादि गुण है, उनसे संयुक्त होनेका नाम वैयावस्ययोग युकता है। इस प्रकारकी उस हि वेयावस्ययोग युकताहै। इस प्रकारकी उस हि वेयावस्ययोग युकताहै। इस प्रकारकी उस प्रवचन अस्तर्भाव कहना युकताहे नीर्थकर नामकर्म बंधता है। यहां शेष कारणोंका यथास्यम्य अन्तर्भाव कहना

१ प्रतिषु 'सीउवदादि ' इति पाठः ।

२ आ-काप्रत्योः ' पउंजणादारेन बन्कादि ' हति पाठः ।

दसमं कारणं !

अरहंतभत्तीए — खिबद्यादिकम्मा केवरुणाणेण द्विदसम्बद्धा अरहंता णाम । अभवा, णिद्विदहकम्माणं घाइद्यादिकम्माणं च अरहंतित्ति सण्णा, अरिहणणं पिंड दोण्डं भेदा-भावादो । तेसु भत्ती अरहंतभत्ती । ताए तित्ययरकम्मं बच्छद् । कथमेत्य सेसकारणाणं संभवे ? बुच्चदे — अरहंतवृत्ताणुदाणाणुवत्तणं तदणुदाणपासो वा अरहंतभत्ती णाम । ण च एसा दंसणविस्वन्द्रदादीहि विणा संभवद, विरोहादो । तदो एसा एककारसमं कारणं ।

बहुसुदभत्तीए — वारसंगपारया बहुसुदा णाम, तेसु भत्ती - ते**हि वक्खाणिद-**आगमस्थाणुवत्तर्णं तदणुडाणपासो वा – बहुसुदभत्ती । ता**ए** वि तिस्थयरणामकम्मं बज्ज्ञह, दंसणविसुज्ज्ञदादीहि विणा एदिस्मे अमंभवादो । एदं बारसमं कारणं ।

चाहिये। इस प्रकार यह दशवां कारण है।

अरहन्तभक्तिसे तीर्थंकर नामकर्म बंधता है-जिन्होंने घातियाकर्मोंको नष्ट कर केवल-हानके द्वारा सम्पूर्ण पदार्थोंको देख लिया है वे अरहन्त हैं। अथवा, आठों कर्मोंको दूर करदेनेवाल और घातिया कर्मोंको नए करदेनेवालोंका नाम अरहन्त है, क्योंकि कर्म-शक्क विनाशके प्रति दोनोंमें कोई भर नहीं है। (अर्थात 'अरहन्त' शब्दका अर्थ चूंकि 'कर्म-शक्क नए करनेवाला' है, अत पय जिस प्रकार चार घातिया कर्मोंको नए कर देनेवाले स्वयोगी और अयोगी जिन 'अरहन्त 'शब्दके वाच्य हैं उसी प्रकार आठों कर्मोंको नए कर देनेवाले विद्य भी 'अरहन्त 'शब्दके वाच्य होसकते हैं, क्योंकि, निरुक्त्यर्थकी अपेक्षा दोनोंमें कोई भेद नहीं है। उन अरहन्तों में वो गुणानुरानकर भक्ति होती है वही अरहन्तभक्ति कहलाती है। इस अरहन्त्याक्तिसे तीर्थंकर नामकर्म वैधता है।

शंका-इसमें शेष कारणोंकी सम्भावना कैसे है ?

समाधान—इस दांकाका उत्तर देने हैं कि अरहन्तके द्वारा उपदिष्ठ अनुष्ठानके अनुकुळ प्रवृत्ति करने या उक्त अनुष्ठानके स्पर्शको अरहन्तमक्ति कहते हैं। और यह दर्शनविश्चद्वतादिकोंके विना सम्भव नहीं है, क्योंकि, ऐसा होनेमें विरोध है। अतपव यह तीर्थंकर कर्मनन्धका स्यारहवां कारण है।

बहुश्रुतभक्तिसे नीर्थंकर नामकर्म बंधता है— जो बारह अंगोंके पारगामी हैं बे बहुश्रुत कहे जाते हैं, उनके द्वारा उपविष्ट आगमार्थंके अनुकूछ म्बूति करने या उक्त अनु-ष्टानके स्पर्श करनेका बहुश्रुतभक्ति कहते हैं। उससे भी तीर्थंकर नामकर्म बंधता है, क्योंकि, यह भी दर्शनिवशुद्धतादिक रोप कारणोंके बिना सम्भव नहीं है। यह तीर्थंकर नामकर्मयन्यका बारहवां कारण है। पवयणभत्तीए — सिद्धंतो बारहंगाणि पवयणं, प्रकृष्टं प्रकृष्टस्य वचनं प्रवचनिर्मितं स्युत्पत्तेः । तस्दि भत्ती तत्थ् पदुप्पादिद्रथाणुडाणं । ण च अण्णहा तत्य भत्ती संभवद्द, असंपुण्णे संपुण्णववहारिवेरोहादे । तीए तित्थयरणामकत्मं वज्ञह । एत्य सेसकारणाणमंतन्भावी वत्तन्त्री । एक्मेर्द्वं तस्ममं कारणं ।

पवयणवष्ट्रस्टाए— प्वयणं सिद्धंता वारहंगाइं, तत्य भवा देस-मह्व्यक्षे। असंजद-सम्माइडिणां च पवयणा । कुद्दे। एत्य आकारस्स अस्सवणं ? 'एए छच्च समाणा ' ति' सुत्तेण आदिशुङ्कीए क्यअकारतादो । तेसु अणुरागा आकंखा सेमंदंभावो पवयणवच्छ्रस्दा णाम । तीए तित्ययरकम्मं चज्डाइ । कुद्दे। ? पंचमह्व्यदादिआगमत्यविसयस्सुक्कष्टाणुरागस्स दंसम्बविसुज्जदादीहि अविणाभावादो । तेणेदं चोहसमं कारणं ।

प्रवचनमित्ते तीर्थंकर नामकर्म वंबता है— सिद्धान्त या बारह अंगोंका नाम प्रवचन है, क्योंकि, 'ग्रहष्ट वचन प्रवचन, या प्रहष्ट ( सर्वंक ) के वचन प्रवचन हैं 'रेसी क्युत्पत्ति है। इस प्रवचनमें कहे हुए अर्थंका अर्डुष्टान करना, यह प्रवचनमें भिक्त कही जाती है। इसके विना अन्य प्रकारसे प्रवचनमें मित्र कमा कार्य प्रकारसे प्रवचनमें कि सम्भव नहीं है। क्योंकि, असम्पूर्णं में सम्पूर्णं के व्यवहारका विरोध है। इस प्रवचनमंत्रिस नीर्थंकर नामकर्म वेधना है। इसमें रोष कारणांका अन्तर्भाव कहना चाहिये। इस प्रकार यह तरहवां कारण है।

मवचनवन्सलतासे नीर्येकर नामकर्म बंधना हे— सिद्धान्त या बारह अंगोक्ता नाम मवचन है: इसमें होनेवाले देशवती, महावती और असंयतसम्यग्दष्टि प्रवचन कहे जाते हैं।

शंकाः—इसमें आकारका अवण क्यों नहीं होता, अर्थात् 'प्रवचनमें होनेवाले' इस विप्रहक्षे अनुसार 'प्रायचन 'होना चाहिये, न कि 'प्रवचन'?

समापान—' अ, आ, इ. ई. उ, ऊ. ये छह स्वर और ए, ओ, ये दें। सन्ध्यक्षर, इस प्रकार ये आठों स्वर अविरोध भावसे एक दूसरेके स्थानमें आदेशको मान्त होते हैं '। इस सुबसे आदि बृद्धिरूप आ के स्थानपर अ का आदेश हो गया है ।

उन प्रवचनों अर्थान् देशवती, महावती और असंयतसम्यग्दष्टियोंमें जो अनुराग, आकांझा अथवा 'ममदे' बुद्धि होती है उसका नाम प्रवचनवस्सलता है। उससे तीर्थंकर कमें बंधता है। इसका कारण यह है कि पांच महाबतादिक्य आगमार्थ्यविषयक उत्हृष्ट अनुरागका दशनविद्युद्धतादिकांके साथ अविनाभाव है, अर्थात् उक्त मकार प्रवचनवस्सलता दर्शनविद्युद्धतादि शेष गुणांके विना नहीं वन सकती। इसीलिये यह चौदहवां कारण है।

१ प्रवचनं द्वादश्चाङ्ग तरृपयोगानन्यत्वात्संघो वा प्रवचनम् । प्रवः पृः ८२.

२ एए क्रम्ब समाणा दोष्णि अ संन्युत्सस्या सरा अह । अण्णोष्णस्तविरोहा उर्वति सन्त्रं समाएस ॥ कसायपा**दुढ** १, पृ. ३२६.

पवयणपहावणदाए— आगमहस्स पवयणमिदि सम्मा । तस्स पहावणं णाम वण्णज्यणं तन्त्रुक्षुकरणं च, तस्स भावो पवयणपहावणदा । तीए तिस्थयस्कम्मं चन्छद्, उक्कद्वश्वयणपहावणस्य दंसणविसन्मदादीहि अविणाभावादो । तेणेदं पण्णरसमं कारणं ।

अभिक्खणमभिक्खणं णाणोवजोगञ्जतदाए — अभिक्खणमभिक्खणं णाम बहुवार-मिदि भणिदं होदि । णाणोवजोगो ति भावसुदं दव्वसुदं वावेक्खदे । तेसु सुहुम्सुहुखुतदाए तित्थवरणामकम्मं बच्चइ, दंसणविसुच्यदादीहि विणा एदिरसे अणुववत्तीदो । एदेहि सोल्सेहि कारणहि जीवा तित्थवरणामकम्मं बंधति । अथवा, सम्महंसणे संते सेसकारणाणं मज्ये एग-दुगादिसंजोगेण बच्चदि' ति वत्तव्वं ।

जस्स इणं तित्थयरणामगोदकम्मस्स उदएण सदेवासुर-माणुसस्स लोकस्स अन्वणिज्जा वंदणिज्जा णमंसाणिज्जा णेदारा धम्म-तित्थयरा जिणा केवलिणो हवंति ॥ ४२ ॥

प्रवचनप्रभावनासे तीर्थंकर नामकर्म बंधता है— आगमार्थंका नाम प्रवचन है, उसके वर्णंजनन अर्थात् कीर्तिवस्तार या बृद्धि करनेको प्रवचनकी प्रभावना और उसके भावको प्रवचनप्रभावनता कहने हैं। उससे तीर्यंकर कर्म बंधता है, क्योंकि, उत्कृष्ट भावको प्रवचनप्रभावनाका दर्शनविद्युद्धतादिकोंके साथ अविनाभाव है। इसीलिये यह पन्द्रह्यों कारण है।

अभोक्ण अभीक्ण झानोपयोगयुक्ततासे तीर्थंकर कर्म बंधता है— अभीक्ण अभी-क्णका अर्थ 'बहुत बार 'है। झानोपयोगसे भावश्रुत अथवा इत्यशुक्तको अपेका है। उन (आय व इन्य श्रुत) में बार बार उपुक्त रहनेसे तीर्थंकर नामकर्म वंधता है, क्योंकि, इर्दोनिविशुद्धतादिकांके विवा यह अभोक्ष-जभीक्षण झानोपयोगयुक्तता वन नहीं सकती।

इन सोलह कारजोंसे जीव तीर्थंकर नामकर्मको बांधते हैं। अथवा, सम्यग्दर्शनके होनेपर शेव कारजोंमेंसे एक दे। आदि कारजोंके संयोगसे तीर्थंकर नामकर्म बंधता है, ऐसा कहना चाहिये।

जिन जीवोंके तीर्थंकर नाम-गोत्रकर्मका उदय होता है वे उसके उदयसे देव, असुर और मनुष्य ठोकके अर्चनीय, बंदनीय, नमस्करणीय, नेता, धर्म-तीर्थके कर्ता जिन व केवळी होते हैं ॥ ४२ ॥

१ तिन्येतिनि बोडशकारणि सम्यमान्ययानानि व्यस्तानि समस्तानि च तांधेकरनामकर्माववकारणि प्रक्रैतन्यानि । सः सिः ६, २४. तः ताः ६, २४, १३. तीर्थकरनामकर्माण बोडश तत्कारणान्यपून्यनिकम् । व्यस्तानि समस्तानि च भवन्ति सङ्कार्ययानानि ॥ इ. पु. ३४, १४९. एते हृणाः समस्ता व्यस्ता वा तीर्थकरनाम्य आखवा समस्तानि च भवन्ति सङ्कार्ययानानि ॥ इ. पु. ३४, १४९. एते हृणाः समस्ता व्यस्ता वा तीर्थकरनाम्य आखवा सम्ताति । त. पू. सान्य ६, २३.

तिस्यरणामगोदकम्मस्सेति एत्य 'उदजो तेणित ' रोण्णं पदाणमञ्ज्ञाहारी कायच्यो, अण्णहा जत्याणुकरंमादो । जस्स जेसि जीवाणं इणं एदस्स तित्ययरणामगोदकम्मस्स उदजो तेण उदएण सदेवासुर-माणुसस्स रोगस्स अञ्चणिज्जा ति संयंथे। कायच्ये। । चरु-विरुफ्त-फरु-गंध-भूव-दीवादीहि सगमतियगासी अञ्चण। णाम । एदिहि सह अइंद्रध्य-कप्परुक्त-महामद-सच्यदोसहादिमहिमाविहाणं पूजा णाम । तुई णिइवियहकम्मो केवरुणाणेण दिहसच्बहे। चम्प्रसुद्धिकरोगेहीए पुडाभयदाणे। सिद्धितवारुओ इहिणग्गहकरे। देव ति पसंसा वंदणा णाम । पंचिह सुईहि जिणिदचरुणेषु णिवदणं णमंत्रणं । धम्मो णाम मम्मद्दमण-णाण-चरिताणे। एदेहि संसार-सायरं तरंति ति एदाणि तित्यं । एदस्स धम्म-तित्यस्स कत्तारा जिणा केवरिणो णेदारा च अवंति ।

### एउमे।वाणुगमो समने।।

सुत्रमें ' तीर्थकर नामगांत्रकर्मका ' यहां ' उद्य' और ' उसम ' इन दो पदींका अध्याहार करना चाहिये, अन्यया अर्थकी उपलब्धि नहीं होती। जिसके अर्थात् जिन जीर्थोंके, यह अर्थात् इस तीर्थंकर नाम गोजकर्मका उद्य होता है व उसके उद्य से देव, असुर पर्व मतुष्योंने परिपूर्ण लेतके अर्जनीय होते हैं, पमा सम्बन्ध करना चाहिये। चर, असुर पर्व मतुष्योंने परिपूर्ण लेतके अर्जनीय होते हैं, पमा सम्बन्ध करना चाहिये। चर, विल्या पुष्प, फल, गम्थ, पूर्व और दीव आदिकांन अपनी आक्त प्रकाशित करनेका नाम अर्थना है। इसके साथ पेन्द्रश्वज, कम्बबूल, महामह और सबतायद्व, इस्यादि महिमानियानको पूजा करने हैं। आप अष्ट कर्मोंको नष्ट करनेवाले, किवलोगने समस्त पदार्थोंको देखनेवाले, धर्मान्युल साथोंको अर्थ अर्थना देनेवाले, शिष्टपरिपालक और दुष्टानप्रकारी देव हैं, पैसी प्रशंसा करनेका नाम चन्दना है। पांच सुष्टियं अर्थात् अंगांस जिनेन्द्र देवके चर्णोंमें गिरनेको नमस्कार कहते हैं। धर्मका अर्थ सम्यग्दर्शन सम्यग्कान और सम्यक्वारिक है। चूंकि इनसे संसार-सागरको तरते हैं इसीलिये इन्हें नीर्थ कहा जाता है। इस धर्मनीयेके कर्ता जिन, केवली और नेता होते हैं।

इस प्रकार ओघानुगम समाप्त हुआ।

१ सददृष्टि-झान-बृलानि धर्म धर्मेश्वरा विदुः । १. श्रा ३

२ वं नाप-दंतप-वरितानवजी तन्त्रवनस्त्रानाजो । सवभावत्री यं तरिह तेष तं मादजो तिन्धं ॥ विकेषाः १०३८ः

आदेसेण गदियाणुवादेण णिरयगदीए णेरहएसु पंचणाणावरण-छदंसणावरण-सादासाद-बारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रिद-अरिद-सोग-भय-दुगुंछा-मणुसगदि-पंचिंदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-वजिरसहसंघडण-वण्ण-गंध-रस-फास-मणुसगइपाओग्गाणुपुन्वि-अगुरुल्हुग-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थिविहायगदि-तस-बादर-पजत-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहा-सुह-सुभग-सुस्सर-आदेउज जसिकति-अजसिकति-णिमिणुच्चागोद-पंचेतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ४३॥

एदं देमामासियपुन्छ,मुनं, तेणेदेण सुद्दमन्बपुन्छ।ओ एत्थ बत्तन्बाओ । एवं पुन्छिद्रसिस्साणिन्छथ,जणणृहुमुत्तरसुनं भणदि —

मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव असंजदसम्मादिट्टी बंधाः। <mark>एदे बंधा</mark>, अवंधा णित्थ ॥ ४४ ॥

एदं देसामासियसुत्तं, मामितद्धाणाणं चेव परूवणादो । तेणेदेण सुइदत्थाणं परूवणं

आंदशकी अपेक्षा गतिमार्गणानुसार नरकगतिमें नारिक्योंमें पांच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय, वारह कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रित, अरित, श्रोक, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, जीदारिक तैजस न कार्मण शरीर, समचतुरससंस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, वत्रपंभसंहनन, वर्ण, गन्ध, रम, स्पर्श, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुअरुष्ठक, उपघात, परधात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगित, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक-शरीर, स्थिर, अस्थर, अस्थर, अशुभ, सुभग, सुस्वर, यादेय, यश्वकीर्ति, जयशकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इन कर्मोका कोन चन्यक और कौन अवन्यक है ? ॥ ४३ ॥

यह पृच्छासूत्र देशामर्शक है. इसी कारण इसके द्वारा स्वित सब पृच्छाओंको यहां कहना चाहिये। इस मकार पृच्छायुक्त शिष्यके निश्चयजननार्थ उत्तर सुत्र कहते हैं—

मिध्यादृष्टिको आदि लेकर असंयतसम्यन्दृष्टि तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं॥ ४४॥

यह देशामशंक सूत्र है, क्योंकि, वह बन्धस्वामित्व और बन्धाध्वानका ही निरूपण करता है। इसी कारण इसके द्वारा सुचित भर्योंकी प्ररूपणा करते हैं — पांच झानावरणीय, कस्सामी— पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादासाद-बारसकषाय-इस्त-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंख-पंचिदियजादि-तेजा-कम्मद्यसरीर-वण्ण-गंच-स्म-फास-अगुरुगल्ड्अ-उवचाद-परघाद-उस्सास-तस-बादर-पज्जत पंत्रयसरीर-विगाधिर-सुहासुह-अजसिकति-णिमिण-पंचतराइयाणं एदेसि-मेन्स कंघोदयवेच्छेदे। वात्य, विरोहाभावादो । पुरिसवेद-मणुसगइ-आराल्यिसरीर-सम्बउरस-संद्या-आराल्यिसरीरअंगोवंग -वज्जरिसहमंगडण-मणुमगइगओग्गाणुपुव्य-पसत्थिबद्धावगइ--सुमग-सुस्तर-आदेज्ज-जसिकित-उच्चागोदाणमुदओ एत्य णत्थि चेव, विरोहादो । तम्हा एत्य पदासु पयडीसु वंधोदयवेच्छेदाणं पुत्र्यापुज्जविचारो णात्थ ।

पंचणाणावरणीय-चदुरंसणावरणीय-चिंविदयवादि-तेजा-कम्मइय-वर्णण-गंध-रस-फास-अगुक्तमञ्जूब-तस-वादर-पञ्चत-विराधिर-सुमासुभ-अनसक्तिति णिभिण-पंचंतराइयाणं सोदयो भंचो । णिद्दा-पयञ्ज-सादायाद-वारसक्त्याय-हस्स-रिद-अरिद-मोग-भय-दुगुंछाओं सोदय परो-दएहि बर्ज्यति, सन्वगुणद्वाणेमु परावनणोदयादो । उदवादं भिन्छाइद्वि असंजदसम्मादिद्वीसु सोदय-परोदएहि बन्बाइ, विम्महमदीए उदयाभावादो । सासणसम्मादिद्व-सम्मापिन्छादिद्वीसु सोदएण बज्बाइ, तेसि तस्य उप्पत्तीए अभावादो । परवादुस्तास-पनेयसरीराणि भिन्छाइद्वि-

छह दर्शनावरणीय, सानावेदनीय, असानावेदनीय, वारह कराय, हास्य, रित, अरित, शोक, अय, जुगुस्ता, एवंस्ट्रयज्ञानि, तैज्ञम व कामंग शारि, वर्ण, तम्य, स्म, स्पर्त, अगुरुलणु, उपघात, परघात, उरुक्वास, त्रस, वाहर, पर्याल, प्रत्येकशारीर, स्थिर अस्थिर, गुम, अगुम, अयगकीर्ति, तिमंण और पांच अन्तराय, हनके बन्ध और उदयका यहां गुच्छेद नहीं होना, क्योंकि, हसमें कोई विरोध नहीं है अर्थान् हनका वस्धादय-धुच्छेद्द यथासम्यव उत उपरिम गुणस्थानोंमें हाता है जो नरकानिमें सम्भव नहीं हैं। पुरुरवेद, मुच्यमति, औलारिकशरीर, समचतुरुलसंस्थान, औलारिकशरीरांगायांग, वज्जपंभसंहनन, मुच्यमति, शोलारिकशरीर, समचतुरुलसंस्थान, अत्यान, सुस्य, आदेय, व्याकीर्ति और उच्चगोज, हम कमीका उदय यहां है ही नहीं, क्योंकि, नाराकियोंमें इनके उदयका विरोध है। इस्लिय यहां हन प्रकृतियोंमें बन्ध-पुच्छेद और उदय-पुच्छेदकी पूर्वापरनाका विचार नहीं है।

पांच हानावरणीय, बार दर्शनावरणीय, पंचेन्द्रपञ्जात, नजस च कामंण शरीर, वर्ण, गण्य, रस, स्वर्ण, अगुरुल्यु, जस, बहर, पर्यारत, स्थिर, अस्वर्य, अगुरुल्यु, जस, बहर, पर्यारत, स्थिर, अस्वर्य, अगुरुल्यु, अस, बहर, पर्यारत, स्थिर, अस्विर, अचला, साला च असाता वेदनीय, बारह कथाय, हास्य, रांत, अरति, श्रोक, प्रय और जुगुप्ता, य प्रकृतियां स्वोद्य-परोदयसे वंधती हैं, क्योंकि, इनका सब गुणस्थानॉम परिवर्तित उदय रहता है। इत्यारत प्रकृति स्थारत प्रकृति स्थारत प्रकृति स्थारत प्रकृति स्थारत प्रकृति स्थारत प्रकृति स्थारत स

भ्रसंजद्गसमादिहीसु सोदय-पोदएहि बज्जंति, अपञ्जनकाठे एदेसिसुदयामावादो । ण्वीर प्रचेतसरीरस्स उवधादमंगो, विग्गहगदीए चेव उदयामावादो । सेसेसु दोसु सोदएणेव प्दार्सि यंशे, तेसि तत्थ अपञ्जनकाटामावादो । पुरिसवेद-मणुसगइ-ओराठियसरीर-समचउरससंद्राण-ओराठियसरीर-समचउरससंद्राण-ओराठियसरीरअंगोवंग-वज्ञरिसहंसंघडण-मणुसगद्दाओग्माणुपुब्वि-मसत्थविद्दायगद्द सुभग-सुस्सर-आदेञ्ज-जसिकिति-उञ्चागोदाणं चदुसु गुणद्दाणेसु परोदएणेव यंथो, णिरएसु एदासिसुदय-विरोहादो ।

पंचणाणावरणीय-छंदसणावरणीय-बारसकसाय-भय-दुर्गृछा-पंचिंदियजादि-ओराल्यि-तेजा-कम्मइयसरीर-ओराल्यिसरीरअंगोवंग-चण्ण-गंध-रस फास-अगुरुगलहुग-उवधाद-परधाद--उस्सास-तम-बादर-पञ्जत-पचेयसरीर-णिमिण पंचेतराइयाणे णिरंतरो बंघो, णिरयगइन्द्रि णिरंतर-धंधितादो । सादामाद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-धिराधिर-सुमासुम-जसिकिति-अजसिकतीणं सांतरो बंघो, सच्चगुणहाणेसु पडिवक्खपयडीण् बंधुवलंभादो । पुरिसवेद-मणुसगइ-समचउरससंद्राण-वजरिसहसंपडण-पसरथविद्दायगइ-सुभग-सुस्पर-अदिजनमणुसगइपाओरगाणुपुव्च-उच्चागोदाणं मिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्वीमु सांतरो बंचो, पडिवक्खपयडिचंधुवलंभादो । णवरि मणुसगइ-

प्रहातियां मिध्यादृष्टि और असंयतसम्यादृष्टि गुणस्थाताम स्वोत्त्व परोत्त्यसे दंघती हैं, क्योंकि, अपयोंत्तकालमें इनका उदय नहीं रहता। विशेष इतना है कि म्रलेकशरीरका क्या उपधातक समान है, क्योंकि, केवल विश्वहगतिमें ही उसका उदय नहीं रहता। शेष दो गुणस्थानों में स्वोद्यसे ही इतका बन्ध होता है, क्योंकि, शेष दें तों गुणस्थान नारिक्योंके अपयोंत्तक कालमें होते नहीं हैं। पुरुषवेद, मनुष्याति, औदारिकशरीर, समजनुरक्षसंस्थान, औदारिकशरीरांगिएंगं, चक्रपेमसंहनन, मनुष्यातमधोग्यानुष्ट्वी, मशस्तिवहाषोगादि, सुभग, सुस्यर, आदेय, यशकीर्ति और उच्चयोत्र महत्त्वींका चारी गुणस्थानोंमें परोद्यसे ही बच्ध होता है, क्योंकि, नार्शक्योंके इतके उदयका विरोध है।

पांच ज्ञात(वरणीय, छह दर्शतावरणीय, बारह कपाय, अय, जुगुण्सा, पंचेन्द्रियज्ञाति, भीदारिक तेजस व कामंण शरीर, औदारिकशरीरांगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पशं,
अगुरुक्ष्य, उपघात, परघात, उरुक्षास, यस, बादर, पर्यात, प्रत्येकशरीर, निर्माण और पांच
अन्तराय, हनका निगन्तर वन्ध है, क्योंकि, ये प्रकृतियां नरकगतियं निरन्तर वंचती है।
असता व असाता वेदनीय, हास्य राते, अराते, होकि, स्पिर, अस्पिर, शुम, अगुम,
यशकीर्ति और अयशकीर्ति प्रकृतियांका सान्तर बन्ध है, क्योंकि, सर्व गुणस्थानोंमं दनकी
प्रतिपक्ष प्रकृतियांका बन्ध पाया जाता है। पुरुष्येव, अनुष्याति, समचतुरक्षसंस्थान,
वक्षपंमसंहतन, प्रशस्तविहायोगित, सुनग, सुस्यर, अदेव, अनुष्यातिमा सान्तरक्षसंस्थान,
वक्षपंमसंहतन, प्रशस्तविहायोगित, सुनग, सुस्यर, अदेव, अनुष्यातिमा सान्तरक्षसं है, क्योंकि,
यहाँ दनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियांका बन्ध पाया आता है। विशेषता हतनी है कि तीर्थकर

मणुसगइपाओम्गाणुपुच्वीणं मिच्छादिड्डिम्हि तिन्थयरसंतक्तम्मयम्मि णिरंतेशे वि यंपो हम्मदि । सम्माभिच्छादिड्डि-असंजदसम्मादिङ्डीसु णिरंतरो यंपो, एदर्सि पडिवक् अपयर्डाणं वंधामावारे। ।

एदाओ वयडीओ वंधमाणभिच्छाइडिस्स चतारि सूल्यच्चया । णाणासमयउत्तरपच्चया एक्संचास, ओरालिय ओरालियमिस्स-इत्थि-पुरिसपचवाणमभावादो । एगसमयजहण्णुकस्सपचया अहाक्सेण दस अहास्स । सासणस्स मूल्यच्चया तिण्णि, मिन्छताभावादो । णाणासमयउत्तर- पच्चया चउवेत्तालीस, ओरालिय-ओरालियमिस्स-वेउव्वियमिस्स-कम्मइय-इत्थि-पुरिसपच्चयाणमभावादो । एगसमयजहण्णुककस्यवच्या जहाकमण दम सत्तारम । मम्मामिच्छाइडिस्स मूल्यच्चया तिण्णि, मिच्छत्ताभावादो । एगाममयउत्तरपच्चया चालीस, ओषेसु पच्चग्रसु अंगलिय-इत्थि-पुरिसपच्चयाणमभावादो । एगममइयजहण्णुकक्रम्यवच्या जहाकमण णव सोलस । असंजदसम्मादिडिस्स मूल्यच्चया तिण्णि, मिच्छताभावादो । णाणासमयउत्तरपच्चया माण्यालीस, ओषपच्चएसु अंगालिय-वेदामिस्स-इत्थि-पुरिसपच्चयाणमभावादो । एगममइय-जहण्णुकस्सपच्चया जहाकमेण णव सोलस ।

प्रकृतिकी सत्ता रखनेवालं मिथ्याशिष्ट जीवमें मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका निरन्तर भी बन्ध पाया जाता है। सम्प्रामाध्यादिष्ट और असंयतसम्यादिष्ट गुणस्थातामें उक्त मकृतियोंका निरन्तर यन्ध है, क्योंकि, यहां इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता।

इन प्रकृतियोंको बांधनेवांल भिष्यादृष्टि नारको जीवके मृत प्रत्यय चारो होते हैं। नाता समय सम्बन्धी उत्तर प्रत्यव इक्यावन होते हैं, क्योंकि, उनके औद्दारिक, औद्दारिक, अंदारिक, विश्व, स्वांवेद, और पुरुष्वर, इन चार प्रत्यवांका अभाव है। एक समय सम्बन्धी ज्ञायन्य और उत्तरुष्ट प्रत्यव इत्याव होते हैं, क्योंकि, उत्तके प्रिष्यात्वका अभाव है। नाता समय सम्बन्धी उत्तर प्रत्यव व्वालीस होते हैं, क्योंकि, उत्तके प्रत्यारिक, आंदारिकामिश्र, वीक्षियकामिश्र, कार्कायकामिश्र, कार्कायकामिश्र, कार्कायकामिश्र, कार्कायकामिश्र, कार्कायका अभाव है। एक समय सम्बन्धी ज्ञायन उत्तरुष्ट प्रत्यव कार्से दुरुष्येद, हन कह प्रत्यवांका अभाव है। एक समय सम्बन्धी ज्ञायन उत्तरुष्ट प्रत्यव कार्से दुरुष्येद, हन कह प्रत्यवांका अभाव है। एक समय सम्बन्धी ज्ञायन होते हैं, क्योंकि, उसके प्रिष्यात्वका अभाव है। नाता समय राज्यवां उत्तर प्रत्यव वालीस होते हैं, क्योंकि, जोज्ञप्य व उत्तरुष्ट प्रत्यव कार्सिक होते हैं। नाता समय राज्यवां उत्तर प्रत्यवां ति होते हैं, क्योंकि, जोज्ञप्यवांमिश्र औदारिक, क्रांविद और राज्यव होते हैं। असंवरतसम्बन्धिक प्रत्यव कार्सिक होते हैं। वाता समय सम्बन्धी ज्ञाय व उत्तरुष्ट प्रत्यव क्यावांका अभाव होनेसे मुळ प्रत्यव तीन होते हैं। वाता समय सम्बन्धी ज्ञाय व अत्रिक्त होते हैं। व्यवस्थाका अभाव है। एक समय सम्बन्धी ज्ञायन व उत्तरुष्ट प्रत्यव व्यवक्रांस होते हैं, क्योंकि, जोज्ञप्रत्यवांसेसी औदारिक, अद्यारिकामिश्र, क्योंवर्ट और पुरुपवेद, हन बार प्रत्यवांका अभाव है। एक समय सम्बन्धी ज्ञायन व उत्तरुष्ट प्रत्यव व व्यवक्रमसे नी और सीक्षह होते हैं।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-स्प्रदासाद-बारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरिद-सोग-भय-दुगुंछा-पंचिंदियजादि-ओराठिय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंग्राण-ओराठियसरीर-अंगोवंग-बजिरसहसंघडण-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवठहुव-उवधाद-गरधादुस्सास-पसरथिवहाय-गइ-तस-बादर-पञ्जत-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुभासुम-सुभग-सुस्सर-ओदञ्ज-जसिकि-णिमिण-पंचतराइयाणि मिच्छाइहि-सासणसम्मादिहिणो दुगइसंखतं, सम्मामिच्छाइहि-असंजदसम्मा-दिहिणो मणुसगइसंख्तं वंधीत, सेसगईणं वंधाभावादो । मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुळ्व-उच्चागोदाणि सच्चे मणुसगइसंख्तं चेव वंधीत, सेसगईहि सह विरोहादो ।

एदासिं सन्वासिं पि पयडीणं बंधस्स णेरइया चेव सामी । बंधद्वाणं सुगमं । एदासिं णेरइयाणं गुणडाणाणं चिरमाचरिमडाणेसु बंधवोच्छेदो णित्य । सन्वपयडीणं बंधो सादि-अद्भवे, अणादि-सुवणेरइयाणमभावादो । अधवा, पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-घारसकसाय-भय-दुगुंछा-वणणचउनक-अगुरुअठहुव-उवधाद-तेजा-कम्भइय-णिमिण-पंचतराइयाणं मिच्छाइड्डिम्ड् चउन्विहो बंधो, उवसमसेडीदो ओयरिय णिरयं पड्डिम्म सादि-अद्धवबंधदंसणादो । सेस-गुणडाणेसु पुवं णित्य, बंधवोच्छेदमकुणमाणसासणादीणमभावादो । सेसपयडीणं बंधो सादि-

पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, साता व असाता बेदनीय, बारह कवाय, पुरुषवेद, हास्य, रित, अरित, शोक, अय, जुगुष्सा, पंचीन्द्रयजाति, औदारिक तैज्ञस व कार्मण शरीर, समव्युरुष्सास्यान, औदारिकशरीरांगोपांग, व अपंभसंहनन, वर्ण, गान्स, स्मान्युरुक्संस्थान, येद्यात, उच्छवास, प्रशस्तिवहायोगिति, ज्ञस, बाद, प्रयोप्त, प्रश्नकशरीर, व्रिथर, अप्रिक्त, अश्चकशरीर, विश्वर, अधिक, अश्चम, सुस्या, ख्राद्य, अश्वर्य, प्रशाकीर्ति, तिमाण और पांच अन्तराय, इन प्रकृतियांको मिच्यादिष्ट एवं सासादनसम्यन्द्राष्ट्र ही [ तिर्यंच और अञ्चय्य] गातियोसे संयुक्त बांधते हैं । सम्यग्निष्यादिष्ट और अस्यग्रहस्यन्द्राष्ट्र मिचुष्यगतिस संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, उनके शेष गतियोक। बन्ध नहीं होता। मनुष्यगति, मनुष्यगतिस संयुक्त वांधते हैं, क्योंकि, वाक्ष सभी नारकी मनुष्यगतिस संयुक्त ही बांधते हैं. क्योंकि, उनके शेष गतियोक। विरोध है।

इन समी प्रकृतियोंके वन्धके नारकी जीव ही स्वामी हैं। बन्धाप्वान सुगम है। इन प्रकृतियोंका नारकियोंके गुणस्थानोंके चरम व अचरम स्थानोंमें बन्धव्युच्छेट्ट नहीं है। अर्थात् इन प्रकृतियोंका बन्धव्युच्छेट्ट नहीं है। अर्थात् इन प्रकृतियोंका बन्धव्युच्छेट्ट नारकियोंके सम्भव चार गुणस्थानोंमें नहीं होता। सब प्रकृतियोंका बन्ध सादि-अप्तव है, ब्यांकि, अनादि और कुव नारकियोंका अभाव है। अथ्यात, पांच हानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, बारह कथाय, भय, जुगुप्सा, वर्णादिक चार, अगुरुक्यु, उपघात, तैजस व कार्मण शरीर, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका सार, अगुरुक्यु, उपघात, तैजस व कार्मण शरीर, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका सिध्याहिट गुणस्थानों वारों प्रकारका बन्ध्य है, क्योंकि, उपश्चामभ्रेणीसे उतरकर नरकर्मे प्रविष्ट हुए जीवमें सादि व अभ्रव बन्ध देखा जाता है। शेष गुणस्थानों में भ्रव बन्ध नहीं है, क्योंकि, बन्धव्युच्छेट्टको न करनेवाले सासादनसम्यन्दिष्ट आदिकोका अभाव है। शेष

अञ्जूबो चेव, अञ्जूबबंधितादो ।

णिद्दाणिद्दा-पयलापयला-यीणिगिद्धि-अणताणुवंधिकोध-माण-मायान्लेभ-इत्थिवेद-तिरिक्खाउ-तिरिक्खगङ्ग-चउसंठाण-चउसंघडण-तिरिक्खगङ्गाओग्गाणुपुव्वि-उज्जोव-अप्पसत्थविद्दायगङ्दुभग-दुस्सर--अणादेज्ज-णीचागोदाणं को वंधो को अवंधो ? ॥ ४५ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अ**बंधा** ॥ ४६ ॥

सन्त्राणि षंपसामितसुत्ताणि देसामासियाणि ति दहन्त्राणि । तेणेदेण सुइदत्थपरूवणं कस्सामे। तं जहा---- अणंताणुर्वधिचउक्कस्स वंधोदया समं वोच्छिऽजंति, सासणचिग्मसमयिम्म एदस्स समं वंधोदयवोच्छेदुवरुंभादो । थीणगिद्धितिय-इत्थिवद निरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-चउ-संद्याण-चउसंयहण-क्सिरिक्बगइपाओग्गाणुपुन्ति-उज्ञोवाणं णिरयगदीण् उदओ णस्थि, विरोहादो ।

प्रकृतियोंका बन्ध सादि-अञ्जव ही है, क्योंकि, व प्रकृतियां अञ्जुववन्धी हैं।

निद्रा-निद्रा, प्रचल-प्रचल, स्त्यानगृद्धि, अनन्तातुषन्धी कोध, मान, माया, लेभ, श्लीवेद, तिर्यगायु, तिर्यमाति, चार संस्थान, चार संहनन, निर्यमातिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्तविद्यायोगित, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्र, इन प्रकृतियोंका कौन बन्यक और कौन अबन्यक है ? ॥ ४५ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यन्दृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, श्रेष नास्की अ**बन्धक** हैं॥ ४६॥

बन्धस्यामित्वके सब स्वत्रं दृशामशंक हैं, ऐसा समझना चाहिय । हुसी कारण इस स्वत्रं स्वित अर्थकी प्रक्षणा करते हैं । वह इस प्रकार है— अनन्तानुविध्य-लतुष्कका बन्ध और उदय दोनों साध्ये ज्युच्छित्र होते हैं, क्योंकि, सासादनगुणस्थानके बरम समयमें अनन्तानुविध्यतुष्कका साथ ही क्योंद्रय्युच्छेद गया जाता है। स्यान-गृद्धि आदिक तीन, क्षोंबर, तिर्यमाशु, तिर्यमाति, बार संस्थान, बार संहन्न, तिर्यमाति-प्रायोग्यानुपूर्वी और उद्योत, इनका नरकगतिमें उदय नहीं है, क्योंकि, ऐसा होनेमें विरोध तदेः यदासि पुट्यं पच्छा ना बंबोह्यवोच्छेदविचारी णत्यि, संतासंताणं संग्णिकासविरोहारो । अप्पसंत्यविद्वायगङ्कुमग-कुस्सर-जणादेज्ज-जीचामोदाणं पुट्यं पंची वोच्छिज्जदि पच्छा उदबो, सासणम्म णद्वयंषाणं असंजदसम्मादिद्विन्दि उदयवोच्छेद्ववटंमादी ।

अप्यसंस्विवद्ययगङ्-दुस्सर-अणंताणुक्षीचचउक्काणं सोदय-परोदएणं वैघो, अखुवेद्धय-तादो । णवरि अप्यसत्वविद्यायगदि-दुस्सराणं सासणसम्मादिडिन्दि सोदजो चेवं अस्यि । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगद्-चउसंठाण-चउसंपडण-तिरिक्खगद्दपाओग्गाणुपुन्व-उज्जाव-शीणगिदि-तियाणं परोदएणेव वेघो, एत्य एदेसिसुद्याभावादो । दुभग-अणादेज्ज-णीचागोदाणं सोदएणेव वेषो, णर्दण्या एदेसि पडिक्क्खाणं उदयाभावादो ।

थीणागिद्धितिय-अणंताणुबंधिचउद्धाणं णिरंतरी बंघो । इस्थिवेद-चउसंद्राण-चउसंघहण-उज्ञाव-अप्पसत्थिवद्वायगः दुसग-दुस्सर-अणादेजाणं सांतरो बंघो, पिडवनखपयिडवंधसंभवादो । तिरिक्खाउअस्स णिरंतरी बंघो, पिडवक्खपयिडवंधेण विणा बंधविरामुवरुंभादो । तिरिक्खगर-पाओग्गाणुपुच्चि-तिरिक्खगर-णीचागोदाणं सांतर-णिरंतरी बंघो, छसु पुढवीसु सांतरे। होद्ण सत्तमपुढ(विन्ह णिरंतरेणेव वंधदंसणादो । जिद पिडवक्खपयिडवंधेमस्सिद्णं थक्कमाणबंधा

है। इसीलिय इन प्रकृतियों के पूर्वमें अथवा पश्चात् बन्धोदयब्युच्छेदका विचार नहीं है, क्योंकि, सन् और असन् वस्तुके सिवकर्षका विरोध है। अप्रशस्तविहायोगित, तुर्भग, तुस्वर, अनोदेय और नीत्रगोत्रका पूर्वमें बन्ध व्युच्छिष्ठ होता है, पश्चात् उदयः क्योंकि, सासादनगुणस्थानमें बन्धके नष्ट होजनेपर असंयतसम्यन्दार्थ ग्रुणस्थानमें इनका उत्तयसम्बन्धेत पाया जाता है।

अग्रशस्तिवहायोगति, दुस्वर और अनन्तानुवान्ध्यचनुष्कका स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, ये अधुवोदयी प्रकृतियां हैं। विशेष इतना है कि अप्रशस्तिबहायोगिति और दुस्वरका सासादनसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें स्वोदय ही बन्ध होता है। तिथैगायु, विर्यमाति, बार संस्थान, चार संहनन, तिथैगातिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत और स्थानपृद्धितय, इनका परोदयसे ही बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनके उदयका अभाध है। दुर्मग, अन्वदेय और नीवगोत्रका स्थोदयसे ही बन्ध होता है, क्योंकि, नारकियोंमैं इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके उत्यका अभाध है।

स्त्यानगृद्धि आदिक तीन और अनन्तानुबन्धिकानुककका निरन्तर बन्ध होता है। क्षेत्रेद, बार संस्थान, बार संहनन, उद्योत, अप्रशस्तिवहायोगति, दुभँग, दुस्वर और अनादेव, इनका सास्तर केन्छ होता है, क्योंकि, इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध सम्प्रव है। तिर्यगायुका निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध सम्प्रव है। तिर्यगायुका निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, अत्रिवक्ष प्रतिपक्ष अत्रिवेद वन्धे निता इसके सम्बन्धि विद्यानित पायी जाती है। तिर्यगातिप्रायोग्यानुवृद्धि, तिर्यगाति और नीचगोषका सम्बर्गरनिरन्तर क्या होता है, क्योंकि, छद पृथिवियोंमें इनका सान्तर वन्ध होकर सात्वर्षी पृथिवीमें निरन्तर करसे ही बन्ध देखा जाता है।

. सांतरचंषपयडी वुच्चिद तो उज्जोवस्स पडिवनस्वयंभपवडीए अणुज्जोनसस्त्वाए अगावादी उज्जोवेण णिरंतरबंधिणा होद्व्यमध वंषविणासो अस्थि ति जदि सांतरत्तं वुच्चिद तो तिस्थ-यराहारदुगाउआणं पि सांतरत्तं पसज्जदि ति १ एत्य परिहारो बुच्चदे — जं बुत्तं पडिवनस्व-पयिडेषेधमस्त्रियूण थनकमाणवंषा सांतरबंधि ति तं सांतरबंधीसु पडिवनस्वपयडिबंधाविणाभावं दङ्गण बुत्ते । परमत्यदो पुण एगसमयं वंधिद्ण विदियसमए जिस्से वंधविरामो दिस्सदि सा सांतरबंधपयडी । जिस्से बंधकाळों जहण्णो वि अंतोमुहुत्तमेत्तो सा गिरंतरबंधपयदि ति भेत्तव्यं ।

पन्चयपस्वणे कीरमाणे चउठाणियपयडिभंगो । णवरि तिरिक्खाउभस्स मिन्छाइडिम्हि एगुणवंचास परुचया, वेउव्वियमिस्स-कम्मइयपन्चयाणमभावादो ।

शंका—यदि प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धका आश्रय करके वन्धविश्वान्तिको प्राप्त होनेवाली प्रकृति सान्तरवन्य प्रकृति कही जाती है तो उद्योतकी प्रतिपक्षभूत अनुद्योत-स्वरुप प्रकृतिका अभाव होनेसे उद्योतको निरन्तरवन्धी प्रकृति होना चाहिये। अथवा वन्धका विनास है, इस कारणसे यदि सान्तरा, कही जाती है तो फिर तीर्थकर, आहारद्विक और आयु क्रमीके भी सान्तरताका प्रसंग आता है?

समाधान—यहां उपर्युक्त शंकाका परिहार कहने हैं — प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धका आश्रय करके बन्धविश्रानिको प्राप्त होनवाली प्रकृति सान्तरवन्धी है, इस प्रकृत जो कहा है वह सान्तरवन्धी प्रकृतियाँ प्रतिपक्ष प्रकृतिको बन्धके अधिनाभावको देखकर है। वास्तवमें तो एक समय बंधकर द्वितीय समयमें जिस प्रकृतिको बन्धविश्वानित वेखी जाती है वह सान्तरवन्ध प्रकृति है। जिसका बन्धका ज्यान्य भी अन्तर्भुहनंमान्न है वह निरन्तरवन्ध प्रकृति है। विस्ता वन्धका

प्रत्यवप्रकाणां करते समय चनुस्थानिक ( चार गुणस्थानोंमें बंधनेवाली ) मकतियोंके समान ही मत्ययप्रकाणा करना चाहिये । विशेष इनना है कि निर्वेगायुके निष्याहष्टि गुणस्थानमें यहां उनंचास प्रत्यय हैं, क्योंकि, वैकियिकसिध और कार्मण प्रत्ययोंका अनाव है।

१ प्रतिपु 'काला ' इति पाठः ।

<sup>्</sup> यातां त्रहतीनां अपन्यतः समयमात्रं कथः, उन्हर्मतः समयादारस्य यावदल्यंष्ट्रतं न पतः, ताः सानताक्याः, अल्युष्ट्रतेष्योशेष सानता विश्वद्रत्यमानतसहितो क्यो यातां ताः सानता हति खुत्यतेः । अल्वष्ट्रत्येष्यानिक्यः सानताक्याः हितं क्षित्रार्थः । ४४४ अपनेताि या अन्तर्यपूर्वं या अन्तर्यपूर्वं या अन्तर्यपूर्वं या अन्तर्यपूर्वं स्था सानताक्याः सितानताक्याः स्था सानताक्याः स्था सानताक्ष्याः सानताक्ष्याः स्था सानताक्ष्याः स्था सानताक्ष्याः सानतिक्ष्याः सानताक्ष्यः सानताक्ष्यः सानताक्ष्याः सानताक्ष्याः सानताक्ष्याः सानताक्ष्याः सानताक्ष्याः सानताक्ष्याः सानताक्ष्याः सानतिक्ष्याः सानताक्ष्यः सानताक्ष्यः सानताक्ष्यः सानताक्ष्यः सानताक्ष्यः सानताक्ष्यः सानताक्ष्याः सानताक्ष्यः सानताक्ष्याः सानताक्ष्यः सानताक्ष्याः सानताक्ष्यः सानताकष्यः सानताक्ष्यः सानताकष्यः सान

तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाबोग्माणुपुन्नि-उञ्जोबाणि भिन्छाइहि-सासण-सम्मादिष्टिणो तिरिक्खगइसंज्ञतं बंधित । सेसाओ दुष्टाणपयहीओ दुगइसंज्ञतं बंधित । सम्नासिं पयहीणं गेरङ्या सामी । बंधदाणं बंधिनण्डहाणं च सुगमं । शीणागिद्धितय-अर्थताणुकंधि-चउक्काणं मिच्छाइहिम्हि चउन्त्रिहों बंधो । सासणे सादि-अद्भुवो । सेसाणं पयहीणं बंधो सादि-अद्भुवो चेव ।

मिञ्छत्त-णवुंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवद्रसरीरसंघडणणामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ४७ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्टी बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ ४८ ॥

एरेण सुइदरथाणं परूवणा कीरदे— मिन्छत्तस्स वंघोदया समं वोच्छिज्जंति, मिन्छाइडिचरिमसमए वंघोदयवोन्छेददंसणादो।णवंसयवेद-ढुंडसंद्राण-अमंपत्तसेवहस्तरासंघडण-णामाणं पुन्त्रं वंघो वोच्छिज्जदि पन्छा उदशे, मिन्छाइडिचरिमसमए णड्वघाणमेदासिं असंजदसम्मादिडिन्हि उदयवोन्छेदुवर्जमादो । णवरि असंपत्तसेवहस्तरासंघडणस्स पुट्यावर-

तिर्यगायु, तिर्यगति, तिर्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और उद्योत प्रकृतियोंको प्रिध्यादाहि एवं सासादनसम्यव्हिष्ट निर्यगतिसे संयुक्त बांधने हैं। शेष द्विस्थान प्रकृतियोंको हो गितर्यांसे संयुक्त बांधने हैं। सब प्रकृतियोंके नारकी स्वामी हैं। बच्चाध्वान और बच्च विन्नकृश्यान स्वाम हैं। स्थानपुद्धित्रयान सुगम हैं। स्थानपुद्धित्रय और अनन्तानुविध्यनुष्कका मिथ्याहिष्ट गुणस्थानमें चारों प्रकृत्का कर होना है। सासादनमें सादि और अधुव बच्च होता है। शेष प्रकृतियोंका बच्च सादि व अधुव ही होता है।

मिध्यात्त्, नर्पुसक्वेद, हुण्डसंस्थान और असंप्राप्तसूप्टिकाशरीरसंहनन नामकर्मका कौन चन्धक और कौन अवन्यक है ? ॥ ४७ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, श्रेष नारकी जीव अवन्धक हैं॥ ४८॥

 वंबोदसको म्हेदिवचारो णत्थि, वंधं मोत्रूण उदयामावादो ।

मिन्छत-णबुंसयवेद-बुंडसंठाणाणं सोदओ बंचो । णविर ढुंडसंठाणस्स स-परोदओ वि, विमाहगदीए' तस्युदयामावादो । असंपत्तसेवडसरीरसंबडणस्स परोदओ बंघो, तस्य संब-बणस्युदयाभावादो । मिन्छत्तस्स णिरंतरो बंघो, धुवबंधितादो । सेसाणं तिष्णं सांतरो, एगसमएण बंधुवरमदंसणादो ।

पञ्चया चउद्दाणियपयडिपञ्चएहि समा । एदाओ पयडीओ चत्तारि वि दुगङ्संख्तं षञ्जंति । णेरहया सामी । [ षंघदाणं ] बंधविणहुद्दाणं च सुगमं । मिच्छत्तस्स चडन्बिद्दो षंषो, पुत्रबंधितादो । सेसाणं सादि-अद्भवो, धुत्रबंधिताभावादो ।

मणुस्साउअस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ ४९ ॥ सम्बं

खपाटिकाद्यरीरसंहननके पूर्व या पश्चात् बन्धोद्दयव्युच्छेद होनेका विचार महीं है, क्योंकि, बन्धको छोड़कर वहां इसके उदयका अभाव है।

मिध्यात्व, नर्पुसकवेद और हुण्डसंस्थानका सांद्रय बन्ध होता है। विशेष यह है कि हुण्डसंस्थानका बन्ध स्वोदय परोद्यसे भी होता है, क्योंकि, विम्रहगतिमें उसका उदय नहीं दबता। असंमाप्तस्थाटिकाशार्रसंहननका बन्ध परंद्रयसे होता है, क्योंकि, क्यापिकी न्यापिकी संद्राता है, क्योंकि, वह सम्बन्धि महिता है। इये होता है, क्योंकि, वह कुण्डस्थानिक स्वतं है। होय तीन प्रकृति है। होय तीन प्रकृति होता है, क्योंकि, वह समयमें उनके बन्धक विश्वास देखा जाता है।

प्रत्यवांकी प्रकरणा चतुस्थानिक प्रकृतियांके प्रत्ययांके समान है। ये चारों ही प्रकृतियां हो गतियांसे संयुक्त बंधतीं हैं। नारकी जीव स्वामी हैं। बिन्धाच्यान ] और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं। मिथ्यात्यप्रकृतिका बन्ध चारों प्रकारका होता है, क्योंकि, वह भुक्वन्थी प्रकृति है। रोप प्रकृतियाँका साहि व अभुव बन्ध होता है, क्योंकि, ये भुक्वन्धी नहीं है।

मनुष्यायुका कीन बन्धक और कीन अबन्धक है ? ॥ ४९ ॥ यह सुभ सुराम है।

१ मामती 'गबीस ' इति पाडः।

## मिच्छाहट्टी सासणसम्माहट्टी असंजदसम्माहट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ ५० ॥

एदेण स्वद्त्यस्स पर्त्वणं कस्सामा— एत्य बंघोदयाणं पुट्वावरवोच्छेदविचारो णित्य, बंघं मोतूण उदयासावादो । परोदएण बंघेति, णिरवगदीए मणुस्साउमस्स उदब्बिरीहादो । णिरंतरं बंधेति, एगसमएण बंधुवरमाभावादो । मिच्छाइडिस्स एगूणवण्णपञ्चया, वेउ-व्वियमिस्स-कम्पद्रयप-वयाणमभावादो । सासणस्स चोहाठ असंबदसम्मादिडिस्स चालीस पच्चया । सेसं सुगमं । मणुसगद्रसंद्धतं बंधेति । णेरद्या सामी । बंधद्वाणं बंधविणहृहाणं च सुयमं । सारि-अद्वो बंधो, अद्ववंधितादो ।

तित्थयरणामकम्मस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ ५१ ॥ सुगर्व ।

असंजदसम्मादिट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥५२॥ तित्थयरवंधस्स उदयादा पुन्वं पच्छा बोच्छेदो होहि ति सण्णिकासो णस्थि,तित्थयर-

मिष्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असयतमम्यग्दृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, क्षेत्र नारकी जीव अबन्धक हैं॥ ५०॥

इस सुनसे सुनित अर्थकी प्रक्रपण करते हैं — यहां बन्ध और उदयके पूर्व या प्रधात व्युच्छेत होलेका विचार नहीं है, क्योंकि, बन्धको छोड़कर नारकियों में इसके उदय नहीं रहता है। नारकी जीव इसे परीवस्त हैं, क्योंकि, वक्त सामग्रे इसके बन्धका विकास नहीं रहता है। नारकर बांधते हैं, क्योंकि, वक्त सामग्रे इसके बन्धका विकास नहीं होता। मिथ्याइष्टिके उनंबास प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, बैकिविकासिक और कार्मक अन्ययांका यहां करानि होता। मिथ्याइष्टिके उनंबास प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, बैकिविकासिक और कार्मक अन्ययांका प्रत्यय होते हैं। होण प्रत्ययक्षणा सुनाम है। सार्व्यवक्त नारकी जीव मतुष्यगतिसे संयुक्त कांधते हैं। वारकी जीव स्वामी है। बन्धाध्या क्षेत्र क्यायांका होते हैं। नारकी जीव स्वामी है। बस्का वण्य सारिव व अनुव होता है, क्योंकि, यह अनुवचन्धी प्रकृति है।

तीर्थंकर नामकर्मका कौन बन्धक और कौन बबन्धक है ? ॥ ५१ ॥ बह खुत्र सुगम है।

असंयतसम्यग्दष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष नारकी अवन्धक हैं॥ ५२॥ तीर्षेकर मकृतिके बन्धका उदयसे पूर्व भयका पक्कार मुक्केन होता है, इस प्रकार स्मेत्युदयाशानादो । तेणेव परोदओ वंघो । णिरंतरो वंघो, एगसमएण बंधुवरसामानादो । पश्चया दंसणिवसुञ्जदा लद्धिसंवेगसंपणणदा अरहंत-बहुसुद-पवयणभत्तिशादओं । मणुसगदिसंद्धत्तं । णेरहया सामी । वंघदाणं वंधविणद्वद्वाणं च सुगर्म । वघो सादि-अद्धुवो, अद्भुववंधितादो ।

# एवं तिसु उवरिमासु पुढवीसु णेयव्वं ॥ ५३ ॥

एदं बंधसामित्तं [सामण्णं] पहुच्च उत्त । विसेसं पुण अवलंबिञ्जमाणे भेदो अस्य । तं भिणसामी – मणुसगइ-मणुसगइपानेमगाणुपुर्वाण सांतर-णिरंतरो मिच्छाइडिम्हि पढमाए पुढनीए अंधी णस्य, सांतरो चेव; तित्यवरतंतकाम्मयमिच्छाइडीणममावादो । बिदियदंडयम्हि [तिरिक्ख-गइ-] तिरिक्खगइपानेमगाणुपुर्वा-णीचागोदाण सांतर-णिरंतरो बंधो णस्य, सांतरो चेव, सत्तम-पुढि सुचा अण्णस्य जिरवगदीए एदासि णिरंतरवधाभावादो । एसो भेदो पढम-विदिय-तिदय-पुढवीसु उवधाद-परघाद-उस्सास-पत्तेयसरीराणमसंजदसम्मादिडिम्हि सोदेनो चेव बंधो, तस्य अपङ्जतकाले असंजदसमाइडीण अभावादो । मणुसगइदुग तिस्थरसम-

तुलना यहां नहीं है, क्योंकि, नीर्थकर प्रकृतिका यहां नार्राक्योंमे उदय नहीं होता। इसी कारण इसका परोदयसे बच्ध होना है। बच्ध इसका निरन्तर होना है, फ्योंकि, एक समर्पमें इसके बच्धका विश्वाम नहीं होना। इसके प्रत्यय दर्शनिवश्चदाना, लिख सबेग सम्प्रमता, अरहन्तमिक, बहुश्वताकी ओर प्रवचनमक्ति आदिक है। मजुष्यानिसं संयुक्त इसका बच्ध होना है। नारकी जीव स्वामी है। बन्धाध्वान और बम्धविनप्रस्थान सुगम हैं। इसका बच्ध होना है व अध्य होना है, क्योंकि, यह अध्यवक्यी प्रकृति है।

इस प्रकार यह व्यवस्था उपरिम तीन पृथिवियोमे जानना चाहिय ॥ ५३ ॥

यह बन्धस्वामित्व [सामान्यको] अपेक्षासे कहा गया है। किन्तु विशेषनाका अवळवन करनेपर भेद है। उस कहत है— मनुष्याति और मनुष्याति प्रायोग्यानपूर्वीका बन्ध प्रथम पृथिवीमें निश्यादिष्ट गुणस्थानमें सान्तर निरन्तर नहीं है, किन्तु सान्तर हैं है। हितीय द्वार है। हितीय कीर नीवचोग्र प्रकृतियोंका सान्तर निरन्तर क्या नहीं होता, किन्तु सान्तर ही होता है, क्योंकि ससम पृथिवीको छोड़कर अन्यव नरकापिमें ह म कृतियोंके निरन्तर वन्यका अभाव है। यह भेद प्रथम, दिनीय और त्रतीय पृथिविचोंमें है। हितीय और त्रतीय पृथिविचोंमें उपधात, प्रथात, उक्क्वास और प्रतीय पृथिविचोंमें है। हितीय और त्रतीय पृथिविचोंमें स्वीदर ही कन्य होता है, क्योंकि, वहां अपर्यान्तकालमें असंयतसम्यग्हिष्ट गुणस्थानमें स्वीदर ही कन्य होता है, क्योंकि, वहां अपर्यान्तकालमें असंयतसम्यग्हिष्ट गुणस्थानमें स्वीदर ही कन्य होता है,

कम्मियभिच्छाइट्टाणं णिरतरं, सेसाणं सांतरं। असंजदसम्मादिद्वस्स चालीस पञ्चया, वेउव्विय-मिस्सकम्मद्दयपञ्चयाणमभावादो । एतिओ चेव भेदो, णात्य अण्णस्य कत्य वि !

## चउत्थीए पंचमीए छट्टीए पुढवीए एवं चेव णेदव्वं । णविर विसेसो तित्थयरं णित्थं ॥ ५४ ॥

तित्थयरस्स बंघो किमिदि णत्थि ति उत्ते तित्थयरं बंघमाणसम्माइडीणं मिन्छनं गंतूण तित्थयरसंतकम्मेण सह बिदिय-तदियपुढवीसु व उप्पञ्जमाणाणमभावादो । एदेणेव कारणेण मणुसगइदगं मिच्छादिडी सांतरं बंघड । णत्थि अण्णो भेदो ।

सत्तमाए पुढवीए णेरइया पंचणाणावरणीय छदंसणावरणीय-सादासाद बारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा-पंचिंदियजादि ओराछिय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-ओरा-

मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी तीर्थेकर महातिकी सत्तावाले मिथ्यादृष्टियोंके निरन्तर बंधती हैं, शेष नाराकेयोंके सान्तर बंधनी हैं । असंयतमम्प्रग्रदृष्टिके चालीन प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, विकिथिकमिश्र और कार्मण प्रत्ययोंका यहां अभाव है । इनना ही भेद है, अन्यत्र कहीं और कोई भेद नहीं है ।

चतुर्थ, पंचम और छठी पृथिवीमें इसी प्रकार जानना चाहिये। विशेषता केवल यह है कि इन पृथिवियोंमें तीर्थकर प्रकृति नहीं है ॥ ५४ ॥

शंका-नीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध यहां क्या नहीं होता?

समाधान — इस दांकाके होनेपर उत्तर देते हैं कि जिस प्रकार तीर्थंकर प्रकृतिको वाधनेवाले सम्पन्न हो जीव मिथ्यात्यको प्राप्त होकर तीर्थंकर प्रकृतिको सत्ताके साथ दितीय व तृतीय पृथिवयोंमें उत्पन्न होते हैं वैस इन पृथिवयोंमें उत्पन्न नहीं होते । इसी कारणमें ही मनुष्यमात और मनुष्यमात प्रायोग्यानुपूर्वीको मिथ्यादाष्टि सान्तर वांधते हैं । और कोई भेद नहीं हैं।

सातवीं प्रथिवीके नारिकयोंमें पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, साता और असाता बेदनीय, बारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रित, अरित, शोक, मय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रियजानि, औदारिक तैवस व कार्मण ग्ररीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग,

श्यम्मे तित्य यंत्रदि वसामेषाण पुण्णमो तेव । मो. क १०६. पकाइसु तित्यवरहीणो । क. म. ३, ६. इ. इ. १४,

लियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहसंघडण-वण्ण-गंध-रस-फास-अग्रुरुवल्हुव-उवचाद-परचाद-उस्सास-पसत्थविद्यायग्रह-तस-बादर-पज्जत-पत्तेयसरीर-थिराथिर-[सुद्दा-] सुह-सुगभ-सुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति-णिभिण-पंच-तराइयाणं को बंधो को अवंधो?॥ ५५॥

सुगमं ।

मिच्छादिट्टिप्पहुडि जाव असंजदसम्मादिट्टी बंधा । एदे बंधा, अबंधा णित्य ॥ ५६ ॥

एदेण देसामासियसुनेण स्इदत्यपरूवणं कस्सामो — एत्थ उदयादो बंधो पुच्चं पच्छा वा बोच्छिणो ति विचारो णित्य, एत्थ तस्स असंभवादो । पंचणाणावरणीय-चउदंसणा-चरणीय-चिवर्यजादि-तेजा-कम्मइय-चण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुगलहुग-तस-बादर-पञ्जत-थिरा-थिर-सुभासुभ-अजसिकिति-णिमिण-पंचंतराह्याणं सोदेओ बंधो, एदेसिं धुवोदयत्तादो । जिहा-पयछा-सादासाद-बारसकसाय-इस्स-रि-अरिद-सोग-भय-दुगुंछाणं सोदय-परोदओ बंधो, अदुबो-दयत्तादो । उच्चाद-परावद-उस्सास-पत्तेयसरीराणं मिच्छाइहिम्हि सोदय-परोदओ बंधो । सेसेसु

बर्ज्रथमसंहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्ध, अगुरुरुष्ट, उपघात, परवात, उच्छ्वाम, प्रशस्तविद्योगे-गति, त्रस, बाहर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥५५॥

यह सूत्र सुगम है।

मिध्यादृष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं॥ ५६॥

इस देशामर्शक मुक्के द्वारा स्वित अर्थकी प्रक्रपणा करते हैं— यहां उदयक्ते बन्ध पूर्वमें या प्रकार जुविन्त्रव होता है, यह विचार नहीं है; क्योंकि, यहां उसकी सम्मायना नहीं है। पांच झानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, पंचेन्द्रियज्ञाति, तेजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गच्छ, रस, स्वरं, अगुरुरुष्ठ, त्रस, वादर, पर्याप्त, स्विर, अस्थित, गुम, अग्रुम, अयशकीर्ति, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका स्योदय बन्ध होता है, क्योंकि, ये प्रवेदयां प्रकृतियां है। निद्रा, प्रचल, साता व असाता वेदनीय, बारह कपाय, हास्य, रति, अरति, श्रोक, सर और जुगुप्ताका स्वोदय परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, ये अध्वेदयी प्रकृतियां हैं। उपधात, प्रस्तुता, उच्छ्वास और प्रयोक्त श्रीर प्रस्तेकशरीर, इनका सिर्प्य

सोदबो चेव, तेसिमेत्य अपञ्जतकाले अभावादो । पुरिसवेद-ओरालियसरीर-समयजरससंद्राण-ओरालियसरीरअंगोवंग-वञ्जरिसहसंघडण-पसत्थिविदायगइ-सुभग-सुस्सर-आदेञ्ज-जसिकत्तीणं परोदओ वंघो, एदेसिसुदयस्स एत्थ विरोहादो ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-बारहकसाय-भय-दुगुंछा-पंचिंदियजादिः-जोराठिय-तेजा-कम्मइयससिर-बोराठियसरीरअंगोवंग वण्णचउनक-अगुरुबल्ड्व-उवधाद-परधाद-उरसास-तस-बादर-पञ्जन-पत्तेयसरीर-णिमण-पंचतराइयाणं णिरंतरो वंधो, एत्व युजवंधितादो । सादा-साद-ह्रस्स-रिद-अरदि-सोग-थिराथिर-सुमासुभ-जसिकित अजसिकत्तीणं सांतरो वंधो, सव्यगुण-झालेसु पदासिमगाणेगसमयवंधसंभवादो । पुरिसवेद-समचउरससंठाण-वज्जरिसहसंघडण-यसत्थ-विहायगद-सुभग-सुस्सर-आदेज्जाणं मिच्छादिङ्डि-सासणसम्मादिङ्डीसु सांतरो वंधो, एगाणेग-समयवंधसंभवादो । सम्मामिन्छादिङ्डि-असंजदसम्मादिङ्डीसु णिरंतरो वंधो, पडिवक्खपयङ्काणं घंधामावादो ।

एदाओ पयडीओ बंधंतमिन्छाइहिस्स मृत्यपन्चया चत्तारि । णाणासमयउत्तरपन्चया

हि गुणस्थानमें स्वोदय परोदय बन्ध होता है। दोष गुणस्थानों में स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, मिथ्यादिको छोड्कर दोष गुणस्थान यहां अपर्याप्तकालमें नहीं होते। पुरुपवेद, औदारिकदारीर, समजतुरस्रसंस्थान, औदारिकदारीरांगोपांग, वक्कपंभसंहनन, प्रदास्तविहायोगित, सुभग, सुस्वर, आदेय और यदाकीर्ति प्रकृतियोंका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, इनके उदयका यहां विरोध है।

पांच हानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, बारह कपाय, अय, जुगुप्सा, पंचेट्टियजाति, औदारिक तैजस व कार्मण शरीर, औदारिकशरीरांगेपांग, वर्णादिक चार, अगुकछप्च, उपघात, परधात, उच्छ्वास, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, निर्माण और पांच
अस्तराय, इनका निस्त्तर बन्ध होता है, क्योंकि, य प्रकृतियां यहां ध्रुवबन्धी हैं। साता व असाता वेदनीय, हास्य, रित, अराति, शोक. स्थिर, अस्थिर, शुअ, अगुभ, यशकीर्ति और अयशकीर्ति प्रकृतियांका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, सब गुणस्थानोंमें इनका एक और अनेक समय तक बन्ध सम्भव है। पुरुषेद, समचतुरक्तस्थान, वज्रवंससंहनन, प्रशस्तिवहायोगित, सुमा, सुस्वर और अद्येद, समचतुरक्तसंक्थान, वज्रवंससंहनन, प्रशस्तिवहायोगित, सुमा, सुस्वर और अद्येद, इन मृक्तियांका निष्यादृष्टि व सासावन-सम्प्रवृष्टि गुणस्थानोंमें सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनका एक जनेक समय तक बन्ध सम्भव है। सम्यिष्टपाहि और असंयतसम्प्रवृष्टि गुणस्थानोंमें उनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनकी प्रतिपक्ष मृक्तियोंके बन्धका असाव है।

इन प्रकृतियोंको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टि नारकीके मूल प्रत्यय खार, नाना समय

प्यक्तवंचास । एगसमइयवहण्णुक्कस्सप्रच्चया दस अद्वास । सामणसम्मादिहिस्स सृत्यव्या त्रिम्म, पाणासमयउत्तरपञ्चया चउवेत्तालीस, एगसमयवहण्णुक्कस्सप्रच्चया दस सत्तारस । सम्मामिञ्जादिहि-असंवदसम्मादिहीसु सृत्यप्रचया तिष्णि, उत्तरपञ्चया चालीस, एगसमय-जहण्णुक्कस्सप्रच्या णव सोल्स ।

एदाओ सन्वरयङ्गीओ मिच्छाहिः-सासणसम्मादिङ्गिणो च तिरिक्खगह्रसंज्ञतं पंधित, सम्माभिच्छादिङ्गि असंजदसम्मादिङ्गिणो मणुसगद्गंज्ञतमुभयत्थ अण्णगईणं वंधाभावादो । णिर्द्या सामी । वंधद्वाणं वंधाभावादो । णिर्द्या सामी । वंधद्वाणं वंधाभावादो । युगमं । पंचणाणावरणीय-छदंमणावरणीय-वारस-कसाय-भय-दुर्गुछा-तेजा-कम्मइय-वण्ण-गंध-रस-फाम-अगृतअल्हुअ-उवघाद-णिमिण-पंचेतरा-इयाणं मिच्छाहिङ्गिः चउन्त्रिः वंधो पुववंधित्तादो । समगुणहाणेसु पुववंधो णिर्ध, धंधवोच्छेदमकुणमाणसासणादीणमभावादो । अवसमाणं पयडीणं वंधो सन्वगुणहाणेसु सादि-अद्बो, अद्ववंधितादो ।

सम्बन्धी उत्तर प्रत्यव इक्यावन, नथा एक समय सम्बन्धी जघन्य व उत्हुष्ट प्रत्यय द्दा और भठारह होने हैं। सासादनसम्बन्धिक मृत्य प्रत्यय तीन, नाना समय सम्बन्धी उत्तर प्रत्यय चवालीस और एक समय सम्बन्धी जघन्य व उन्हुष्ट प्रत्यय द्दा और सत्तरह होते हैं। सम्बन्धिप्रयादिध और असंयत्तमस्यग्धि गुणस्थानीम मृत्य प्रत्यय तीन, उत्तर प्रत्यय चालीस, तथा एक समय सम्बन्धी जघन्य व उन्हुष्ट प्रत्यय ती और सालह होते हैं।

इन सब प्रकृतियोंको मिध्याद्दष्टि और सामादनसम्यव्हि तिर्यमातिसे संयुक्त बांधते हैं, तथा सम्यिमध्यादृष्टि और असंयतसम्यव्हिष्ट मनुष्यातिसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, दोनों जगह अन्य गतियोंके बन्धका अभाव है। नारकी जीव इनके यन्धके स्वामी हैं। बन्धाध्वान और बन्धविनपुस्थान सगम हैं।

पांच क्षानावरणीय. छह दर्शनावरणीय, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, नेजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुल्यु, उपवान, निर्माण और पांच अन्तराय, हनका स्थ्याक्ष गुणस्थानमें चारी प्रकारका बन्ध होता है. क्योंकि, ये धुववनधी प्रकृतियां हैं। शेष गुणस्थानों में धुव बन्ध नहीं है. क्योंकि, हनके बन्ध गुण्डेश्वकों न करनेवाले सासादन सम्पन्धि आदिकीका अभाव है। शेष प्रकृतियांका बन्ध सब गुणस्थानों में सादि और अधुव होता है, क्योंकि, व म्हानियां अधुववन्धी हैं।

१ प्रतिपु 'मूरुपयर्डा ' इति पाउः ।

<sup>&</sup>lt; प्रतिपु ' मिच्छाइड्डीहि ' इति पाठः ।

णिहाणिहा-पयलापयला-यीणागिदि-अणंताणुवंधिकोथ-माण-माया-लोभ इत्थिवेद-तिरिक्खगइ-चउसंठाण-चउसंघडण-तिरिक्खगइ-पाओगगाणुपुर्वी-उज्जोव-अप्पसत्यविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं को बंधो को अवंधो ?॥ ५०॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्टी सामणसम्माइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ५८ ॥

एदस्स अरथो उच्चेद् — अर्णताणुर्वाधचउक्कस्स बंधोदया समं वोव्छिण्णा, सासणे चेव दोण्णं वोच्छेदुवलंभादो । अपसत्यविहायगद्द-दुभग-दुस्सर-अणारेज्ज-णीचागोदाणं पुट्वं वंचो पच्छा उद्जो वोव्छिज्जदि, सासणसम्मादिद्विन्द्वं बंधे वोव्छिण्णे संते पच्छा असंजद-सम्मादिद्विन्द्वं उद्ययोच्छेदुवलंभादा । थीणागिद्वितय-इत्थिवेद-तिरिक्खगइ-चउसंद्राण-चउ-

निद्रानिद्रा, प्रचलप्रचला, स्त्यानगृद्धि, अनन्तातुबन्धी कोध, मान, माया, लोभ, स्रीवेद, तिर्वम्मति, चार संस्थान, चार संहनन, तिर्वम्मतिप्रायोग्यातुप्ती, उद्योत, अप्रशस्त-विद्यायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्र, इन प्रकृतियोंका कौन बन्धक और कीन अवन्यक हैं? ॥ ५७ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष. जीव अबन्धक हैं॥ ५८॥

इस सुत्रका अर्थ कहते हैं — अनन्तानुविश्वचतुष्कका बन्ध और उदय दोनों साथ व्युच्छिल होते हैं, क्योंकि, सासादन गुणस्थानमें ही दोनोंका व्युच्छेद पाया जाता है। अप्रशस्तविहायोगाति, बुर्मम, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्र, इनका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छिल होता है, क्योंकि, सासादनसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें बन्धके व्युच्छिल होजानेपर तत्पश्चात् असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें उदयका व्युच्छेद पाया जाता है। स्यानगृद्धि आदिक तीन, लीबेद, तिर्यगति, वार संस्थान, वार संहमन, तिर्यगतिहायो-

१ अ-आप्रत्योः ' असंजद • दिद्वीहि ', काप्रती ' असंजवसन्माक्टीहि ' इति पाठः ।

[ 3, 46.

सं<mark>चडण-तिरिक्खग</mark>इपाओरगाणुपुन्ती-उञ्जोनाणं पुन्तं पच्छा बंधोदयनोच्छेदविचारो णरिथ, एदासिमेत्य उदयाभानादो ।

अणंताणुवंधिच उक्कस्स सोदय-पोदएण वंघो, अब्बुवेदयत्तादो। अप्पसत्यविद्वायगर्-दुस्सराणं मिन्छ्यदृद्विस्ह सोदय-पोदएण वंघो, अपञ्जतकाठे एदासिमुदयाभावादो । सासणे सोदएणेव वंघो, तस्तर्य अपञ्जतकाठाभावादा । दुभग-अणादेञ्ज-णीचांगोदाणं सोदएणेव वंघो, धुवोदयत्तादो । थीणागिद्धितिय-इत्यिवेद-तिरिक्खगइ-चउसंठाण-चउसंघण-तिरिक्खगइ-पाओग्माणुपु-वी-उज्जोवाणं परोदएणेव वंघो । कुदो ? विस्ससादो ।

यीणगिद्धितिय-अर्णताणुवंधिचउनक-तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वी-णीचा-गोदाणं णिरंतरा वंधो । कुदे। ? एत्य धुववंधितादो । सेमाणं सांतरा, एगसमण्ण हि' वंधवोच्छे-दुवरुंभादो । पन्चया चुउद्दाणपयडिपन्चयसमा । एटाओ सन्वपयडीओ तिरिक्खगइसंजुत्तं वंधति । णेरह्या सामी । वंधद्वाणं वंधविणद्वद्वाणं च सुगमं । थीणगिद्धितय-अर्णताणुवंधि-चुउक्काणं भिच्छाइद्विरिह चुउन्बिहो वंथो, धुववंधितादो । सासणिम्म सादि-अद्धवो । सेसाणं

ग्यानुपूर्वी और उद्योत, इनके पूर्वमें या पश्चात् बन्धोदयब्युच्छेद होनेका विचार नहीं हैं, क्योंकि, यहां इनके उदयका अभाव है।

अनन्तानुबन्धिवनुष्कका स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, वे अध्योदयी है। अध्यास्त्रीवहायोगाति और दुस्वरका सिष्यादां गुणस्थानमें स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, अपयोन्तकालमें इनका उदय नहीं रहता। सासादन गुणस्थानमें स्वोदयसे ही इतका क्ष्य होता है, क्योंकि, हम गुणस्थानका वहां अपयोन्तकालमें अभाव है। दुर्भग, अनादय और नीचगोत्र, इनका स्वोदयसे ही बन्ध होता है, क्योंकि, ये महातियां धुवोदयी हैं। स्थानपृद्ध आदिक तीन, क्योंवर, तिर्थगानि, बार संस्थान, बार संहनन, तिर्थगानियायोगप्रपृद्धी और उद्योत, इनका परोदयसे ही बन्ध होता है। इसका कारण स्वमाव ही है।

स्त्यानमृद्धि आरिक र्तान, अनन्तानुषन्धिचनुष्क, तिर्यमाति, तिर्यमातिमायोग्यानु-पूर्वी और नीयगोत्र, इनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां वे ध्रवबन्धी हैं। होष मक्तियोंका सान्तर बन्ध होता है, क्योंके, एक समयसं इनका बन्धन्युच्छेत्र पाया जाता है। मत्ययोंकी प्रमुणा चतुस्थानिक प्रकृतियोंके समान है। इन सब मक्तियोंको तिर्यमातिसे संयुक्त बांधते हैं। नारको जीव इनके बन्धके स्वामी हैं। वन्धान्यान और वन्धानिस्थान सुराम हैं। स्यानगृद्धि आदिक तीन और अनन्तानुषन्धिचनुष्कका मिथ्यादादि गुणस्थानमें बारों प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, ये ध्रवबन्धी प्रकृतियां हैं। साक्षानुजृष्णस्थानमें

१ प्रतिषु ' हि ' पदं नोपडम्यते, सप्रती तु समुपछम्यते तत् ।

पयडीणं यंधो सञ्बत्य सादि-अदुवेा, अदुवयंधितादो ।

मिच्छत्त णवुंसयवेद-तिरिक्साउ-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्टसरीर-संघडणणामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ५९ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ ६० ॥

एदस्स वक्खाणं णिरओघएगडाणियैवक्खाणतुर्छ । णवरि तिरिक्खगइसंजुत्तं बंधदि ति वक्तव्यं ।

मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुन्वी-उच्चागोदाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ६१ ॥

सुगमं ।

सादि व अधुव बन्ध होता है। रोव प्रकृतियोंका बन्ध सर्वत्र सादि व अधुव होता है, क्योंकि, वे अधुवबन्धी हैं।

मिध्यात्व, नपुंसकवेद, तिर्यगायु, हुण्डसंस्थान और असंप्राप्तमृशटिकाशरीरसंहनन प्रकृतिर्योक्ता कौन बन्यक और कौन अवन्यक है ? ॥ ५९ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं॥ ६०॥

इस सुत्रका व्याख्यान नारकसामान्यकी एकस्थानिक प्रकृतियोंके व्याख्यानके समान है। विशेष इतना है कि [यहां सातवीं पृथिवीमें]तिर्यग्गतिसे संयुक्त बांघते हैं, पेसा कहना चाहिये।

मनुष्यगति, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और उच्चगोत्र प्रकृतियोंका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ६१ ॥

यह सूत्र सुगम है।

१ प्रतिषु ' एगडाणाणिय- ' इति पाठः ।

### सम्मामिन्छाइट्टी असंजदसम्माइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ ६२ ॥

एदस्स अरथो बुच्चदे — एरव बंधादा उदओ पुब्लं पच्छा वा बोच्छिण्णो ति विचारो णरिय, एदासिमेरच उदयाभावादो । एदासि परोदएणेव वंधो, णिरयगदीए उदया-भावादो । णिरंतरो वंधो, एगसमएण वंधुकरमाभावादो । पच्चया चउड्डाणियगयडिपच्चयतुच्छा । मणुसगद्दसंखुत्ते सम्मामिच्छाइड्डि-असंजदसम्मादिडिणो वंधीत । णेरङ्या सामी । वंधदाणं वंधविणड्डाणं च सुगमं । सादि-अद्भुवकंषो, अद्भुववंधितादो सम्मामिच्छाइडि-असंजदसम्मा-इडिणिच्याणुनगमणे णियमादो वा ।

तिरिक्सगदीए तिरिक्सा पंचिंदियतिरिक्सा पंचिंदियतिरिक्स-पञ्जत्ता पंचिंदियतिरिक्सजोणिणीसु पंचणाणावरणीय-छदंसणावर-णीय-सादासाद-अट्टकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा-दैवगइ-पंचिंदियजादि-वेउन्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-

सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं । ये वन्धक हैं, शेष गुणस्थानवर्ती अबन्धक हैं ॥ ६२ ॥

इसका अर्थ कहत है— बन्धसे उदय पूर्वमें ध्युध्धिक होता है या पश्चान्, यह विचार यहां नहीं हैं, क्योंकि, हमका यहां उदय नहीं है। हमका परेत्वयस ही बन्ध होता है, क्योंकि, तरकानिमं हमके उदयका अभाव है। बन्ध निरस्तर होता है, क्योंकि, तरकानिमं इसका विश्वाम नहीं होता। इनके प्रत्य जनस्थानिक प्रकृतियोंके प्रत्ययोंके समान हैं। सम्यानिमध्यादृष्टि और असंयनसम्यग्दृष्टि प्रतुष्यगतिस संयुक्त बांधन है। सम्यानिमध्यादृष्टि और असंयनसम्यग्दृष्टि प्रतुष्यगतिस संयुक्त बांधन है। लाइन विश्वाम होता है। स्वानी हैं। बन्धाव्यान और बन्धविनहस्तान सुगम हैं। सादि व अध्यव बन्ध होता। है, क्योंकि व अधुव्य वन्ध होता। है। स्वानिमध्यादृष्टि योंके सुक्तिगमनमें नियम होनेसे भी सादि व अध्यव बन्ध होता है।

तिर्यमातिमें तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त और पंचेन्द्रिय तिर्यंच स्रोनिमतिचेंमें पांच ज्ञानाक्रणीय, छह दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, आठ क्षाय, पुरुषेवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, मय, जुगुप्सा, देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वैक्रियिक तैजस

१ मिस्माविद्दं उच्च मञ्जबूग सत्तेम हवे बधा । विच्छा भागक्तममा मजुबबुगुच्च च कंबाते ॥ गी. क. १०७. ५ जन्माप्रती: 'नियमामानादी' हति पाठ. ।

वेउव्वियसरीरअंगोवंग वण्ण गंध-रस-फास-देवगदिपाओग्गाणुपुब्वी-अग्रुरुवलहुव -उवघाद-परघाद--उस्सास- पसत्यविद्यायगद्द--तस-बादर-पञ्जत-पत्तेयसरीर-[थिरा-] थिर-सुद्वासुद्दः सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जस-किति-अजसकिति-णिमिण-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ६३ ॥

सुगमं ।

मिच्छ।इट्टिप्पहुडि जाव संजदासंजदा बंधा । एदे बंधा, अबंधा णत्यि ॥ ६४ ॥

एदस्स सुत्तस्स अत्थो बुञ्चदे — देवगङ्-वेडिवयसरीर वेडिव्ययसरीरआगेषंग-देवगङ्-पाओग्गाणुपुवि उञ्चागोदाणं तिरिक्खेसु उदयाभावादो पुत्र्वं पञ्छा षंथोदयवोन्छेदविचारा णरिथ, मंतासंताणं साण्णिकासिवगेहादो । अवमेसपयडोसु वि एस विचारो णरिथ, अत्थगदीए एदासिं वंथोदयवोन्छेदाभावादो । पंचणाणावरणीय-चदुदंसणावरणीय-वेडिव्य-तेजा-कम्मङ्य-सरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवरुहुव-[थिरा-] थिर-सुभासुभ णिभिण-पंचंतराङ्याणं सोदओ

व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैकिथिकशरीरांगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, देवगति-प्रायोग्यातुपूर्वी, अगुरूरुख, उपचात, परवात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थर, श्रुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीतिं, अयशकीतिं, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ६३ ॥

यह सुत्र सुगम है।

मिष्यादृष्टिसे टेकर संयतासंयत तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं॥ ६४॥

इस स्वका अर्थ कहते हैं— देवगति, वैकियिकरारीर, वैकियिकरारीरांगोपांग, देवगतिप्रायोग्यातुपूर्वी और उच्चगोत्र, इनका तिर्यचौमें उद्य न होनेसे बन्धेदयब्युच्छेदकी पूर्वोपरताका विचार नहीं है, पर्योकि, सत् और असन्की समानताका विरोध है। होष मकृतियौमें भी यह विचार नहीं है, क्योंकि, अर्थगतिसे इनके बन्धोदयब्युच्छेदका अभाव है।

पांच डानावरण, चार दर्शनावरण, वैकिशिक तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, स्पूर्ण, रख, स्पर्श, अगुरुरुद्ध, स्थिर, बस्थिर, धुन, अधुन, निर्माण और पांच अन्तरीय, इ. १. १५. षेषे, षुवेष्वचादे । णिहा-पयळ-सादासाद-अड्डकसाय-पुरिसंवर-इस्स-रिद-अरिद-सोग भय-दुर्गुख-समब-उरसंस्टाण-पसत्थिवद्वायगड्-मुस्सराणं सन्बद्दाणेसु सोदय-परोदओ वंघो । णविर जोणिणीसु पुरिसंवेदवंघो परोदओ । उवधादवंघो मिच्छादिद्वि सामणसम्मादिडि-असंजदसम्मा-दिद्वीणं सोदय-परोदओ, विम्महमदीए उवधादस्पुदयाभावादो । सम्मामिच्छादिडि-संवदा-संबदाणं सोदओ चेव, तेसिमपञ्जतकालभावादो । परधादुस्सास-पत्तेयसरीराणं मिच्छादिडि-सासणसम्मादिडि-असंजदसम्मादिडीसु सोदय-परोदओ, एदासिमपञ्जतकाले उदयाभावादो । ससदेगुणदाणेमु सोदओ वंघो । णविर जोणिणीसु असंजदसम्मादि एदाओ सोदण्येव वंघदि, तर्थयद्स अञ्जतकालभावादो । तस-वादर पञ्जत पंचिदियजातीओ मिच्छाद्दी सोदय-परोदण्ण वंघइ, पडिवच्छायगडीणं उदयसंमवादो । अवमेसा सोदएणेव, तत्थ पडिवक्षवपदिणमुद्दयाभावादो । पंचिदियतिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख-पंचिदियाभावादो । णविर पंचिदियतिरिक्खिसु मिच्छाद्दीणं पञ्जतस्य सोदय-परोदओ वंघो, तत्थ पडिवक्खपयडीण् उदयसंभवादो । एविर पडिवक्खपयडीण् उदयसंभवादो । एविर पडिवक्खपदीक्यपुटिक्यस्यप्यदीण् उदयसंभवादो । सुमगादेज्ज-जसिकतीणं मिच्छादिडि-सासणसम्मादिडि-सम्मामिन्छादिडि-

इनका सोदय बन्ध होता है, क्योंकि, व ध्वोदयी प्रकृतियां हैं। निद्रा, अचला, साता व असाता वेदनीय, आढ कपाय, पृहष्येद, हास्य, राति, अरति, शांक, भय, जुगुप्ता, समचत् रस्नसंस्थान, प्रशस्तविहायागित और सस्वर, इनका सब गणस्थानीम स्वादय परोहय बन्ध होता है। विशेष इतना है कि योनिमनी तिर्येचोमें पुरुषवदका वन्ध परोद्यसे होता है। उपचातका बन्ध मिथ्याद्यार्थः सामादनसम्यग्द्याः और असंयतसम्यग्द्याः जीवोंके . स्बोदय परोदय होता है.क्यॉकि, विष्रहगतिमें उपधातका उदय नहीं होता । सम्यग्मिथ्या-इप्रि और संयतासंयताक स्वोदय ही वन्ध होता है. क्योंकि. उनके अपयोप्तकालका अभाव है। परघात. उच्छ्वास ओर प्रत्येकशरीरका वन्धं मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यन्द्राष्ट्रि गुणस्थानोंमें स्वोदय परोदय होना है, क्योंकि, इन प्रकृतियाका अपूर्याप्त-कालमें उदय नहीं होता। शेष दो गुणस्थानोंमें स्वोदय बन्ध होता है।विशेषता यह है कि थोनिमतियाँमें असंयतसम्यग्दिष्ट जीव इन्हें स्वोदयसे ही बांघना है,क्योंकि, योनिमतियाँके अपर्याप्तकालमें असंयनसम्यन्द्रष्टि गुणस्थानका अभाव है। जस, बादर, पर्याप्त ओर पंचे-न्द्रिय जाति, इनको मिथ्यादृष्टि जीव स्वोदय-परोदयमे बांधना है, क्योंकि, यहां इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका उदय सम्भव है। शेष गुणस्थानवर्ती स्वादयसे ही बांधते हैं, क्योंकि, उन गुणस्थानोंमें प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके उदयका अमाव है। पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त और पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमतियोंमें स्वोदयसे ही सब गुणस्थानोंमें बस्ध होता है, क्योंकि, इनमें प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके उदयका अभाव है। विशेषता यह है कि <del>पॅचेन्द्रिय</del> तिर्यचॉर्मे मिथ्यादृष्टियॉके पर्याप्त प्रकृतिका स्बोदय परोद्य बन्ध होता है, क्यॉकि, क्हां प्रतिपक्ष प्रकृतिका उदय सम्भव है। सुमग, आदेय ओर यशकोर्तिका बन्ध मिध्या-

असंजदसम्मादिङ्कीसु वंधो सोदयपरे।द्रओ, एत्थ पडिवक्खुदयदंसणादो । संजदासंजदेसु सोदंजी चेव, तत्थ पडिवक्खाणधुदयामावादो । मिच्छादिङ्कि-सासणसम्मादिङ्कि-सम्मामिच्छादिङ्कि-असंजदसम्मादिङ्कीसु अजसिकतीए वंधो सोदय-परोदओ, एत्थ पडिवक्खुदयदंसणादो । संजदा-संजदेसु परोदओ, तत्थ पडिवक्ख्यदयदंसणादो । संजदा-संजदेसु परोदओ, तत्थ पडिवक्ख्यदयदीए चेव उदयदंसणादो । देवगदि-वेउव्ययसरीर-वेउव्ययसरीरअंगोवंग-देवगदिपाओग्गाणुपुत्वी-उच्चागोदाणं परोदओ वंधो, एदासिमेत्थ उदय-विरोहादो ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-अइकसाय-भय-दुगुंछा तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुगलहुव उवधाद-णिमिण-पंचतराइयाणं णिरंतरा बंधो, धुवबंधितादो । सादासाद-इस्स रिदे-अरिद-सोग-धिराधिर-सुभासुभ-जसिक्ति-अजसिक्तीणं सांतरे। बंधो, एगसमएण बंखुवरमदंसणादो । पुरिसवेदस्स मिच्छाइडि-सासणेसु सांतरे। णिरंतरे च बंधो, पम्म-सुक्क-लेस्सिएसु णिरंतरवंधदंसणादो । सेसगुणहालेसु णिरंतरे।, पडिबक्खस्यडिबंधामांवादो । पंचि-

हिए, सासादत सम्बग्धार सम्बग्धियादिष्ट व असंवतसम्बग्धार गुणस्थानों से स्वीदय परोद्दय होता है, क्यों कि, इन गुणस्थानों में प्रतिपक्ष प्रकृतियों का उदय देखा जाता है। संवतासंवतीं में इनका स्वोदय ही बच्य होता है, क्यों कि, उनमें प्रतिपक्ष प्रकृतियों के उदयका अभाव है। मिथ्यादिष्ट, सासादनसम्बग्धार, सम्बग्धार सम्बग्धार और असंवतसम्बग्धार गुणस्थानों में अवशानीं के उत्तर होता है। सम्बग्धार और असंवतसम्बग्धार गुणस्थानों में अवशानीं उसकी प्रतिपक्ष प्रकृतिका भी उदय देखा जाता है। संवतासंवतीं उसका परोदय बच्य होता है, क्यों कि, जनमें प्रतिपक्ष प्रकृतिका ही उदय देखा जाता है। देवगति, वैक्रियिकदारीर, वैक्रियिकदारीर, वैक्रियिकदारीर, वैक्रियक्ति ही देवगति, देवगति, देवगति वाचे होता है, क्यों कि, तियं नों में इनके उदयका विरोध है।

पांच झानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, आठ कवाय, भय, जुगुप्सा, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलयु. उपधात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका निरस्तर बच्च होता है, क्योंकि, ये धुववन्धी प्रकृतियाँ हैं। साता व असाता वेदनीय, हास्य, रित, अरित, रोक, स्थिर, अस्थिर, गुम, अग्रुभ, यशकीर्ति और अयशकीर्ति, इनका सान्तर वच्छ होता है, क्योंकि, एक समयमें इनके बच्चेन विधाम देखा जाता है। पुरुषवेदका मिध्यादिय और सासादनसम्यग्दाधियों मान्तर व निरन्तर बच्छ होता है, क्योंकि, पक्क जीवों निरस्तर वच्छ होता है। क्रेम गुणस्योंकि, पद्म और गुक्छ छर्वावाले जीवोंने निरस्तर बच्छ देखा जाता है। क्रेम गुणस्यानेंमें निरस्तर बच्छ होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष क्रकृतियोंके वर्षक क्षाता है।

दियन्तस-बादर-पञ्चत-पत्तेयसरीराणं बंधी मिच्छाइडिम्डि' सांतर-णिरंतरो, तेउ-पम्म-सुक्कह्रेस्सिएस णिरंतरबंबदंसणादो । समुवारिमगुणद्दाणेषु णिरंतरो, तत्य पिडवनस्वयदिवंधामावादो ।
समयउरससंद्राणस्त वंधी मिच्छाइडि-सासणेसु सांतर-णिरंतरो, व्यंसखेज्जवासाउरसु तेउ-पम्मसुक्ककेरिस्सयसंखेज्जवासाउरसु च णिरंतरवंधदेसणादो । उपिनमगुणेसु णिरंतरो, तत्थ पिडक्क्स्सप्यिडिकेशमावादो । परघादुस्सासाणं मिच्छाइडिम्डि सांतर-णिरंतरो वंधी, अपञ्चतसंख्रतकंषाभावादो तेउ-पम्म-सुक्ककेरिसण्सु संखेज्जवासाउएसु असंखेज्जवासाउएसु च णिरंतरकंषादंसणादो । उत्तरिसगुणेसु णिरंतरो वंबी, तत्थ अपञ्चतस्त वंधाभावादो । पसत्यविद्यामगर्वेष मिच्छाइडि-सासणेसु सांतर-णिरंतरो, सुइति-हिस्सयसंख्रज्जासंख्रज्जवासाउरसु णिरंतरकंषादंसणादो । उत्तरिसगुणेसु णिरंतरो, पडिजनखन्दिवनावादो । सुसन-अदिज्जाणं
मिच्छाइडि-सासणेसु सांतर-णिरंतरो, सुइति-हिस्सयसंख्रज्जासंख्रज्जवासाउरसु णिरंतरकंषादंसणादो । उत्तरिसगुणेसु णिरंतरो, पडिजनखन्दसंख्रज्जालं । देवगदिदुग-वेउव्वयदुग-

पंचेन्द्रिय, त्रस, बादर, पर्याप्त और प्रत्येकशरीर, इनका मिध्याद्यप्ति गुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि तेज, पद्म और शक्ल लक्ष्यावाले जीवोंमें इनका निरन्तर बन्ध देखा जाता है। शेष उपरिम गुणस्थानोंमें निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां मतिपक्ष प्रकृतियोके बन्धका अभाव है। समचत्रस्थासका वन्ध मिथ्यादृष्टि और सामादनसम्यग्दृष्टियोंमें सान्तर-निरन्तर होता है, क्योंकि, असंख्यातवर्णायुष्क और तेज, पदम एवं शुक्ल लेक्यावाले नियंचोंके इन गुणस्थानीम निरम्तर बम्ध देखा जाना है। उपारम गुणस्थानोंमें उसका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है। परधात और उच्छवास प्रकृतियाँका मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, अपूर्यातक बन्धसे संयुक्त इनके बन्धका अभाव होनेसे तेज,पदम एवं शक्छ लेक्यावाल संस्थातवर्षायुक्त और असंस्थातवर्षायुक्तामें निरन्तर बन्ध देखा जाता है। उपरिम गुणस्थानीम दोना प्रकृतियाका निरन्तर बन्ध होता है. क्योंकि, उनमें अपर्याप्तके बन्धका अमाय है। प्रशस्तविहायागतिका मिथ्यादिष्ट और सासादनसम्यग्हाष्टियोंमें सान्तर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, शुभ तीन लेक्यावाले संस्थातवर्यायुष्क और असंस्थानवर्षायुष्कीमें निरन्तर बन्ध देखा जाता है । उपरिम गुणस्थानोमें उसका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रनिपक्ष प्रकृतिके बन्धका अभाव है । शभ, सुस्वर और आदेय प्रकृतियोंका मिध्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें सान्तर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, शुभ तीन लेक्यावाले संख्यातवर्षायुष्क और असंख्यातवर्षायुष्कामें निरन्तर बन्ध देखा जाता है। ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि. बहां प्रतिपक्ष प्रकृतियाके बन्धका अभाव है। देवगति, देवगतिप्रायोग्यानपूर्वी, विक्रियकः

र मतिषु ' मिच्छाइड्डीदि ' इति पाठः।

उच्चागोदाणं मिच्छाइडि सासणेषु सांतर-णिरंतरे। कंघो, सुहतिलेस्सियसंखेज्जासंखेज्जवासाउएसु णिरंतरकंषुवलंजादो । उवरि णिरंतरे। कंघो ।

तिरिक्षेषु भिन्छाद्रहीणं युठपरचया चतारि । उत्तरपर्चया तेवंचास, वेउन्विय-वेउन्वियमिस्सपर्चयाणमभावादो । णवरि देवगङ्चउक्कस्स एक्कवंचास पर्चया, वेउन्विय-वेउन्वियमिस्स-जेरातिव्यमिस्स-कम्मड्यपर्चयाणमभावादो । एगसमयज्ञ्चणुक्कस्सपर्च्या दस अद्वारस । सासणस्स मूठपर्च्या तिण्णि, उत्तरपर्च्या अद्वेतात्प्रेस । वेउन्विय-चउक्कस्स छाएत्ताठीस, पुन्विक्ठाणं चेन्नाभावादो । एगसमयज्ञ्चणुक्कस्सपर्च्या दस सतारस । सम्माभिन्छाहि-असंजदसम्मादिद्वीणं स्रोपपर्च्या चेव । णवरि सम्माभिन्छा-इिहिस्ट वेउन्वियकायजोगो अमंत्रदसम्मादिद्वीणं स्रोपपर्च्या चेव । णवरि सम्माभिन्छा-द्वा । संतरदामजदे जोपपर्च्या चेव । एवं चउन्विद्याणं पर्च्यपर्व्या कदा । जवरि पंचिदियतिर्वाकोणिणीसु पुरिस-णवुंसयपर्च्या अवणेदन्वा । असंजदसम्माइहिस्ह बोराठिय-मिस्स-कम्मड्यपर्च्या अवणेदन्वा ।

शरीर. वैक्रिविकशरीरांगोपांग ओर उच्चगेत्रका मिध्यादष्टि एवं सासादनसम्यग्दिष्टयों में सान्तर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, शुभ तीन छेश्यायाले संख्यातवर्षायुष्क और असंख्यातवर्षायुष्कों में निरन्तर बन्ध पाया जाता है। ऊपर निरन्तर बन्ध होता है।

तियं बॉर्म मिध्याइ िएयोक मूल प्रत्यय बार होते हैं। उत्तर प्रत्यय तिरेपन होते हैं, क्योंकि, यहां वैक्तियक और वैक्तियकमिश्र प्रत्ययंका अभाव है। विशेष इतना है कि देवगतिवनुष्कंक इक्यावन प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, वैक्तियक, वैक्तियकमिश्र, औदारिक मिश्र और कार्मण प्रत्ययोंका अभाव है। एक समय सम्बन्धी जयम्य व उत्हृष्ट प्रत्यय कमसे दश और अठार ह होते हैं। सालाइनसम्प्रदृष्टिक मूल प्रत्यय तीन और उत्तर प्रत्यय अवतादीस होते हैं। वैक्तियक वर्तुष्कंक उत्तर प्रत्यय उत्तर होते हैं, क्योंकि, पूर्वोक्त प्रत्ययोंका हो अभाव रहता है। एक समय सम्बन्धी जयम्य व उत्तृष्ट प्रत्यय कमसे दश और सत्तरह होते हैं। सम्प्रत्यमच्याहि और असंवतसम्प्रवृष्टि के मूलोभ प्रत्य होते हैं। होते हैं। होते विक्रियक वर्त्य कमसे स्वयान व उत्तर प्रत्यय कार्य होते हैं। होते हैं। होते हैं। होते व्याप्त क्याव कम्प्रत्य होते हैं। होते हैं। होते प्रत्य होते हैं। होते ही विशेषक वर्ष यो स्वयान व्याप्त क्याव क्याव क्याव होते हैं। होते ही विशेषक व्याप्त क्याव क्याव प्रत्य होते हैं। हत प्रकार वार प्रकार किर्यं के प्रत्य व्याप्त क्याव क्याव है कि पंचीन्द्रय तियं योनिमतियों पुरुष्वेद और नपुंसक्षेद प्रत्य कम करना बाहिये। असंयत सम्ययाही ग्रुष्व कम करना वाहिये।

१ अमतावतः प्राक् ' जवरि देवगइचउवकसः ' इत्यधिकः पाढः

पंचणाणावरणीय-छर्दसणावरणीय-अइकसाय-अरित-सोग-अय-हुंगुछ्य-पंचिदियजादि-तेजा-कम्मइयसरित-वण्ण-गंध-रम-कास-अगुरुगलहुग-उवधाद-परधाद-उरसास-तस-बादर-पज्जत-पत्तेयसरिर-णिमिण-पंचेतराइयाणं मिच्छाइडी चउगइसंज्ञताणं, सासणे। णिरयगईए विगा तिगइ-संज्ञताणं, सेसा देवगइसंज्ञताणं वंधया। सादावेदणीय हस्त-रहीओ मिच्छाइडी सासणो च णिरय-गईए विणा तिगइसंज्ञतं, सेसा देवगइसंज्ञतं वंधेति। एवं असिकिर्ति पि बंधेति', विसेसामावादो। असादावेदणीय-अजसिकतीओ मिच्छाइडी चउगइसंज्ञतं, सेसा विवगइसंज्ञतं, सेसा देवगइसंज्ञतं। पुरिसवेदं मिच्छाइडी सासणो च णिरयगईए विणा तिगइसंज्ञतं, सेसा देवगइसंज्ञतं वंधेति। [वेडिक्ययसरिर ] वंडिक्ययसरिर अमोवंपाणि मिच्छाइडी देव-णिरयगइसंज्ञतं, सेसा देवाइसंज्ञतं। वेदिव्यक्षिराक्षेत्राक्षेत्रां क्षेत्राक्षिराओक्षेत्राणि मिच्छाइडी देव-णिरयाइसंज्ञतं, सेसा देवगइसंज्ञतं। विरत्सुत्राणं असादभंगी। उच्यार्थेद्वं, सेसा देवगइसंज्ञतं वंधेति।

पांच ब्रानावरणीयः छह दर्शनावरणीयः, ब्राठ कपायः, अरति, शोकः, भयः, जगुण्लाः, पंचेन्डिय जाति. तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलव, उपधात, परवात, उच्छवास, त्रस, वारर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, निर्माण और पांच अन्तराय, इन प्रकृतियोंके मिथ्यादृष्टि चारों गतियोंसे संयुक्तः सासादनसम्यग्दृष्टि नग्कगतिके विना तीन गतियोंसे संयुक्त, और शेष जीव देवगतिस संयुक्त बन्धक हैं। सातावेदनीय, हास्य और रतिको मिध्यादृष्टि एवं सासादनसम्यग्दृष्टि नरकगतिक विना तीन गतियोसे संयक्त. तथा शेष जीव देवगातिले संयुक्त बांधने हैं। इसी प्रकार यशकीतिकी भी बांधते हैं, क्योंकि, इसके काई विशेषता नहीं है। असातावदनीय और अयशकीर्तिकी मिथ्याराष्ट्र चारों गतियोंसे संयुक्त, सासादन तीन गतियोंसे संयुक्त, और शेष जीव देवगतिसे संयुक्त बांधते हैं। पुरुपवदको मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि नरकगतिके विना तीन गतियास संयुक्त और शेष जीव देवगतिसे संयुक्त बांधते हैं। समचतरभ्र-संस्थान, प्रशस्तविहायोगित, सुभग, सुस्वर और आदेय प्रकृतियोंका गतिसंयोग भी इसी प्रकार कहना चाहिये। देवगानि और देवगितिप्रायाम्यानुपूर्वीको सब देवगितिसे संयुक्त बांधते हैं।[बेकियिकदारीर] और वैकियिकदारीरांगोषांगको मिथ्यादाप्ट देव व नरकगतिसे संयुक्त तथा शेष देवगतिसे संयुक्त बांघते हैं। स्थिर और शुभ प्रकृतियोंका गतिसंयोग सातावेदनीयके समान है। अस्थिर और अशुभ प्रकृतियोंका गतिसंयोग असातावेदनीयके समान है। उच्चगोत्रको मिथ्यादृष्टि और सासाद्रनसम्यग्दृष्टि देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त. तथा दोव तिर्येच देवगतिसे संयुक्त बांधते हैं।

१ प्रतिपु ' जसकि चिं हि वध पि ' इति पाठः ।

सन्त्रासि पयडीणं वंघस्स तिरिक्खा चेव सामी । वंघदाणं वंघविणहृष्टाणं च सुगमं । पंचणाणावरणीय-छदसणावरणीय-अइकसाय-भय-दुगुंखा-तेजा-कम्मइय-वण्ण-गंध -रस-फास-अगुरुवलहुव-उवधाद-णिमिण-पंचतराइयाणं मिच्छाइडिम्हि चउित्वहो वंघो, सेसेसु तिविहो, धुवामावादो । अवसेसाणं पयडीणं सादि-अद्धवे ।

णिद्दाणिद्दा-पयलापयला-यीणिगिद्धि-अणंताणुवंधिकोध-माण-माया-लोभ-इत्थिवेद-तिरिक्साउ-मणुसाउ-तिरिक्सगइ-मणुसगइ-ओरा-लियसरीर-चउसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-पंचसंघडण-तिरिक्सगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वी-उज्जोव-अप्पसत्थिविद्दायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं को वंधो को अवंधो ? ॥ ६५ ॥

सुगममेदं ।

मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी बंधा । एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ।। ६६ ॥

सब प्रकृतियों के वन्धके तिर्यंच ही स्वामी हैं। वन्धाच्यान और वन्ध्यविनष्टस्थान सुगम हैं। पांच क्षातावरणीय, छह दर्शनावरणीय, आठ कपाय, भय, सुगुप्ता, तैजल व कर्मण रारीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्वर्ध, अगुरुत्व, उपचात, तिमण और पांच अन्तराय, सनका मिध्याहिए गुणस्थानमें चारों प्रकारका वन्य होता है। दोष गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका वन्ध होता है, क्योंकि, उनमें धुव वन्धका अभाव है। दोष प्रकृतियोंका सादि व अधुव वन्ध होता है।

निद्रानिद्रा, प्रचलप्रचला, स्त्यानगृढि, अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, क्षीवेद, तिर्यगायु, मनुष्यायु, तिर्यग्गति, मनुष्यगित, औदारिक-क्षित्रारीर, चार संस्थान, औदारिक-क्षिरीरांगोपांग, पांच संहनन, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, सनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रसस्तिबह्यायोगित, दुर्मग, दुस्वर, अनादेय व नीचगोत्र, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ६५ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, श्रेष जीव अवन्धक हैं ॥ ६६ ॥ पदेण सुद्दरक्षाणं पह्तवणा कीरदे — शीणगिद्धितिय-इत्थिवद-तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-ओसाल्यिससीर-चउसंग्रण-ओसाल्यिससीरअंगोवंग-पंचसंघडण-तिरिक्खाइपाओग्गाणुयुन्ती—
उज्जीव-अप्पसत्थिवद्दायगइ-दुस्सर-णीचागोदाणं तिरिक्खगईए उदयवोच्छेदे। णित्य, सांसणे
पंघवोच्छेदो चेत्र । गवरि तिरिक्खगइयाओग्गाणुयुन्तीए पुत्र्चं वंधा वीच्छिण्णा पच्छा उदबी,
असंजदसम्मादिद्दिग्दि उदयवोच्छेद्र: । अथनाणुर्वंचित्र उक्कस्स वंचोदया समं वेच्छिण्णा,
सासणसम्मादिद्विवरिसमसम्बद्धिः उत्थवोच्छेद्रदंसणादो । मणुसाउ-मणुसगइपाओग्गाणुयुन्त्वीणं
तिरिक्खगईर उदबो चेत्र णित्य, विरोहादो । तेणदासि वंचोदयाणं पुत्रं पच्छा वोच्छेदविचारो णित्य । दुसग-अणादेज्जाणं पुत्रं वंचो वोच्छिज्जविद पच्छा उदबो, सासणे वोच्छिण्णपंघाणं अवदसम्मादिद्विन्दि उदयवोच्छदंसणादो ।

यीणिगिद्धितिय-अर्णताणुर्वधिचउक्-इत्थिवेद-चउसंठाण-पंचसंघडण-उञ्जोव अप्पसरथ-विद्यायगङ्क-दुमग-दुम्सर-अर्णादेञ्जाणं सोदय-यरेत्ट्गाहे चंदो । णत्ररि तिरिक्खजोणिणीसु इत्थि-वेदस्स सोदर्णेत्र चंदो । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगङ्क-णीचागोदाणं सोदर्णेत्र चंदो । मणुस्साड-

स्पके द्वारा स्वित अर्थोकी प्रकाणण करते हैं — स्त्यानगृजि आदिक तीन, क्रींबर, तिवंगायु, तिवंगाति, जीदारिकरारीर, बार संस्थान, औदारिकरारीराोपांग, पांच संहन्तन, तिवंगायु, तिवंगाति, जीदारिकरारीर, बार संस्थान, औदारिकरारीराोपांग, पांच संहन्तन, तिवंगातिप्रायेग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रदास्तविद्वायोगाति, दुस्तर और नीवगोष, रक्का तिवंगातिमा उदयव, क्रुक्टें हो हो । विरोध स्तना है कि तियंगातिप्रायोग्यानुपूर्वीका पूर्वेम क्रम्य व्यक्तिक स्वक्ष्य स्वक्ष्य हो। विरोध स्तना है कि तियंगातिप्रायोग्यानुपूर्वीका पूर्वेम क्रम्य व्यक्ति हो। अस्ति उदय स्वींकि [सासादनगुणस्थानमें उदयक व्यक्ति है। असता प्रवस्ति क्रम्य साम्यमें रोनोंका व्यक्ति विराध स्वति है। असता प्रवस्ति क्रिया साम्यमें रोनोंका व्यक्ति विराध साम्यमें होते हैं, क्योंकि, सासादनत्तरम्यग्रहिक वरम सामयमें रोनोंका व्यक्ति है। स्वींक कारा है। मनुष्यापु और मनुष्यापित्रायोग्यानुपूर्वीका तिवंगातिमें उदय ही नहीं है, क्योंकि, बहां इनके उदयका विरोध है। इसी कारण इनके क्रम्थ और उदयके पूर्व या प्रधात व्यक्ति हो हो है। दुर्भग और अनादेयका पूर्वमें वन्य स्वुक्तिक होता है, प्रधात उदयक व्यक्ति सामादनत्रपुणस्थानमें इनके क्रमके नह हो जानेपर असंवत-सम्यग्रहिमें उदयका व्यक्ति देखा जाता है।

स्त्यानमृद्धि आदिक तीन, अनन्तानुबन्धिचनुष्क, स्रीवेद, चार संस्थान, पांच संहनन, उद्योत, अप्रशस्तावेहायांगाति, दुर्भग, दुस्वर और अनादेय, इनका स्वोदय-परोदयसे बन्ध हाना है। किन्तु विशेष इतना है कि तिर्यच योनिमतियोंमें स्रोवेदका स्वोदयसे ही बन्ध होना है। तिर्यगायु, तिर्यगति और नीचगोत्रका स्वोदयसे ही बन्ध होता है।

१ प्रतिपु ' तिरिक्खगहपाओमगालुपुर्व्वी ' इति पाठः ।

२ मतिद्व ' सासभी ' इति पाढः ।

मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुषुन्त्रीणं परादर्णेव बंधो । ओराठियसरीर-ओराठियसरीरओगोबंगाणं सोइब-परोदर्णः बंधो, विग्गहगदीए उदयाभावादो । तिरिक्खगदिपाओग्गाणुपुन्त्रीए वि सोदय-परोदर्णः बंधो, विग्गहगदीए विणा अण्णस्य उदयामावादो ।

यीणगिद्धित्तय-अर्णताणुवंधिचउनकाणं णिरंतरा वंघो, युववंधितादो । इत्यिवद-मणुसगइ-चउसंटाण-पंचसंबडण-भणुमगइपाओम्गाणुपुञ्ची-उज्जाव-अण्यस्त्यविद्यायगइ-दुभग—दुस्सर-अणादेज्जाणं सांतरा वंघो, एगसमएण वंधुवरमदंसणादो । तिरिक्खाउ-मणुस्साउआणं णिरंतरो वंघो, जहण्णेण वि एगसमयवंधाणुवरुभादो । तिरिक्खगइ-ओराठियदुग-तिरिक्ख-गइपाओग्गाणुपुञ्ची-णीचागोदाणं सांतर-णिरंतरा, तेउ-वाउकाइयाणं तेउ-वाउकाइय-सत्तम-पुढवीणरह्पर्दितो आगंत्ण पंचिंदियतिरिक्ख-तप्यज्जतै-जाणिणीसु उपण्णाण सणक्कुमारादि'-देव-भरक्प्र्हितो तिरिक्खेसुप्णणणं च णिरंतरबंधदंसणादो । णविर मासणे सांतरा चेव, तस्स तेउ-वाउकाइएसु अभावादो सत्तमपुढवीदो तरगुणेण णिग्गमणाभावादो च । ओराठियदुगस्स

मनुष्यायु, मनुष्याति और मनुष्यातिप्रायाग्यानुषूर्यका परोदयसे वन्ध होता है। औदारिकशरीर और औदारिकशरीरांगायांगका स्वोदय-परोदयस वन्ध होता है, स्वाँकि, विष्यहगतिमें इनका उदय नहीं रहता। निर्ययगतिमयोग्यानुष्यका भी खोदय परोदयसे बन्ध होता है, स्वाँकि, विम्नदगतिको डोक्कर अन्यव उसके उदयका अभाव है।

स्त्यानगृक्षित्रय और अनन्तानुविश्वित्र्यक्ता निरन्तर वन्ध होना है, क्योंकि, ये ध्रुवकन्धी हैं। क्रिविद, मृत्युत्वगित, वार संस्थान, पांच संहनन. मृत्युव्यगितमायोग्यानुपूर्वी उपोत, अम्रशस्त्रिवायोगित दुर्मण दुस्य और अनादेय, हनका सान्तर वन्ध होता है, क्योंकि, एक समयमें हनके वन्धक विश्वास देखा जाता है। निर्यगायु और मृत्युव्याज्ञा किरस्तर वन्ध होता है, क्योंकि, ज्ञवन्यसे भी हनका एक समय वन्ध नहीं पाया जाता। तिर्यमाति, औदारिकद्विक, तिर्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी ओर नीचगात, हनका सान्तर निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, तेजकायिक व वायुकायिकांक नया तेजकायिक, वायुकायिक व सन्तम पृथिवीके नारिकरोमेंसे आकर पंचान्त्रय तिर्यच और उसके पर्याप्त व योनिमितयोमें उत्पन्न हुए जीवोंके, और सनक्तमारावि देव व नारिकरोमेंसे तिर्यचामें उत्पन्न हुए जीवोंके, और सनक्तमारावि देव व नारिकरोमेंसे तिर्यचामें उत्पन्न हुए जीवोंके, वार सनत्कुमारावि देव व नारिकरोमेंसे तिर्यचामें उत्पन्न हुए जीवोंके, वार सनत्कुमारावि देव व नारिकरोमेंसे तिर्यचामें उत्पन्न हुए जीवोंके, वार सुणस्थान से साल्तर ही वन्ध होता है। विशेषता यह है कि सासादन गुणस्थानमें सान्तर ही वन्ध होता है, व्यापस्थानके साथ निर्ममन भी नहीं होता। औदारिकद्विकका

१ काप्रती ' तिरिक्खसपञ्जन ' अ आप्रत्यो ' तिरिक्खतसपञ्जन ' इति पाठ ।

२ प्रतिषु ' उपपण्णाण ओरालियसरीरअगोवग सणक्कुमारादि- ' इति पाठ-।

### सांतर-णिरंतरे। 1

एदासि पच्चया सञ्चर्गणेमु पंचद्वाणियपयडिपच्चएहि तुल्छ । णवरि तिरिक्ख-मणुस्साउआणं मिच्छाइद्विम्ह कम्मद्रयपच्चयो णव्धि । पंचिद्रियतिरिक्खपञ्जत-पंचिंदिय-तिरिक्खजोणिणीसु ओगल्छियमिस्स-कम्मद्रयपच्चया णव्धि । च उञ्चिहमु तिरिक्खमु मासणे ओराल्छियमिस्स-कम्मद्रयपच्चया णव्धि, अपज्जनकार्ट तस्माउर्वयाभावादो ।

यीणिगिद्धित्य-अणंताणुर्विधिच उक्काणं भिल्छाइही च उगःसंग्रतं, सायणां तिगइ-संग्रतं येथओ । इरियवेदं णिरयगईण विणा तिगइसंग्रतं, मणुपाउ-मणुसगइषाओभगाणुपुच्वीओ मणुसगइसंग्रतं, तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइषाओभगाणुपुच्वी-उउजावाणि तिरिक्यगाइमंग्रतं, ओग-ठियसरीर-च उसेटाण-ओगालियमरीग्अंगोवंग-पंचमंग्रडणाणि तिरिक्ख-मणुमगइमंग्रतं, अपसत्थ -विहायगइ-दुसग-दुस्सर-अणादे ज्ञ-णीचागोदाणि देवगदीण् विणा तिगःसंग्रतं वंधित । एटासिं प्यडीणं येथस्स तिरिक्खा सामी । येथद्वाणं वंधिवणहद्वाणं च सुगमं । यीणिगिद्धितिय-अणंताणुर्विधिच उक्काणं मिन्छाइहिग्ट च उविवही वंधी । सामणे द्विहा, अणादि-मुवा-

### सान्तर निरन्तर बन्ध होता है।

इन प्रकृतियोंकं प्रत्यय सब गुणस्थानोंमें पंचस्थानिक प्रकृतियोंकं समान है। विशेषता केवल यह है कि निर्यागु और मनुष्पायुका मिथ्यारिक गुणस्थानों कामेश प्रत्यय नहीं होता। पंचित्रय निर्यंच पर्याप्त और पंचीत्रय निर्यंच पंगीत्मनियोंमें औद्दार्शिकांमिश्र व कामेश प्रत्यय नहीं होता। चार प्रकृतिक निर्यंचीमें सामादन गुणस्थानमें आदारिकांमिश्र और कामीण प्रत्यय नहीं होते। चार प्रकृतिक निर्यंचीमें सामादन गुणस्थानमें आदारिकांमिश्र और कामीण प्रत्यय नहीं होते, क्योंकि, अप गीलकालमें उनके आयुका वस्थ नहीं होता।

१ प्रतिपु ' इत्थिवेद- ' इति पाठ. ।

२ प्रतिपु 'अपञ्जत्त- ' ₹ति पाठः ।

भावादो । सेसपयडीणं बंघो सादि-अद्भुवो, अद्भुवंधितादो ।

मिच्छत्तःणवुंसयवेद-णिरयाउ-णिरयगइ-एइंदिय-बीइंदिय-तीइं-दिय-चउरिंदियजादि-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्टसंघडण-णिरयगइपाओ-ग्गाणुपुव्वि-आदाव-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणसरीरणामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ६७ ॥

सुगमं ।

# मिच्छाइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ ६८ ॥

ण्डस्म अत्था बुच्चदे — भिच्छत्त-प्रइंदिय-वीइंदिय-वीइंदिय-चाडारिय-आदाष-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहागणाणं घंघोदया समे वोव्छिण्णा, भिच्छाइडि मोत्तूणवासि उबिरिसेषु उदयाभावादों । णुबुसयवेद-हुंडसंठाण-अमंपत्तसेवहसंपरुणाणं वंधवोच्छेदा चेव णोदयस्स, सन्वगुणेमुदयदंसणादो । णिरयाउ-णिरयगइपाओगगापुर्ज्वाणं तिरिक्चगरीण् उदयाभावादो पुर्च पन्छा वंधादयबाच्छेदविचारं। णिखा

बन्य सादि व अभुव है।ता है, क्योंकि व अभुववन्धी हैं।

मिध्यात्व, नपुंसकवेद, नारकायु, नरकगति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरि-न्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तसृशदिकाशरीरसंहनन, नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, रथावर, सुक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणशरीर नामकर्मीका कीन बन्धक और कीन अवन्धक है ? ॥ ६७ ॥

यह सत्र सगम है।

मिथ्यादृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष तिर्यच अबन्धक हैं॥ ६८॥

इसका अर्थ कहते हैं — मिय्यात्व, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, वीन्द्रिय, खतुरिन्द्रिय, आताप, स्थावर, सुक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, इनका बन्ध और उदय दोनों साथ खुनिष्ठळ होने हैं, क्यांकि मिय्यादि गुणस्थानों छोड़कर उपरिम्न गुणस्थानों में इन प्रकृतियांके उदयका अभाव है। नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान और असंभाष्तस्थाटिकासंहनन, इनके बन्धका ही व्युच्छेद है, उदयका नहीं, क्योंकि सब गुणस्थानों में इनका उदय देखा जाता है। नारकायु और नरकापित्रायोग्यानुपूर्विका निर्मेगनिमें उदय न होनेसे इनके पूर्व या प्रश्नात् बन्धोद्यय्युच्छेद होनेका विचार नहीं है।

मिच्छत्तस्स सोदएणेव, णिरवाउ-णिरयगइ-णिरयगइपाओगगाणुष्ट्वणिं परोदर्णेव, स्साणं सोदय-परोदएहि थंघो। णविर पंचिंदियतिरिक्खतियम्म एइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-ताइंदिय-जाइतियादि-आदाव-थावर-सुद्दुम-साहारणाणं परोदएण वंघो। पंचिंदियतिरिक्ख-[पज्ज ]- जीणिणीसु अपज्जत्तस्स परोदएण वंघो। वंचिंदियतिरिक्ख-[पज्ज ]- जीणिणीसु अपज्जत्तस्स परोदएण वंघो। विच्छत्त-णिरवाऊणं णिरतिरो वंघो, एगसमएण वंघससुवरमाभावादो। सेसपय्दीणं घंघो सांतरो, एगसमएण वंघससुवरमाभावादो। सेसपय्दीणं घंघो सांतरो, एगसमएण वंघससुवरमाभावादो। सेसपय्दीणं पंघो सांतरो, एगसमएणं वंघससुवरमाभावादो। सेसप्यदीणं पंघो सांतरो, एगसमएणं वंघसस्यत्मयाप्याच्चा । जीणिश्रीस्य एवस्वाच्चा । जीणिश्रीस्य पच्चा । णिरवाउअस्म तिरिक्स-वंचिंदियतिरिक्ख-जीणिश्रीस्य एगूमवंचास पच्चा। मिच्छतं चउगइसंजुतं, णवंसववद-दुंडसंट्याणीणं तिमवसंन्रीत्रिण्या-णिरवगदान्यास्य एम्प्राचंचास पच्चा। मिच्छतं चउगइसंजुतं, णवंसववद-दुंडसंट्याणीणं तिमवसंन्रीत्रित्य-वादिय-जारवाद्म-प्राच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच-प्याच

मिध्यान्यका स्वादयंस हो; नारकाषु, नरकगात और नरकगातिप्रायोग्यानुपूर्योका परेत्वयंसे ही; तथा रोग महतियाँका स्वोदय-परोदयंस ही बच्च हाता है। विशेषता यह है कि पंवेदित्यात्त्र कीन प्रकारक तिर्यवाँमें एकन्द्रिय, द्वीट्रिय, चीट्रिय, चतुरिहिय, जाति, आतात, स्थावर, सहस और ताधारण महतियाँका परोदयंस बच्च हाता है। पंचेद्रिय जाति, आतात, स्थावर, सहस और ताधारण महतियाँका परोदयंस बच्च हाता है। योनिमतियाँमें अपर्यान्तका परोदयंस बच्च होता है। योनिमतियाँमें नपुंक्तवंदका परोदयंस वच्च होता है। मिध्याय्व और नारकायुका निरन्तर बच्च होता है। स्थाविक स्थाविक स्वत्यं का स्वत्यं हमें वच्चका विश्वाम नहीं होता। रोग प्रहतियाँका बच्च सान्तर होता है, स्थाँकि, एक समयंस इनके बच्चका विश्वाम नहीं होता। रोग प्रहतियाँका बच्च सान्तर होता है, स्थाँकि, एक समयंस इनके बच्चका विश्वाम नहीं होता। रोग प्रहतियाँका वच्च सान्तर होता है, स्थाँकि, एक समयंस इनके बच्चका विश्वाम नहीं होता। रोग प्रहतियाँका स्व

मिथ्यात्व, नपुंसकेवद, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तस्पाटिकासंहनन, नरकगाति, नरक-गतिप्रापोग्यातुपूर्वी, पकेन्द्रिय, इंगिन्द्रय, चीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, बाताप, स्थावर, स्कृम, अपर्याप्त और साधारण, इनके तिरफ्त प्रत्यव होते हैं। योनिमतिपाँची इच्यावन प्रत्यय होते हैं। नारकाकुके तिर्येच, पंचीन्द्रय तिर्येच और पंचीन्द्रिय तिर्येच पर्याप्तीमें इच्यावन प्रत्यय होते हैं। पंचीन्द्रय तिर्येच योनिमतियोंमें उनेचास प्रत्यय होते हैं।

मिष्यारिष्ट तिर्यंच मिष्यात्वको चारों गतियोसे संयुक्त, नपुंसक्रवेद व दुण्ड-संस्थानको तीन गतियोसे संयुक्तः नारकायुः नरकगति और नरकगतिप्रायान्यपुर्विको नरकगतिसे संयुक्तः एकेन्द्रिय, झीन्द्रिय, चीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, आताप, स्थावर, सुंक्रम और साधारण, इनको तिर्यम्गतिसे संयुक्तः तथा असंप्राप्तस्पाटिकासंहतन और अपर्याप्तको तिर्यमाति व मनुष्यगतिस संयुक्त बांधने हैं। इन महातियोके कृष्यके तिर्यक्त ंब हुममं। निष्कारसः भारिकी जबादिकी हुनी अदबी ति चडिकहे। बंबी क्सिनं सादि-अदुवी, अदुवर्गिपतारो ।

अपन्त्रवस्त्राणकोध-माण-मायाः ही मार्ण की वैधी की अवंधो ? ॥ ६९ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्टिपहुडि जाव असंबदसम्बादिटी वंधा । एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ॥ ७० ॥

एदेण संगहिदत्याणं प्यांसा कीरेद — एडासि वैवीदया सम् वैविच्छणा, दोण्डम-संजदसम्मादिद्विनेह विणासुवर्ठमादा । सोहय-परादर्ण विषा, अद्भुनेदयता । विश्वसि, 'सुव-वंधितादा । पच्चमा तिरिक्ताणं पंचद्वाणियपंचिडपच्चरहि तुन्ता । 'मिन्छाईट्टी चंडमह-संज्ञतं, सासणसम्मादिद्वी तिग्रसंजुतं, सम्मामिन्छादिद्वी असंजदसम्मादिद्वी दिवश्वसिज्ञत

स्वामी हैं। बन्धाय्वान और बन्धावनष्टस्थान सुगम हैं। मिण्यात्वका सादिक, अंतादिक, भुव और अभुव चारों प्रकारका बन्ध होता है।दोष अंकृतियोंका सादि व अंकुष बन्ध होता है, क्योंकि, वे अभुववन्धी हैं।

अप्रत्यास्थानावरण कोष, मान, माया और लोमका कौन बन्धक और कौन विवेधक है ?॥ ६९॥

बह सूत्र सुगम है।

मिध्यादृष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि तक अध्यक हैं। 'ये' बन्धकाँहैं, क्षेत्र'ज्ञकालक हैं।। ७० ।।

इस सुबके द्वारा संग्रेडीत अधीका प्रकाश करते हैं— हम बारी प्रकृतियोका बच्च भीर उदय दोनों साय ग्युंच्छिक होते हैं, क्योंक, असंगतदान्धकार ग्रुंचिका में दिल्लीका विकाश पाया जाता है । इनका स्वेदिय गरीदयंत्र वच्च होता है, क्योंकि, व अधुक्रीदयी हैं। निरम्मर बच्च होता है, क्योंकि, अववस्थी है। इनके प्रयोग निर्वेचिक ग्यास्त्राम्य ग्रास्त्र कर्मकार क्योंकि अक्टोत्यकि समान हैं। सिरमादिक त्योंक क्योंकि गरीवर्गित संयुक्त, सासादनस्थानकार जीत गीतियोस संयुक्त, तथा संयोग्धिपार्थाहाह व अधियनस्थानकार विकास षंषंति । तिरिक्खा सामी । वंधदाणं वंधविणदृष्टाणं च सुगमं । मिच्छाइद्विम्हि चउन्विही । सेसगुणेसु तिविहो, धुवाभावादो ।

देवाउअस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ ७१ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्टी संजदासंजदा बंधा । एदे बंधा. अवसेसा अवंधा ॥ ७२ ॥

प्रस्मत्थे बुरुवदे — बंघोदयाणमेत्थ पुख्यं पच्छा वोच्छेदविचारो णरिश, तिरिक्खगईए देवाउअस्म उदयाभावादां । परोदण्ण वंधो, बंधोदयाणमञ्जनेण उत्तिबिरोहादो ।
शिरंतरो, एगसमर्ण वंधुवरसाभावादां । तिरिञ्च-पंचिदियतिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख-पज्जनण्सु
भिच्छाइहि-सामणसम्माइहि-अमं जदसम्माइहि-संजदामं जहाकमण एककावण्ण-छादालबादाल-सत्ततीसपन्चया होति । जोणिणीस एगूणवंचास-चउवेदाळीस-चाळीस-पंचतीस-पञ्चया । सेसं सुगमं । सच्चे देवगङ्संजुने वंधीत । तिरिक्खा सामी । वंधकाणं वंधविणहुङ्गणं च सुगमं । देवाउअस्स वंधो सञ्चत्थ सादि-अडवें।, अङ्वववंधितादा ।

बांधते हैं। तिर्यंच जीव इनके स्वामी हैं। वन्धाध्यान और वन्धांवनएस्थान सुराम हैं। मिथ्याहष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका वन्ध होता है। दोप गुणस्थानोंम तीन प्रकारका बन्ध है, क्योंकि, उनमें धृव वन्धका अभाव है।

देवायुका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ७१ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, असंयतमम्यग्दृष्टि और संयतासंयत वन्धक हैं। ये बन्धक हैं, श्रेष तिर्यच अधन्धक हैं॥ ७२॥

इसका अर्थ कहते हैं— यहां वन्ध और उद्यक्त पूर्व या एक्षान् स्युक्छेट्र होनेका विचार नहीं है, क्योंकि, तियंगातिमें देवायुक उद्यक्ता अभाव है। देवायुक्ता परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, उसके बन्ध मेरी उद्युद्ध देवायुक्ता परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, उसके बन्ध मेरी उद्युद्ध होता कि मान है। तियंच विचार कि स्वित्त होता है, क्योंकि एक समयत्र क्याक्रामका अभाव है। तियंच पंचित्त्रिय तियंच और पंचित्त्रिय तियंच पर्यानकोंमें मिष्यादारि, सासादत्तरम्परहि, असंयत्त सम्यवहिष्ठ और संयतासंवनोंके यथाक्रमसे इक्यावन, ज्याक्रीस, व्याक्रीस और संतीस प्रस्युद्ध होते हैं। योनिमतियोंमें उनंचारत, चवाक्रीस, चार्णस और पंतीस प्रस्युद्ध होते हैं। दोष प्रत्यप्रक्षणा सुराम है। सब नियंच देवायुक्ते देवगतिसे संयुक्त बांधते हैं। तियंच स्वामी हैं। क्याप्यान और वन्धविनष्टस्थान प्रमुग्त हैं। देवायुक्ता वन्ध सर्वद्र साहि व्याप्यक्त प्रमुग्त होता है, क्योंकि, वह अध्ववस्थी प्रकृति है।

पंचिंदियतिरिक्सअपज्जता पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-सादासाद-मिच्छत-सोलप्तकसाय-णवणोकसाय-तिरिक्साउ-मणुस्साउ-तिरिक्सगइ-मणुस्सगइ-एइंदिय-चीइंदिय-तीइंदिय-च उरिंदिय-पंचिं-दियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर- छसंठाण-ओरालियसरीर-अंगोवंग-छसंघडण-चण्ण-गंध-रम-फास-तिरिक्सगइ-मणुसगइपाओ-गगाणुपुत्वी-अगुरुगलहुग-उवघाद-परघाद-उस्मास-आदाउज्जोव-दो-विद्यायगइ-त्तप-थावर-यादर-सुदुग-पज्जत-पत्तेय-माहारणसरीर-थिरा-थिर-सुहासुह-सुगभ-[ दुभग-] सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्ज-जस-कित्ति-अजसिकित-णिमिण-णीचुचागोद पंचेतराह्याणं को बंधो को अवंधो ?॥ ७३॥

सुगमं ।

सब्वे एदे बंधा, अबंधा णित्थ ॥ ७४ ॥

थीणगिद्धितिय-मणुम्माउ-मणुम्सगइ-एइंदिय-वीइंदिय-तीइंदिय-च**उगिदियजादि-हुंड-**

पंचेन्द्रिय तिर्वच अपयोप्तोंमें पांच ज्ञानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, साना व असाता वदनीय, मिध्यात्व, सालह कपाय, नौ नोकषाय, तिर्वपायु, मनुष्यायु, तिर्वग्गाति, मनुष्यगति, एकेन्द्रिय, दीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक तैजस व कार्मण शरीर, छह संस्थान, औदारिक शरीरांगोपांग, छह संहनन, वर्ण, गन्ध, रम, स्पर्श, तिर्वग्गति व मनुष्यगति प्रयोग्यानुपूर्वी, अगुरुल्छ, उपघात, परधात, उच्छ्वाम, आताप, उद्योत, दो विद्यायोगित्यां, त्रस, स्थावर, बादर, स्थम, पर्यान्त, प्रस्यक, साधारणसरीर, रिवर, अस्थिर, श्रुम, अशुम, सुमन, [दुर्मग], सुस्वर, दुस्वर, बादेय, अनोदेय, यशकीर्ति, अपशकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र, ऊंचगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥ ७३॥

यह सूत्र सुगम है।

ये सब पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्त बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं ॥ ७४ ॥ स्त्यानगृद्धित्रय, मतुष्यायु, मतुष्यगति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, जीन्द्रिय, जतुरिन्द्रिय संभाजिकाक्षेत्रकं रुक्तान्न असंबद्धसे वह चारितिहर रेच्छंच क्ष्या नाम्याहणुक्षी न्यर -चादुस्सम्बद्धाद्धकोवः दोविद्दात्रवाहः यावर सुदुस यज्जन साद्धारण-सुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्य --असम्बद्धित-उच्चामोद-पृत्धि-पुरिसचेदालमराज्जनएयु' उदयाभावादो अवसेसाणं पयडीणपुरूप-वेच्छिदानावादोः च पूक्तं पच्का वंचीहरूपवीच्छित्रविचारो णस्यि ।

पंचणाक्यसभीय-च उद्यस्मावरणीय-मिञ्कत-जवुंसयवेद्य-तिरिक्ताउ-तिरिक्त्वणह् नोषा-कृत्वव्यव्यक्ति-वृष्ण-गंध-रस-प्राव-अगुरुअक्टुअ-तस-बादर-अप-अत्य-विराधिर-चुमासुध-द्वमा-अण्यक्तिज-अक्षसिक्ति-विमिश्य-पंचतस्य-जीनामीदाणं सोद्यप्णेव चंघो । विद्या-पयस्य-साद्य-साद-सोठनक्राध्य-क्रण्णोकसायाणं मोदय-गरेदएणेव चंघो, अदुवोदयनादो । ओराटियसरीर-हुं इसंग्रण-ओराटियसरीरअंगोवंम-असंपत्तसेवद्वसंपडण-उत्तवाद-पत्तेवसरीराणं सोदय-परेदएण चंघो, विन्मद्वनदीए एदासिसुदयायावादो । तिरिक्त्वकादिषाओग्याणुपुत्रीए वि सोदय-पसेदएण चंघो, विन्मद्वनदीए चेव उदयादो । अण्यपत्रश्चीणं परेदाद्येणव चंघो, एत्य एवासिस्यव्यामावादो ।

जाति, हुण्डसंस्थानसे रिहित पांच संस्थान, असंधान्तस्थादिकासंहननसे रिहित पांच संहतन, मतुष्यगतिमायोग्यानुपूर्वी, परघात, उच्हवास, भाताप, उद्योत, हो विहासानित्यां, स्थावर, स्कूम, प्यांचल, साधारण, सुम्रण, सुस्वर, दुस्कर, आतेष, याचित, साधारण, सुम्रण, सुस्वर, दुस्कर, आतेष, और पुरुषवेद, हनका अपर्यान्तीमें उदय न होनेसे तथा होर प्रकृतियोंका उदयपकृष्टकेद न होनेसे यहां बच्च और उदयके पूर्व या प्रश्लाद् शुक्केद होनेसे वाहां बच्च भीर उदयके पूर्व या प्रश्लाद शुक्केद होनेसा विवार नहीं है।

पांच वानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, मिथ्वात्व, नयुंसकवेष, तियंगाय, विकंगति, तैज्ञव व कार्यण रारीर, कर्म, गम्ब, रस, स्वर्ध, असुक्कपु, त्रस, व्यव्यः, क्रम्ब, मम्बद्ध, स्वर्ध, असुक्कपु, त्रस, व्यव्यः, व्यवः, व्यवः,

१ प्रतिषु ' पुरिस्तिक गञ्जलमान्त्रकपृष्ट् ' इति पाठ ।

२ मतिक ' समित्र समायको ' इति पाकः ।

षंचणाणावरणीयः णवदंसणावरणीय-मिच्छत्तः सोटसकसाय-भय-दुगुंछा-तिरिक्स<del>-मणु-</del> स्साउ-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहअ-उवधाद-णिमिण-पंचेतरा-इयाणं णिरंतरी बंधी, ध्रवबंधितादी एगसमएण बंधवरमाभावादी च । तिरिक्खगड-तिरिक्ख-गइपाओग्गाणुप्रन्वि-णीचागोदाणं सांतर-णिरंतरा बंधी, तेउक्काइय-वाउक्काइएहिंती पंचिदिय-तिरिक्खअपञ्जत्तएसपण्णाणमंत्रोसुहत्तकाठं णिरंतरं बंधुवलंभादो, अण्णत्थ सांतरत्तदंसणादो । अवसेसाणं पयडीणं सांतरा वंधा, एगसमएण बंधवरमवलंभादो ।

एत्थ सञ्जकम्माणं बादाल पञ्चया, वेजव्विय-वेजव्वियमिस्स-इतिथ-परिसोरालिय-मण-विचेजोगाणमभावादो । णवरि तिरिक्ख-मणस्साउआणमिगिदालीस पञ्चया, कम्मडयकाय-जोगेण सह चोइसण्णं पच्चयाणमभावादो । सेसं सगमं ।

तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-एइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-चर्डारेंदियजादि-तिरिक्खग्र-पाओगगाणुपुञ्जी-आदाउज्जीव-थावर-सहम-साहारणाणि तिरिक्खगृइसंज्ञतं बज्झंति । मणस्साज-मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुञ्ची-उच्चागोदाणि मणुसगइसंज्ञतं बज्झंति । कदो ? सामावि-यादो । अवसेसाओ पयडीओ तिरिक्ख-मणुमगइसंज्ञतं वज्झंति । सन्वासिं पयडीणं बंधस्स

पांच ज्ञानावरणयि, नौ दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, सोलह कवाय, भय, जुगुप्सा, तिर्यगाय, मनुष्याय, औदारिक तैजल व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलचु, उपघात. निर्माण और पांच अन्तराय, इनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, ये ध्रवक्षी प्रकृतियां हैं, तथा एक समयमें इनका बन्धविश्वाम भी नहीं होता । तिर्यमाति, तिर्यमाति-प्रायोग्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, तेजकायिक और वायुकायिक जीवोंमेंसे पंचेन्द्रिय निर्यंच अपर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुए जीवोंके अन्तर्महर्त काल तक इनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है, तथा अन्यत्र सान्तर बन्ध देखा जाता है। शेय प्रकृतियाँका सान्तर वन्ध होता है, क्योंकि, एक समयमें उनके बन्धका विश्वाम पाया जाता है।

यहां सब कर्मोंके ज्यालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि वैक्रियिक, वैक्रियिकमिश्च, स्वीवेद, पुरुषवेद, भौदारिककाययोग, चार मन और चार वचन योग प्रत्ययोंका अभाव है। बिशेषता यह है कि तिर्यगायु और मनुष्यायुके इकताठीस प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, कार्मण काययोगके साथ यहां चीवह प्रत्ययोंका अभाव है। शेप प्रत्ययप्ररूपणा सगम है।

तियगाय, तिर्यगाति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, तिर्यगाति-प्राचान्योत्पूर्वी, आताप, उद्योत, स्थावर, सूक्म और साधारण, ये प्रकृतियां तिर्वेचगतिसे संयुक्त बंधती हैं । मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और उच्चगोत्र प्रकृतियां मन्व्यगतिसे संयुक्त बंधती हैं। इसका कारण स्वभाव ही है। शेव प्रकृतियां तिर्यमाति व मनध्यगतिसे संयक्त बंधती हैं। सब प्रकृतियोंके बन्धके तिर्येच स्वामी हैं। ₩. ŧ. ₹७.

तिरिक्सा सामी । वंशदाणं वंशविणदृद्धाणं व सुगमं । पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-मिच्छत्तःसोलसकसाय-भय-दुगुंळा-तेजा-कम्भइयसरीर-वण्णचउक्क-अगुरुवलहुब-उवधाद-णिमिण-पंचेतराइयाणं चउन्विही बंधी, धुववंधितादो ।

मणुसगदीएँ मणुस-मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु ओघं णेयन्वं जाव तित्ययरेति । णवरि विसेसो, वेट्टाणे अपच्चक्खाणावरणीयं जधा पोर्चिदियतिरिक्खभंगो ॥ ७५ ॥

एदस्सत्थे। बुच्चदे — आंघम्मि जासिं पयडीणं ज बंधया परुविदा ते चेव तासिं पयडीणं बंधया एत्य वि होति ति ओघमिदि उत्तं । सन्वद्वाणेसु ओघते संपत्ते तण्णिसेदृष्टं बेद्वाणियपवडीणं अपच्चक्खाणावरणीयस्स च पंचिंदियतिरिक्चभंगे। ति परुविदं । एदेण देसासासिएण स्ट्ट्र्यपरुवणं कस्सामें। तं जहा — पंचणाणावरणीय-चउदंमणावरणीय-जसिकित-उच्चागोद-पंचतराइयाणं गुणगयवंधसामित्तेण, वंधोदयाणं पुक्वं पच्छा वोच्छेद-विचारेण, सोद्य-परोद्य-सांतर-णिरंतरवंधविचारणाए, वंधदाणं वंधविणहृद्दाणं च सादि'-आदि-

बन्धाञ्चान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं। पांच क्षानावरणीय, नौ दृशनावरणीय, प्रिथ्वान्व, सोलह कषाय, भय, जुगुन्सा, तैजस व कार्मण शरीर, वर्णादिक चार, अगुरुत्छपु, उपघान, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका चारों प्रकारका वन्ध होता है, क्योंकि, भ्रुववन्धी हैं।

मनुष्यमितेमें मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त एवं मनुष्यनियोंमें तीर्थंकर प्रकृति तक ओघके समान जानना चाहिये । विशेषता इतनी है कि द्विस्थानिक प्रकृतियों और अप्रत्याख्याना-वरणीयकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय तिर्थंचोंके समान है ॥ ७५ ॥

१ अ-आप्रत्योः ' बधढाणं बधीत्रणहुदुाणं सादि- '; काप्रती ' बंधढाण बंधितणहुदुाण च सुगम सादि ' इति पाटः । समती स्वीकृतपाटः ।

विचारेसु वि ओघादो णस्यि भेदो । जस्यस्यि तं परुवेमो — मिन्छाइहिस्स तेवण्ण पञ्चया, सासणे अहेत्तालीस, सम्मामिच्छादिहिम्हि बाएतालीस, असंजदसम्मादिहिम्हि चोदालीस, वेउव्वियदुगभावादो । मणुसिणीसु एवं चेव । णविर सव्वगुणद्दाणेसु पुरिस-णबुंसयवेदा, असंजदसम्माइहिम्हि ओरालियमिस्स-कम्मद्द्या, अप्यमत्ते आंहारदुगे णस्थि । मिच्छाइही चज-गृहसंख्तं, सासणे तिगइसंख्तं, उवरिमा देवगइसंख्तं मणुसगइसंख्तं च बंधित ।

णिद्दाणिदा-पयलपयला-भीणागिद्ध-अर्णताणुर्वधिच उद्ध-इत्थिवेद-तिरिक्खाउ-मणुसाउ-तिरिक्खगड्-मणुसगड्-ओरालियसरीर-चउसंत्रण-ओरालियसरीरअंगोवंग-पंचसंघडण-तिरिक्खगड्-मणुसगड्याओरगाणुपुन्ति-उज्जोव-अप्पसत्थिविद्दायगड्-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणि त्ति एदाओ एत्थ वेद्दाणपयडीओ । ओघवेद्दाणपयडीहिंतो जेण मणुस्साउ-मणुसदुग-ओरालियदुग-वज्जिरसहसंघडणेहि अधियाओ तेण पंचिदियतिरिक्खवेद्दाणमंगो ति इत्ते ।

ण्रथः थीणगिद्धितय-इस्थिवद-मणुस्साउ-मणुसगइ-ओराल्यिसरार-चउसंक्रण-ओरा-लियसरीरअंगोबंग-पंचसंघडण-मणुसगइगाओग्गाणुयुव्ती-अप्सस्थिबहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणा--देडजाणं पुर्व्वं वंघो वोच्छिणो पर्ष्छा उदओ । अणंताणुवंधिचउक्कस्स वंधोदया समं वोस्छि-

तथा साहि आदि बन्धके विचारों भी ओ घसे कोई भेद नहीं है। जहां भेद है उसे कहते हैं—
मिथ्यादृष्टिक तिरेपन प्रत्यय, सासादनमें अकृतालीस, सम्यग्निध्यादृष्टिमें व्यालीस और
असंयत्तनम्यन्दृष्टि गुणस्थानमें चवालीस प्रन्यय होते हैं, क्योंकि, यहां वैकिथिक व
वैकिथिकमिश्र प्रत्यय नहीं होते। मनुष्यात्योंमें इसी प्रकार प्रत्यय होते हैं। विशेष इतना
है कि सब गुणस्थानों पुरुष व नयुंसक वेद, असंयत्तसम्यन्दृष्टि गुणस्थानों अदिश्विक्षम्य
क कामण, तथा अममत गुणस्थानमें आहारिक्रिक्ष
गतियोंसे संयुक्त, सासादत्तसम्यन्दृष्टि नरकगितके विना तीन गतियोंसे संयुक्त और उपरिम्न
जीव देवगतिसे संयुक्त व मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं।

निद्दानिद्दा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, अनन्तानुविध्यचतुष्क, खांवेद, तिर्यगायु, मनुष्यायु, तिर्यगाति, मनुष्याति, औदारिकदारीर, चार संस्थान, औदारिकदारीरांगोपांग, पांच संहतन, तिर्यगातिप्रायोग्यानुपूर्वी, मनुष्यातिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अमदास्त-विद्दायोगति, दुर्भग, दुस्सर, अनादीय और नीचगोत्र, ये यहां द्विस्थानिक मकृतियां हैं। कोश्रद्धिस्थान प्रकृतियां स्वं कोश्रद्धिस्थान प्रकृतियां स्वं केश्रद्धिस्थान प्रकृतियां स्वं केश्रद्धिस्थान प्रकृतियां केश्रद्धिस्थान प्रकृतियां स्वं केश्रद्धिस्थान प्रकृतियां स्वं केश्रद्धिस्थान प्रकृतियां केश्रद्धिस्थान प्रकृतियां केश्रद्धिम्म स्वर्धा स्वर्धा हैं। अत्य एवं पंचिन्द्रय तिर्यचां की द्विस्थान प्रकृतियां केश्रद्धिस्थान प्रकृतियां केश्रद्धिस्थान प्रकृतियां केश्रद्धिस्थान प्रकृतियां केश्रद्धिस्थान प्रकृतियां केश्रद्धान प्रकृतियां केश्रद्धिस्थान प्रकृतियां केश्रद्धित्यान प्रकृतियां केश्रद्धिस्थान प्रकृतियां केश्यद्धिस्थान प्रकृतियां केश्रद्धिस्थान प्रकृतियां केश्रद्धिस्थान प्रकृतियां केश्रद्धिस्थान प्रकृतियां केश्रद्धिस्थान प्रकृतियां किश्रद्धिस्थान प्रकृतियां किश्रद्धिस्थान प्रकृतियां किश्रद्धिस्थान प्रकृतियां किश्रद्धिस्थान प्रकृतियां किश्यद्धिस्थान प्रकृतियां किश्यद्धिस्थान प्रकृतियां किश्यद्धिस्थान प्रकृतियां किश्यद्धिस्थान प्रकृतियां किश्यद्धिक्य किश्यद्धिक्य क्षितियां किश्यद्धिक्य क्षितियां किश्यद्धिक्य किश्यद्धिक किश्यद्धिक्य किश्यद्धिक किश्यद्धिक्य किश्यद्धिक किश्यद्

यहां स्त्यानगृद्धित्रय, ऋषिद, मनुष्यायु, मनुष्यगति, औदारिकरारीर, चार संस्थान, औदारिकरारीरांगोपांग, पांच संहनन, मनुष्यगतिमायोग्यानुपूर्वी, अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्तर और अनादेय, इनका पूर्वमें वन्ध व्युष्टिक होता है, पश्चान् उद्दय । अनन्तानुः ज्बंति, सासणे दोणगमुन्छेददंसणादो । तिरिक्ताउ- [ तिरिक्तगर्- ] तिरिक्तगर्माणु-पुन्वी-उज्जोत्ताणं सणुरसंसुदयाभावादो वंशोदयाणं पुन्वं एच्छा बोच्छेदविचारो णरिश । णीचा-गोदस्स पुन्वं वंशो पन्छा उदजो बोच्छिण्णो, वंशे मासणिम णहे संते पन्छा संजदासंजदिम उदयवोच्छेददंसणादो ।

मणुस्साउ मणुस्सगईओ सोदएणेव वंधित । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइ-पाओग्गाणुपूजी-उज्जोवाणं परोदएणेव, मणुस्सेसु एदासिमुदयाभावादो । अवसेसाओ पयडीओ सोदय-परोदएण षज्झंति, अद्भुवोदयनादो काओ विग्गहगदीए उदयाभावादो का वि तस्येखुदयादो ।

श्रीणिगिद्धितिय-अर्णताणुर्वधिचउक्काणं णिरंतरा चंधो, धुववंधिचारो । [ मणुस्साउ- ] तिरिक्खाउआणं पि णिरंतरो, एगममण्णं वंधुवरमाभावारो । मणुमगद्दग्रओगमाणुषुच्वी-ओराठिय-सरीरे ओराठियसरीरअंगोवंगाणं सांतर णिरंतरो, सच्वस्य सांतरम्य एटासिं वंधस्स आणदादि-

बिन्धनुष्कका बन्ध और उदय देनों साथ व्यव्छित्र होने हैं, क्योंकि, सासादन गुणस्थानमें दोनोंका व्युच्छेद देखा जाता है। निर्यगायुः [तिर्यमाति], निर्यमातिप्रायायानु-पूर्वी और उद्योत, इनका चुंकि मनुष्योंमें उदय होता नहीं है अनः इनके बन्ध और उदयके पूर्व या पश्चात् व्युच्छें हैंसे के विचार नहीं है। नीचयोशका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छिद्ध होता है, क्योंकि, सासादनमें बन्धके नए हो जानेपर पश्चान् संयता-संयतमें उदयका व्युच्छेद देखा जाता है।

मनुष्यायु और मनुष्यगति स्वोदयसे ही बंधती हैं। तिर्यगायु, तिर्यगाति, त्रिधेमाति-मायोग्यानुपूर्वी और उद्योत महतियां परेत्रयसे ही कंधती हैं, क्योंकि, मनुष्योंमें हनके उद्यक्त अभाव है। दौष महतियां स्वोदय-परोदयसे बंधती हैं, क्योंकि, वे अधुवेदियी हैं तथा किम्हींके विमहगतिमें उद्यक्त अभाव है तो किम्हींका वहां ही उद्य रहता है।

स्थानगृहित्रयं और अनन्तानृबन्धियनुष्कका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वे धुवबन्धी महातियां हैं। [मनुष्यायु] और तिर्पतायुक्ता भी निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयमें इनके बन्धका विधाम नहीं होता। मनुष्यातिमायोग्यानुष्वी, औदारिकारारि और औदग्ररिकारीरांगोपांगका सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, इनके बन्धके सर्वत्र सान्तर होनेपर भी आनतादिक देवोंमेंसे मनुष्योंमें उत्पन्न दुप जीवोंके अन्तर्मक्रते

१ ज-काप्रत्योः ' ओराडियमरीर ' इन्येतचास्ति ।

देवेहिंतो मणुस्सेसुप्पण्णाणमंतोमुहुत्तकाठं णिरंतरत्तुवरुंभादो । अवसेसाओ सांतरं वज्वंति, एमसमप्प वंधवरमदंसणादो ।

एदासि पञ्चया देखु वि गुणहाणेसु तिरिक्त्ववेद्वाणियपयहिष्टचण्हि तुस्त्व । शीध-गिद्धितय अणंताणुवंधिचउनकं च मिच्छाइडी चउगइसंख्रतं, इरियंबेदं दे। वि णिरवप्यंश्य् विषा तिमइसंख्रतं, तिरिक्त्वाउ-तिरिक्त्वगइ-तिरिक्त्वगइपाभोग्गाणुपुच्वी-उज्जोबाणि तिरिक्त्व-गइसंख्रतं, मणुस्ताउ-मणुस्तगइ-मणुस्तगइपाभोग्गाणुप्चीओ मणुसगइसंख्रतं, ओराठियसतीर-चउसंख्रक्त-अगाठिवसतीरअंगोवंग-पंचसंपडणाणि तिरिक्त्व-मणुसगइसंख्रतं अप्यसर्थविद्वायमइ-द्वमग-दुस्सर-अणादेज्ब-भीचागोदाणि देवगईए विषा मिच्छाइडी तिगइसंख्रतं, सासणो तिरिक्त्य-मणुसगइसंद्रतं वंथड ति ।

सन्दासि पयडीणं वंधस्स मणुसा सामी । वंधदाणं वंधविणहङ्गाणं सादि-अप्रदिविचारो वि ओचतुन्त्ये ।

णिहा-पयलाणं पुरुवंपच्छावंचोदयवोच्छेद-मोदयपरोदय-सांतरिकरंतरं वंधदावं वंध-विणद्वहाणं सादिः आदिवंधपरिकस्ता ओघतुला । पच्चया मणुसगईए परूबिदपच्चयतुन्स्य । भिच्छाइट्टी चउगइमंजुतं, सासणसम्मादिट्टी तिगइसंजुतं, सेसा देवगइसंजुतं बंधेति ।

काळ तक निरम्तगता पायी जाती है। रोप प्रकृतियां साम्तर बंधती हैं, क्योंकि, एक समयमें उनके बन्धका विधास देखा जाता है।

दनके प्रत्यय दोनों ही गुणस्थानों में तिर्येचोंकी डिस्थानिक प्रकृतियोंके प्रत्ययाँके समान है। स्थानशृद्धित्रय और अनत्तानुकियवनुष्कको सिष्यादृष्टि चारों गतिसोंसे संयुक्त, क्षींवरको सिष्यादृष्टि व सासादृनसम्पद्धि दोनों ही नरकातिक विना तीन तिर्योंसे संयुक्त; तिर्यमातु, तिर्यम्गति, तिर्यमातिप्रायोग्यानुपूर्वी और उद्योतको तिर्यमाति तिर्यमातिप्रायोग्यानुपूर्वी और उद्योतको तिर्यमाति संयुक्तः मनुष्यातु, मनुष्यगति और मनुष्यातिप्रायोग्यानुपूर्वीको मनुष्यगति संयुक्तः नेतृत्याति संयुक्तः त्राया त्रीत्याति संयुक्तः त्राया संद्रायाति संयुक्तः त्राया अप्रदास्तिविद्यागिति दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीवगोत्रको स्थापति संयुक्तः तथा अप्रदास्तिविद्यागिति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीवगोत्रको सम्याद्धि देवगतिके विना तीन गतियाँसे संयुक्त व सामाद्यक्षित्र त्रियंगति वर्ष मनुष्यगतिसे संयुक्त व सामाद्यक्षित्र (त्रियंगति वर्ष मनुष्यगतिसे संयुक्त क्षायो हैं। सब प्रकृतियोक्त क्ष्मके मनुष्य स्वाप्ती हैं विष्याप्रायति वर्ष मनुष्यमातिसे संयुक्त स्वाप्ति हैं। वर्ष प्रकृतियोक्त क्षमके मनुष्य स्वाप्ती हैं विष्याप्ताति वर्ष मनुष्यानिसे संयुक्त सामादि ।

निज्ञा और प्रचलाका पूर्व वा प्रधान होनेवाला बन्धोद्दयखुच्छेद, स्वोद्दय-परोदव-बन्ध, साम्तर-निरम्तर बन्ध, बन्धाप्तान,बन्धविनहस्थान और सादि-आदि बन्धकी वरीका ओघके समान है। प्रत्यय प्रतुष्यगतिमें कहे हुए प्रत्ययोंके समान हैं। प्रिथ्याहिष्ट बार्से गतियोंके संयुक्त, सासादनसम्यन्दिष्ट तीन गतियोंके संबुक्त, और होय ग्रुक्कानवर्ती देव- मणुस्सा सामी ।

सादाबेदणीयपरिक्ता वि मुट्रोघतुल्ला । णविर पच्चयमेदो सामिमेदो च णायव्यो ।
भिच्छादद्वी सासणसम्माद्द्वी सादाबेदणीयं णिरयगईए विणा तिगइसंजुनं, उनिस्मा देवगइसंजुनं
चंचित । एवं सञ्चपदेषु पच्चयमंजुनसामित्तमेदो चेव । सो वि सुगमो । अण्णत्य मुट्रोपं
भिच्छद्ण ण कोच्छि मेदो अत्थि ति ण पर्विवञ्जदे । णविर पंचिदिय-तस-बादराणं चंघो
भिच्छाद्विद्विस् सोदओ सांतर-णिरंतरो । मणुसपञ्जत्तपसु अपञ्जतवंधो परोदओ । एवं
मणुसिणीसु वि वत्तव्यं । णविर उवधाद-परधाद-उस्सास-पत्तयसरीराणमसंजदसम्मादिद्विस्ट्व सोदओ वंघो । पुरिस-णबुंसयवंदाणं सव्यत्थ परेदओ । इत्थिवंदरस सोदओ । खवगसेडीए तिरथयरस्स णत्य वंघो, इत्थिवंदेण सह खनगसेडिमारोइणं संभवाभावादो ।

## मणुसअपज्जत्ताणं पंचिंदिंयतिरिक्खअपज्जतभंगो ॥ ७६ ॥

एदं बज्झमाणप्यडिसंखाए समाणतं वेक्खिय पंचिदियतिरक्खअपजतभंगो' ति वत्तं । पज्जविद्वयणए अवर्लियज्ञमाणे भेदो उवरुम्भदे । तं जहा— पंचणाणावरणीय-णवदंसणा-

गतिसे संयुक्त बांधते हैं। मनुष्य स्वामी हैं।

सालोबदनीयकी परीक्षा भी मूलोपके समान है। विशोप यह है कि प्रत्ययभेद व स्वामिनेद जानना चाहिये। मिध्यादाएँ और सासादननस्प्रयाग्यार्थ मानावदनीयको नरक- सातिके बिना तीन गनियोंसे संयुक्त, तथा उपरिम जीव देवगीतिने संयुक्त बांघते हैं। इस प्रकार सब पदोंम प्रत्ययसंयुक्त स्वामिन्यभेद ही है। वह भी सुगम है। अन्यक्ष मूलोघकी अपक्षा और कुछ भेद नहीं है, इसीज्यि उसकी यहां प्रकपण नहीं की जाती। विशेषता यह है कि पंचेन्द्रिय, त्रम और बादरका बन्ध मिस्यादिए गुणस्थानमें संवादय और सान्तरनिरन्तर होता है। मुख्य पर्याप्तकोंम अपर्यात्तक बन्ध परोद्यसे होता है। इसी प्रकार मनुष्यनियोंमें भी कहना चाहिय । विशेषता केवल यह है कि उपधात, परधात, उच्छवास और प्रत्येककारीर, इनका असंयतसस्ययहाई गुणस्थानमें स्वीदय बन्ध होता है। पुरपंवद और नपुंतकवेदका सर्वत्र परोदय बन्ध होता है। इसीवदन स्वीदय वस्थ होता है। इसिकक्षेत्रका स्वीदय स्वाम्य होता है। इसिकक्षेत्रका स्वीदय स्वाम्य होता है। इस्पकक्षेणीमें तीविकरका बन्ध नहीं होता, क्योंकि, स्वीवदक साथ प्रपक्षेणी चढ़नकी सम्भावता नहीं है।

मनुष्य अपर्याप्तोंकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्तोंके समान है ॥ ७६ ॥

यह यध्यमान प्रकृतियाँकी [१०९] संख्यासे समानताकी अपेक्षा करके 'पंचेन्द्रिय-तिर्यंच अपर्यान्तोंके समान है ' येसा कहा गया है । पर्यायार्थिक नयका अवलंबन करने-पर भेद पाया जाता है । यह इस प्रकार है— पांच झानावरणीय,नी दर्शनावरणीय,साता

१ प्रतिषु ' पेक्खिय ओषभंगी ' इति पाठः ।

सोछसकसाय-णवणोकसाय-तिरिक्खाउ-मणुस्साउ तिरिक्खगई-मणुसगइ-एईदिय-वेईदिय-तीईदिय-चउरिरिय-पेचिदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसिर- छसंग्रण-ओरालियसरिर्श्या-वंग-छसंपडण-वण्ण-गंध-रस-फास तिरिक्खगइ-मणुसगइपाओगगाणुपुन्वी-अगुस्वलहुव-उवधाद-परघाद-उस्सास-आदाउज्जोव-दोविहायगइ-तस-यावर-बादर-सुहुम-पज्जत-अपज्जत-पनेय-साधारण-सरीर-[थिरा-]थिर-सुहासुह-सुभग-सुस्मर-दुस्सर-आदेज-अणादेज-जसिकित-अजसिकित-णिमिण-णीजुच्चागोद-पंजताइयाणि ति एदाओ एत्य बज्जमाणपयडीओ । एत्य थीणागिद्ध-तिय-इरिथ-सुरिस्वेद-तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-एईदिय-वीईदिय-तीईदिय-चउरिदियजादि-हुंड-संग्रण-सिद्दर्पज्यतेग्रण-असंपत्तसेवहवदिरित्तपंज्यसंपडण-तिरिक्खगइपाओगगाणुपुन्वि-परघादु-स्सास-आदाबुज्जोन-दोविहायगदि-यावर-सुदुम-पज्जत-साहारण-सुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-जसिकित-उच्चागोदाणं उदयाभावादो षंपोदयाणं संतासंताणं सिण्णकासाभावादो पुन्वं पच्छा वंपोदयबोन्छदपरिक्खा ण कीरदे । सेसपयडीणं पि वंपसंसव एत्य उदयस्स वोच्छेदाभावादो ण कीरदे ।

पंचणाणावरणीय-चदुदंसणावरणीय-मिन्छत्त-णबुंसयवेद-मणुस्साउ-मणुसग्र१-पॉचिंदिय -जादि-तेजा-कम्म६य-चण्णच उक्क-अगुरुअल्हुअ-तस-बादर-अपञ्जत-थिराथिर-सुमासुम-दुमग-

व असाता वेदनीय, मिथ्यात्व. सोलह कपाय, नौ नोकपाय, तिर्यगायु, मनुष्यायु, तिर्यग्गाते, मनुष्यगति. एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय व पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक, तेजस व कार्मण शरीर, छह संस्थान, औदारिकशरीरांगी-पांग, छह संहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, तिर्यग्गतिप्रायाग्यानुपूर्वी, मनुष्य-गतिप्रायोग्यानपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परधात, उच्छ्यास, आताप, उद्योत, हो विहायोगतियां त्रस, स्थावर, बादर, सहम, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येकदारीर, साधारणवारीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, यशकीर्ति, अयश-कीर्ति, निर्माण, नीचगात्र, ऊंचगात्र और पांच अन्तराय, ये यहां बध्यमान प्रकृतियां हैं। इनमें स्त्यानगृद्धित्रय, स्त्रविद, पुरुपवेद, तिर्यगाय, तिर्यगाति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चत्रितिद्वयजाति, हण्डसंस्थानस रहित पांच संस्थान, असंप्राप्तसृपाटिकासंहननको छोडकर शेष पांच संहनन, तिर्यम्गतिवायोग्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत, दो विहायोगितयां, स्थावर, सुक्षम, पर्याप्त, साधारण, सुभग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, यशकीर्ति और उच्चगोत्र, इनका उदयाभाव होनेसे विद्यमान बन्ध और अविद्यमान उदयमें समानता न होनेके कारण पूर्व या पश्चात् हानेवाले बन्धोदयव्यव्यव्यव्यव्या परीक्षा नहीं की जाती है। शेष प्रकृतियोंके भी बन्धके समान यहां उदयका व्यव्छेद न होनेसे उक्त परीक्षा नहीं की जाती।

पांच क्षानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, नपुंसक्तवेद, मनुष्यायु, मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, तैजस व कार्मण द्वारीर, वर्णोदेक चार, अगुरुरुपु, क्स, अणंदिज्ज-अजसिक्ति-णिमिण-णीनागाद-पंचतराइयाणं सोद्जा वेदो । णिद्दा-पयला-सादासाद-वीसकसाय-जोरालियसरीर-हुंहसंद्राण-जोरालियसरीरअंगोवंग-असंगतसेवद्वसंघडण-अणुसगढ्द-पांजीम्माणुपुष्टि-उवचाद-पत्तेयसरीगणं सोदय-परोदएण वंदो, अद्धवोदयत्तादो, कासि व विम्मह-गदीए उदयामावादो एक्किस्स विम्महगदीए चेव उदयत्तादो । अवसेसाओं परोदएणेव पन्कृति ।

पंचणाणावरणीय-णवरंसणावरणीय-मिन्छत्त सोलसकसाय-भय-दुर्गुछा-तिरिक्ख -मणु-स्साउ-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंघ रम-फास-अगुरुअलहुअ-उवधाद-णिमिण-पंचंतरा-इयाणं णिरंतरा बंघो, एत्य बंघेण घउन्त्रियादों। अबसेसाणं सांतरा बंघो, एगसमएण बंधस्स विरामदंसणादो । [तिर्यग्याइ-तिर्यगाइपाओग्गाणुपुत्री-] णीचागोदाणं बंधस्स सांतर णिरंतरतं किण्ण उच्चदे ? ण, तेउ-वाउक्काइयाणं सत्तमपुद्वीणेरइयाणं व मणुसेसुप्पतीए अभावादो ।

बादर, अपयोन्त, स्थिर, अस्थिन, गुझ, अग्नुभ, दुर्भग, अनाद्य, अयदाकीति, निर्माण, नीचगोष, और पांच अन्तराय, इनका स्थोदय बन्ध होता है। निद्रा, प्रचला, साना व असाता बेदनीय, चीस कथाय, औदारिकदारीर, हुण्डसंस्थान, औदारिकदारीरांगोपांग, असंप्राप्तसपारिकासहनन, मनुष्यगतिप्रायोगयानुपूर्वी, उपचात और प्रत्यकदारीर, इनका स्थोदय परोदयसे बच्ध होता है, क्योंकि, ये अधुबेदयी प्रकृतियां हैं, तथा किन्हींका विक्कानियों उदय नहीं रहना और एकका विप्रहगतिमें ही उदय रहता है। दोष प्रकृतियां परोदयसे ही बंधती हैं।

पांच झानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, विर्यगाषु, मनुष्पायुं, औदारिक, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलपुं, उपधात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, बन्धकी अपेक्षा ये प्रकृतियां कुव हैं। शेप प्रकृतियोंका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयमं उनके बन्धका विश्वाम देखा जाता है।

र्शका—'[ तिर्यग्गति, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी और ] नीचगोत्रकं वन्ध्रमं सान्तरः निरन्तरता क्यों नहीं कहते ?

समाधान — नहीं कहते, क्योंकि, तेत्रकायिक व वायुकायिक जीवोंकी सातर्की पृथिवीके नारकियोंके समान मनुष्योंमें उत्पत्तिका जभाव है।

**१ अ-काप**त्योः ' अवसेसद्वाजो '; आप्रतौ ' अवसेस**द्वा**जो ' इति पाठः ।

२ मतिषु ' दउध्विवादो ' इति पाठः ।

तिरिक्खाअपञ्जताणं व पश्चया परुवेदञ्चा । तिरिक्खाउ-तिरिक्खाग्द-एर्यूदेव्य-श्रीश्रंकिय-तीर्श्विय-पार्टीरिव्यज्ञादि तिरिक्खन्धाश्मालुपुञ्ची-आदाबुज्ञीव-यावर-सुकुम-साहारणसरीराणि-तिरिक्ख-गङ्संजुत्तं चन्त्रंति । मणुस्साउ-मणुमगङ्गाओरगाणुपुञ्ची-उच्चागोदाणि मणुसगङ्संजुत्तं बन्त्रंति । अवसेसाओ पयङीओ तिरिक्ख मणुसगङ्संजुत्तं बन्द्रंति । अवसेसाओ पयङीओ तिरिक्ख मणुसगङ्संजुत्तं बन्द्रंति । मणुस्सा सामी । बंधदाणं बंध-विण्डङ्काणं सादिअदिपरुवणा च पाँचिरियतिरिक्खभपञ्जत्वपुरुवणाण् तुस्त्रा ।

देवगदीए देवेसु पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादासाद-वारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रिद-अरिद-सोग-भय-दुगुंछा-मणुस्तग्रह-पंचिंदियजादि-ओराल्यि-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-ओरा-लियसरीरअंगोवंग-वज्जिरसहसंघडण-वण्ण-गंध-रस-फास-मणुसाणु-पुव्वि-अगुरुअलहुव उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविहायमदि-तस-वादर-पज्जत-पत्तेयमरीर-थिराथिर-सहासुह-सुभग-सुस्सर-आदेज-जस-किति-अजसकिति-णिमिण-उच्चागोद-पंचेतराइयाणं को बंधो को अवंधो ? ॥ ७७ ॥

प्रत्ययाको प्ररूपणा नियंच अपर्यात्नोके समान करना चाहिये। तियंगायु, तियंगाति, एकेन्त्रिय, द्वीन्द्रिय, चीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, तियंगातिप्रायोग्यानुपूषी, आताथ, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म ओर साधारणशरीरको तियंगातिसे सपुक्त वांघते है। मतुष्यासु, मतुष्यगतिप्रायोग्यापूर्वी और उद्यागेत्रको मतुष्यगतिसे संयुक्त वांघते है। शेष प्रकृतियाँको तियंगाति व मतुष्यगतिसे संयुक्त वांघते है। मतुष्य त्यागी है। वन्याप्वान, बन्यविक्रसम्बद्धः और सादि आदिको प्ररूपणा पंचीन्द्रिय तिर्यच अपर्यान्तोंकी प्ररूपणाके समान है।

देवगतिमें देवोमें पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, साता व असाता वेक्तीम, मासह कषाय, पुरुषवद, हास्य, रति, अरति, श्लोक, मय, जगुप्ता, मनुष्पगति, पोचेन्द्रियज्ञति, औदारिक, तैवस व कार्मण शरीर, समचनुरस्त्रसंस्थान, औदारिकशरीगंगोणांग, वज्रपंभसंहनन, वर्ष, गन्भ, रस, स्पर्श, मनुष्पगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुरुष्ठ, उपधात, परधात, उच्छ्वास, मुक्कुन विहायोगति, तस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, श्लाभ, अशुम, सुमग, सुस्त्रा, आदेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनक्स कृतेन बंग्यक और कौन अवन्यक है ? ॥ ७७ ॥

सुगममेदं ।

# मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव असंजदसम्माइट्टी वंधा । एदे वंधा, अवंधा णत्थि ॥ ७८ ॥

देसामासियसुत्तमेदं, तेणेदेण सह्दत्यपरूवणं कस्सामो- मणुसगइ-ओरालिय-सरीर-अंगोवर्ग-वज्जिसिहसंपडण-मणुसगइपाओरगाणुपुज्वी-अजसिकतीणमुदयामावादो वंघो-दयाणं पुज्वं पच्छा बोच्छेदपरिक्खा ण कीरदे। ण सेसाणं पि, बंधस्सेव उदयस्स बोच्छेदाभावादो।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पींचिरियजारि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस फास-अगुरुवरुहुअ-तस-बादर-पण्जत-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-आदेज्ज-जसिकिति-णिमिण-उञ्चागीर-पंचतराइयाणं सोदएणेव बंघो । णिरा-पयरा-मादासाद-बारमकमाय-पुरिसवेद-हस्स-रिद-अरिद-सोग-भय-दुगुंखाणं सोदय-परोदएण बंघो, अद्ध्वादयतादों । समचउरससंठाण-

यह सूत्र सुगम है।

मिध्यादृष्टिसे लेकर असंयतमस्यग्दृष्टि तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं॥ ७८॥

यह सुत्र देशामशैक है, इसलिये इससे सृचिन अर्थकी ब्रम्पणा करने हें — मनुष्य-गति, औदारिकारीर, औदारिकारिरांगोपांग, वज्रपंगसंहतन, मनुष्यातिमायानु-पूर्वी और अयशकीर्ति, हमके उदयका अभाव होनेसे वन्ध और उदयक पूर्व या पश्चात् पुष्टिकों होनेकी परीक्षा नहीं की जानी है। होग प्रकृतियोकी भी वह परीक्षा नहीं की जाती, क्योंकि, बन्धके समान उनके उदयके खुच्छेदका अभाव है।

पांच हानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, पंचेन्द्रिय जाति, तेजस व कार्मण दारीर, वर्ण, गन्ध, रस. स्पर्श, अयुक्त्यु, त्रस. वादर. पर्याप्त. स्थिर, अस्थिर, शुभ्न, अशुभ्न, सुभ्रमा, बादेय, यशकीर्ते, तिर्माण, उद्ययोश और पांच अन्तराय. उनका स्वोदयसे हो बन्ध होता है। निद्वा. प्रचला, साथ अस्ताता वेदनीय, बारह कथाय, पुरुपेवर, हास्य, रित, अरति, शोक, भय और जुणुप्ता, इनका स्वादय परोदयस वन्य हाता है, स्योंकि, ये अधुवीदयी प्रश्तिवां हैं। समचतुरस्रसंस्थान, अस्वकारीर और उपधातका स्वोवय

काप्रतौ 'ओरालियसर्रारंगोवन ' इति पाठः ।

२ प्रतिष्ठु ' अद्भवो अद्भवादयसादो ' इति पाठः ।

पत्तेयसरीर-उनघादाणं सोदय-परोदएण बंघो, विग्गहगदीए उदयाभावादो । परषादुस्सास-पसत्यविद्यायादि-सुस्सराणं सोदय परोदएण वंघो, अपञ्जतकाळे उदयाभावे वि बंघदंसणादो । णविर सम्माभिच्छाइद्विस्स एदासिं सोदएणं वंघो । मणुसगइ ओराळियसरीर-ओराळियसरीरअंगो-वंग-बज्जिरसहसंघडण-मणुस्साणुपुन्वी-अजसकितीणं परोदएणेन वंघो, तत्थेदेसिमुदयविरोहादो ।

पंचागावरणीय-छदंराणावरणीय-बारसकसाय भय-दुगुंका श्रीराहिय तेजा कम्मइय-सरीर वण्ण-गंघ-रस-फास-अगुरुअलहुज-उवधाद-उस्सास-बादर-पञ्चत-पत्तेयसरीर-णिमिण-पंच-तराइयाणं णिरंतरो वंघो, देवगदीए वंधविरोहामावादो । सादासाद-हस्स-रि-अरिद-सोग-थिराथिर-सुआसुम-जसिकितीणं मांतरो वंघो, एगसमएण वंधविरामुबल्जादो । पुरिसवेद-सम-चउरससंद्राण-वञ्जरिसहसंघडण-पसत्थविहायगइ-सुभग-सुस्सर-आदेञ्छ-चागोदाणं मिच्छाइडि-सासणसम्माइट्टीसु सांतरो वंघो, एगसमएण वंधविरामदंसणादो । सम्मामिच्छाइडि-असंजद-सम्माइट्टीसु णिरंतरो, तत्थ पडिवक्सवरयडीणं वंधाभावादो । पंधिदियजादि-मणुस्साद्-मणुस्साणुपु-वी-ओरालियसरीरअंगोवंग-तसाणं मिच्छाइडिन्डि सांतर-णिरंतरो । सासणसम्मादिडि-सम्मामिच्छादिडि-असंजदसम्मादिटीसु णिरंतरो, पडिवक्सवपयडीणं वंधाभावादो । णवरि

परोदयसे बन्ध होता है. क्योंकि. विश्रहमितिमें इनके उद्दयका अभाव है। परचात, उच्छवास, प्रशस्त्रिक्षयोगित और सुस्वर, इनका स्वादय परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, अपर्याप्तकार्यो इनके उद्दयका अभाव होतार हो। वन्ध देखा जाता है। विशेषता यह है कि सम्योग्मध्यारिके इनका स्वोदयमें बन्ध होता है। मुख्यमित, औदारिकदारीर, अीदारिकदारीर तो साम्यक्षयारी क्योंक्य स्वादयसे प्रश्निक्ष करी है। मुख्यमित, जीदारिकदारीर, अीदारिकदारीरांगियांग, बज्रपेभसहनत, मुख्यानुष्य और अयशकीर्ति, इनका परोदयसे ही बन्ध होता है, क्योंकि, देवोंमें इनके उदयका विरोध है।

पांच झानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, बारह कयाय, अय, जुगुस्सा, औदारिक, तैजस व कार्मण हारीर, वर्ण, गम्थ, रस, स्पर्श, अमुकल्यु, उपघात, उच्छ्वास, बादर, पर्यांत, म्रत्येकसारीर, निर्माण और पांच अमसराय, हनका निरन्तर बच्च होता है, पर्यांकि, हेव-गितमें हनके निरन्तर वच्यका विरोध नहीं है। साता व असाता बेदनीय, हास्य, रति, स्पर्ति, होक, स्किट, अस्टिक, अस्टिक, इसके, सम्बन्धर सम्प्रांति, इसके, सान्तर बच्च होता है, स्पर्योक, एक समयमें हनके बच्यका विश्राम पांच जाता है। पुरुषवेद, समजनुरक्षसंस्थान, वक्षप्रंत्र-संहनन, प्रशस्तविद्वांगाति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगीन, हनका मिथ्यादृष्टि व सासादृत्तसंस्थादि गुणस्थानमें सान्तर बच्च होता है, स्पर्योक्त, एक समयमें स्के बच्यका विश्राम देखा जाता है। सम्यामध्यादृष्टि और अस्येतस्त्रस्यव्यद्धि गुणस्थानमें निरन्तर वच्च होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपद्म प्रहातवींके बच्यका अभाव है। पंचित्रस्य जाति, मनुष्यानुपूर्वी, औदारिकरारीरांगोपांग और त्रस, हनका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें हाता है। सासादृत्तस्यव्यद्धि गुणस्थानमें हनका निरन्तर वच्च होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपद्म प्रहातवींके वच्यका समार्य हुए सम्यामध्यादृष्टि और अस्येतस्यव्यद्धि गुणस्थानमें हनका निरन्तर वच्च होता है, स्पर्याक्त, वहां प्रतिपद्म प्रहातवींके वच्यका सम्बाद्धि सास्यामध्यादृष्टि और अस्येतस्यव्यद्धि गुणस्थानमें हनका निरन्तर वच्च होता है, क्योंके, वहां प्रतिपद्म महार्तियोक वच्च होता है। सासादृत्तस्वयद्धिका सासावन गुणक्कानमें क्रिक्त व्यव्यद्धिका सासावन गुणक्कानमें क्रांति है। सासादृत्तस्व स्वाद्धिका सासावन गुणक्कानमें क्रांति क्रांति क्रांति होति विष्य क्रांति क्रांति क्रांति क्रांति विष्य क्रांति क्रांति

### बहुनदुनस्स सासणन्म सांतर-णिरंतरो ।

मिच्छाइहिस्स बावण्ण, सामणस्य सत्तेत्तालीम, असंजदसम्मादिहिस्स तेतालीस देवेसु पंच्येयाः, जोषपञ्चपसु णबुंसयवेदोरालियदुगाणमशावादेः । सम्मामिच्छादिहिस्स एवकेतालीस पंच्येयाः, जोषपञ्चपसु णबुंसयवेदोरालियकायवोगाणमशावादेः । ससं सुगर्म ।

एदाओ सन्वपयडीओ सम्माभिन्छादिहि असंजदसम्मादिहिणो मणुसगइसंख्तं पंपेति, तस्य तित्मिन्दगईए वंशाभावादे। मणुसगइ मणुसाणु जी-उन्चागीदाणि मणुसगइसंख्तं, अवस्त्रसम्भा पयडीओ भिन्छाइहि सासणसम्माइहिणो तिरिक्त-मणुसगइसंख्तं वंशित, अविरोह्दारो । सन्वपयडीणं वंशस्स देवा सामी । वंश्वदाणं वंशविणासो च सुगमो । पंचणाणावरणीय- छदसणावरणीय-वारमकसाय-भय-दुर्गुछा-तेजा-कम्मइयसरीर वण्ण गंध-रम-फास-अगुरुअव्हुअ- उवचाद-णिमिण-पंचेतराइयाणं मिच्छाइहिम्ह च उव्विहा वंशे। । अण्णत्य तिविहो, थउव्विया-भावादी'। अवसेसाणं पयडीणं मञ्चगुणेसु सादि-अद्विशे।

#### मान्तर निरन्तर बन्ध होता है।

हेवींसे मिष्यादरिक बावन, सासादनके मेनालीस और असयतसम्यग्हरिके नेतालीस प्रत्यय होते हैं, वर्षोकि, यहां आयत्त्वयोंसे नपुंत्तकवर और औदारिकाईकका सभाव है। नमस्मीमध्याहरिके हकतालीस प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, उसके आय प्रत्ययोंसे सर्पुतकवेद और अदारिक काययानका असाव है। शेष प्रत्ययमण सुप्रस है।

इन सब प्रकृतियोंका सम्याग्मध्यादिष्ट और असंयतसम्यग्दिष्ट मनुष्यगतिस संयुक्त बांघते हैं, क्यांकि, इन गुणस्थानांसे नियंचगतिका बन्ध नहीं होता । प्रतुष्यगति, मनुष्यानुष्यीं और उच्चगोचका मनुष्यगतिम मंगुक्त बांधत हैं । दोष क्रकृतियोंको मिच्यादिष्ट और सासाइनताम्यग्दार्थ नियंगाति व मनुष्यगतिस संयुक्त वांधते हैं, क्यांकि, इसमें कोई विरोध नहीं है।

सर्व प्रकृतियोंके बन्धक देव स्वामी हैं। वन्धाध्वान और वन्धविनाश सुराम है। वांच इंजावरणीय, छह दर्शनीवरणीय. वारह कवाय, भय, ज्ञयुष्सा, तेजस व कांमेण ईरारीर, वर्ण, गन्ध, रस्त, स्पर्ध, अगुरुलपु, उपधात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका किंग्याहारी गुणस्थानमें वारों प्रकारका बन्ध होता है। अन्य गुणस्थानमें तीन प्रकारका बन्ध होता है। अन्य गुणस्थानमें तीन प्रकारका बन्ध होता है। योग प्रकृतियोंका स्वय गुणस्थानमें स्वाह व अध्य बन्धक अधाव है। योग प्रकृतियोंका स्वय गुणस्थानमें स्वाह व अध्य बन्ध होता है।

र जप्रती 'चउन्दिसमावादों', आप्रती 'चउन्दियामावादों', काप्रती 'चईन्दिसमावन्दों' इति चक्कः !

णिहाणिहा-पयलापयला थीणगिद्धि-अणंताणुर्वधिकोध-माण-माया-लोभ-इत्थिवेद तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-च उसंठाण च उसंघडण-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुन्वी-उज्जोव-अप्पसत्थविद्दायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं को बंधो को अबंधो? ॥ ७९ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी बंधा । एरे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ८० ॥

अणंत।णुषंधिच उक्कस्स वधादया समं बोच्छिज्जीत, सासणिम उभयामार्बदंसाणादा । इत्थिवेदस्स पुट्वं वधो पच्छा उदओ वोच्छिज्जादि, सासणिम वेच्छिण्णषंधित्षिवेदस्स असंजदसम्मादिष्टिग्हि उदयवोच्छेददंसणादो । अधवा, देवगदीण, वंधो चेव वोच्छिज्जादि णोदओ, तदुदयविरोहिसुणहाणाभावादो । एदमत्यपदमण्णत्य वि जोजेयन्त्र । योणागिद्धितिय-

निद्रानिद्रा, प्रचलप्रचला, स्त्यानगृद्धि, अनन्तानुबन्धी कोध, मान, माया, लोभ, स्त्रीवेट, तिर्वगायु, तिर्वग्गति, चार मंस्थान, चार संहनन, तिर्वग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रश्नम्तिबहायोगिति, दुर्मग, दुस्वर, अनाटेय और नीचगोत्र, इनका कौन बन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥ ७९ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिष्यादृष्टि और सासादनमध्यरदृष्टि बन्धक हैं ( ये बन्धक है, शेष देव अबन्धक हैं। ८०॥

अनन्तानुवार्ग्यचतुष्कका यभ्य और उद्दय देन्नों एक साथ ज्युष्टिछक्ष होते हैं, क्यांकि, सासादन गुणस्थानमें उन दोनोंका अभाव देखा जाता है। खांबिदका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उद्दय-युष्टिछक होता है, क्योंकि, सासादन गुणस्थानमें खांबिदके बन्धके द्युष्टिछ्क हो जानेपर असंयतसम्बद्ध गुणस्थानमें उदयका व्युच्छेद देखा जाता है। अध्या, देखाातिमें बन्ध ही द्युष्टिङक्ष होता है, उद्दय नहीं, क्योंकि, देवपतिमें उक्त महातिष्विं उद्दयके विरोधी गुणस्थानोंका अभाव है। इस अर्थपदकी अम्यक्ष भी योजना करना खाहिये।

१ प्रतिषु ' उसस्याव ' इति पाठः । २ प्रतिषु ' -सम्मादिद्वाहि ' इति पाठः । ३ प्रतिषु ' पुदस्त्वपदमणत्व ' इति पाठः ।

1 3. 60.

तिरिक्खा उ-तिरिक्खा उ-च उसंठाण-च उसंघडण-तिरिक्खग इपाओ म्याण प्रव्वी-उज्जीव अप्पसत्थ-विहायगड-द्रभग-दस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं देवेसदयाभावादी बंधोदयाणं पव्वं पच्छा वोच्छेदपरिक्खा ण कीरदे ।

अणंताणशंधिचउक्किन्थिवेदा सोदय-परे।दएण, अवसेसाओ पयडीओ परोदएणेव बज्जंति । थीणगिद्धित्तिय-अणंताणवंधिचउकक तिरिक्खाउआणं णिरंतरे। बंधो । अवसेसाणं सांतरा, एगसमएण बंधुवरम्वलंभादो । कयावि दो तिण्णियमयादिकालपडिबद्धबंधदंसणादो सांतर-णिरंतरबंधी किण्ण उच्चदे ? ण, एदास पयडीस णिरंतरबंधणियमाभावादो'। एदासि पयडीणं पच्चया देवगइचउद्वाणपयाडेपच्चयतुल्ला । णवरि तिरिक्खा उअस्म पुव्विलपच्चएस् वे अविवयमिस्स कम्मडयपञ्चया अवणेदव्वा । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगड-तिरिक्खगडपाओगगाण-प्रवी-उत्नोवाणि तिरिक्खगइसंजुत्तं, अवसेसाओ पयडीओ मिच्छाइही सामणमम्माइही तिरिक्ख-मणसगडसंज्ञतं वंषंति. अविगेहादो । देवा मामी । वषदाण वधविणह्रहाण च सगमं । धीण-

स्यानगृद्धित्रय, तिर्यगाय, तिर्यगाति, चार संस्थान, चार संहनन. तिर्यगातिप्रायाग्यानपूर्वी, उद्योत. अप्रशस्तिवहायांगति, दर्भग, दुन्वर, अनादेय और नीचगात्र, इनका देशोंमें उदयामाव हानेसे बन्ध ओर उदयक पूर्व या पश्चान व्यच्छेद हानेकी परीक्षा नहीं की आती ।

अनन्तानयन्धिचत्ष्क ओर स्त्रीवेद स्वे।दय परे।दयमे तथा राप प्रकृतियां परे।-दयसे ही बंधनी है। स्थानगृद्धित्रय, अनन्तातुवन्धिचतुरक ओर तिर्यगायका निरन्तर बन्ध होता है। दोर प्रकृतियाँका सान्तर बन्ध होता हे. क्योंकि, एव समयमे उनके बन्धका विश्राम पाया जाता है।

शंका कदाचित् दो तीन समयादि कालम संबद्ध बन्धक देखे जानेसे सान्तर निरम्तर बन्ध क्यो नहीं कहते ?

समाधान-नहीं कहते, क्योंकि इन प्रकृतियोंमें निरन्तर बस्थेक नियमका अभाव है।

इन प्रकृतियोंके प्रस्तय द्वगतिकी चतुस्थानिक प्रकृतियोंके प्रस्त्रयोंके समान है। विशेषता केवल यह है कि तिर्थमायुके पूर्वीक प्रत्ययामें वैकियिकमिश्र और कार्मण प्रत्ययोंको कम करना चाहिये। तिर्यमायु, तिर्यमाति, तिर्यमातिवायोग्यानुपूर्वी और उद्योत, इनको तिर्य-गातिसे सबुक, तया शेव प्रकृतियोंको मिध्यादृष्टि व सासाद्नसम्यग्दृष्टि तियंगाति और मनुष्यगतिस संयुक्त बांधने हैं, क्योंकि, उसमें कोई विरोध नहीं है। देव स्वामी हैं। वस्थाध्वान

१ प्रतिप ' बोबो ' इति पाउ ।

२ अ काप्रस्थोः 'णियनामावा ' इति पाछ ।

गिद्धितय-जणताणुषिषचउनकाणं मिच्छाइडिम्हि चउन्विहा षेघो । सासणे दुविहो, जणादि-धुवत्ताभावादो । अवसेसाणं पयडीणं षेघो सादि-अद्भवो, अद्भवषितादो ।

मिच्छतः णवंसयवेद-एइंदियजादि-हुंडसंठाण-असंपत्तसेबद्धसंघ-डण-आदाव-थावरणामाणं को वंधो को अबंधो ? ॥ ८१ ॥

सुगमं ।

# मिच्छाइट्री बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ ८२ ॥

एदस्स अत्यो बुबेद — भिच्छत्तस्स वंधोदया समै वाच्छिजीत, भिच्छाइड्डिन्डि चेव तदुमयमुवरुभिय उत्तरि तदणुवरुभादा । णवुंसयवेद-एड्डियजादि-ढुंडसंठाण-असंपत्तसेवद्रसंघ-डण आदाव-थावराणमेत्थुद्याभावादा वंधोद्याणं पुञ्चापुञ्चवीच्छेद्परिक्खा ण कीरदे । भिच्छतं सोद्रण, अण्णाओ पयडीओ पोदर्णेव घज्झंति, तहोवर्जभादो । भिच्छतं णिरंतरं षञ्झइ, धुववंधितादो । अवराओ सांतरं बज्झंति, एगसमएण बंधुवरमुवरुभादो । एदासि पञ्चया

और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं। स्त्यानपृद्धित्रय और अनम्तातुबन्धिचतुष्कका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारी प्रकारका बन्ध होता है। सासादन गुणस्थानमें दो प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां अनादि और भ्रुव बन्धका अभाव है। रोप प्रकृतियाँका बन्ध साहि व अभ्रुव होता है, क्योंकि, व अभ्रुवबन्धी प्रकृतियाँ हैं।

मिध्यात्व, नपुंसकवेद, एकेन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तस्यादिकासंहनन, आताप और स्थावर नामकर्मोका कोन चन्धक और कोन अवन्धक है? ॥ ८१ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष देव अबन्धक हैं॥ ८२॥

इसका अर्थ कहते हैं — मिथ्यात्वका बन्ध और उदय दोनों साथमें ग्रुच्छिक होते हैं, क्योंकि, मिथ्यादि ग्रुज्यादे ही मिथ्यात्वका बन्ध और उदय दोनों पाये जाते हैं, क्या के तही पाये जाते । नपुंसकवेद, एकेट्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, असंमासस्पादिका-संहनत, आताथ और स्थावर, इनके उदयका सहाई असाव होनेसे वन्ध अपेट उदयके पूर्व या पश्चात् स्युच्छेदकी परीक्षा नहीं की जातो। मिष्यात्व मकृति स्थाव्यके और अध्य प्रश्नात् स्युच्छेदकी परीक्षा नहीं की जातो। मिष्यात्व मकृति स्थाव्यके और अध्य प्रश्नात् स्युच्छेदकी परीक्षा नहीं की जातो। मिष्यात्व मकृति स्थाव्यके स्थाविक स्थाव्यक्त स्थाव्यक्त स्थाविक स

१ अ-कामस्तोः 'अणंताध्यवंधी ति चउक्काण' इति पाठः । 🐪 २ मतिषु 'इतीक्संतर्सरे' इति आहः ।

देक्सउद्धाणस्याह्मपञ्चयतुष्पा । मिच्छत्त-णंउसयवेद-हंडसंद्राण-असंपत्तसेवहसंपडणाणि तिरिक्खि-मणुसगृहसंद्रतं, एइंदियजादि-आदाव-याचराणि तिरिक्खगृहसंद्रतं षज्छति, सामावियादो । देवा सामी। बंघदाणं बंधविणहृद्दाणं च मुगम । मिच्छत्तगम वधो चउन्त्रिहो, धुववंधितादो । सेन्स्राणं सादि अदवो, अदववंधितादो ।

> मणुस्साउअस्म को बंधो को अवंधो ? ॥ ८३ ॥ सम्म

मिच्छाइट्टी सामणसम्माइट्टी अमंजदसम्माइट्टी बंधा। एदे वंधा, अवसेमा अवंधा॥ ८८॥

एदम्स अत्थे। बुच्चदे— देवेषु मणुस्माउअस्स उद्याभावादा बंधादयाण पुट्यावर-वाच्छरपरिक्षा णात्य । पोदएण वंधति', मणुस्माउअस्म देवमु उदयभाविगोहादा । णिरंतरेग बधो, एगममण्ण वधुवरमाभावादा । मिन्छादिद्वि सामणमम्मादिद्वि असंजदसम्मा-दिद्वीणं जहारूमेण पंचाम पंचेनात्रीम [एक्केनात्रीम] पच्चया, सग मयोगपण्चण्यु ओगाठिय-

उनका बन्धविश्वाम पाया जाता है। इन महानियोंक प्रत्या देवाकी चतुस्थानिक महानियोंक प्रत्याव स्वात स्वात स्वात महानियोंक प्रत्याव प्रत्याव के स्वात है। मिथ्याव, नयुंत्रकेवर, इन्डमंस्थान और अमंश्रात्मस्यादिक संहनन, ये तिर्थमाति व महुष्यातिक स्वात है। तिथ्याति संवत्याति है। देव स्वाती है। वस्थात्यात है। देव स्वाती है। वस्थात्यात और वस्था विनयस्थान सुपान है। प्रिथ्यात्यका वस्था निया प्रत्याति है। प्रिथ्यात्यका वस्था निया प्रत्याति है। प्रिथ्यात्यका वस्था निया प्रत्याति है। प्रत्यात्यका वस्था निया प्रत्याति है। प्रत्यात्यका वस्था निया प्रत्याति व अभ्यवस्था है। प्रत्यात्यक्ष स्वत्याति है। प्रत्यात्यक्ष स्वत्याति है। प्रत्यात्यक्ष स्वत्याति है। स्वर्थाक विनयस्थान स्वत्यात्यक्ष स्वत्यक्ष स्वत्यात्यक्ष स्वत्यात्यक्ष स्वत्यात्यक्ष स्वत्यात्यक्ष स्वत्यक्ष स्वत्यात्यक्ष स्वत्यात्यक्ष स्वत्यात्यक्ष स्वत्यात्यक्ष स्वत्यक्ष स्वत्यक्य स्वत्यक्ष स्वत्यक्यक्ष स्वत्यक्ष स्वत

मतुष्यायुका कौन बन्यक और कौन अवन्यक है <sup>१</sup> ॥ ८३ ॥ यह सुत्र सुराम है।

मिथ्यार्दाष्ट, सासादनमम्बन्दष्टि और अमयनसम्बन्दष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शब देन अबन्धक है।। ८४॥

इस सजका जर्भ कहते हैं - देवोंने मनुष्यायुका उत्य न होतेले पूर्व या पक्षान् कण्डोवप्यजुच्छेक्की परीक्षा नहीं हैं। मनुष्यायुक्की परोद्यसे बांधेन हैं, क्योंकि, देवोंने मनुष्यायुक्की उत्यका विरोज है। वन्य उसका निरन्तर होता है, क्योंकि, पक समयमें वन्धियामका अलाव है। निष्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दिष्ट और असंवत्यस्थरिष्टि देवोंके वधाकप्रसे पवास, पैनालीम भिंग इक्तालीम भिंगय होते हैं, क्योंकि, जाने अक्की अक्षेत्रक्रत्यों पहां जीदारिक, अीदारिकनिक्ष, क्षेत्रक्रत्य होते हैं, क्योंकि, जाने अक्की अक्षेत्रक्रत्यों पहां जीदारिक, अीदारिकनिक्ष, क्षेत्रक्रत्यां स्वां जीदारिक, जीदारिकनिक्ष, क्षेत्रक्रत्यां स्वां जीदारिक, जीदारिकनिक्ष, क्षेत्रक्रत्यां स्वां जीदारिक पूर्णक्रकेंद्र

<sup>··</sup> १, जर, जराबकेः १ ब्लासि १ इति पाठः ।

ओराख्यिसस्स-वेउव्वियमिस्स-कम्मइय-णउंसयेवद्पन्चयाणमभावादो । मणुसगइसंजुत्तं । देवा सामी । बंधद्धाणं बंधाभावद्दाणं च सुगमं । सम्मामिन्छत्तं गुणेण जीवा किण्ण मरिति ? तत्थाउअस्म बंधाभावादो । मा बंधउ आउअं, पुन्वमण्णगुणद्दाणिन्ह आउअं बंधिय पन्छा सम्मामिन्छत्तं पिडविज्ञयं तण गुणेण ण्णं कालं केरिदि ? ण, जण गुणेणाउधंधो संभवदि तेणेव गुणेण मरिदि, ण अण्णगुण्णेति परमगुरूवदेसादो । ण उत्तसामगेहि अणेयंतो, सम्मत्तगुणेण आउअ-बंधाविरोहिणा णिस्मरणे विरोहाभावादो । सादि-अद्धवो बंधो, अद्धवबंधितादो ।

तित्थयरणामकम्मस्स को बंधों को अवंधों ? ॥ ८५ ॥

असंजदसम्माइट्टी वंधा। एदे वंधा, अवसेसा अवंधा॥८६॥

प्रस्ययोका अभाव है। मनुष्यायुका मनुष्यगतिमे संयुक्त बांधने हैं। देव स्वामी हैं। बन्धाध्वान और बन्धविनप्रस्थान सुगम है।

शंका सम्यागमध्यात्व गुणस्थानके साथ जीव क्यों नहीं मरते ?

समाधान—चूंकि इस गुणस्थानमें आयुके वन्धका अभाव है, अनत्व जीव यहां मग्ण नहीं करते !

होकां—चहां आयुवन्ध भले ही न हो. फिर भी पहिले अन्य गुणस्थानमे आयुको पांधकर और पश्चान् सम्यग्मिथ्यान्यको प्राप्तकर उस गुणस्थानक साथ नो निश्चयनः मरण कर सकता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि जिस गुणस्थानके साथ आशुबन्ध सम्भव है उसी गुणस्थानके साथ जीव मरता है, अन्य गुणस्थानके साथ नहीं, ऐसा परमगुरुका उपदेश है।

इस नियममें उपज्ञामकों के साथ अनैकान्तिक दोव भी सम्भव नहीं है, वयोंकि, आयुवन्धके अविरोधी सम्यक्त्वगुणके साथ निकलनेमें कोई विरोध नहीं है। (देखो जीवस्थान चुलिका ९, सुत्र १३० की टीका )।

मनुष्यायुका बन्ध सादि व अधुव होता है. क्योंकि, वह अधुवबन्धी है। तीर्थिकर नामकर्मका कौन बन्धक और कौन अवन्धक है है ॥ ८५ ॥

यह सूत्र सुगम है।

असंयतसम्यग्दृष्टि देव बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष देव अबन्धक हैं।। ८६॥

१ प्रतिप ' आउमबधिय ' इति पाठः ।

२ अप्रती ' गुणेवणीलं '; आ-काप्रत्योः ' गुणेनवणीवन ' इति पाठः ।

एत्य वंधोदयवा च्छेदविचारा णित्य, उदयाभावादा । तेणव कारणण परोदए वच्छाइ । वित्रंतरा तित्यवरवंधो, एगसमएण वंधवरमाभावादा । दंसणिवसुच्छादा-रुद्धिसेवेगसंपणणदा-अदहताइरिय-बहुसुद-पवयणभत्तीओ तित्यवरकम्मस्स विसेसपच्चया । संसं सुगमं । मणुसगइ-संद्धती वंधो । देवा सामी । वंधदाणं सुगमं । एत्य वंधविणासा णित्य । सादि-अद्धवो वंधो, अणादि धुवभावेण अवहिदकारणाभावादा ।

भवणवासियःवाणवेतरःजोदिसियदेवाणं देवभंगो । णवरि विसेसो तित्थयरं णत्थि ॥ ८७ ॥

प्रदेण सुनेण देमामासियण 'नित्ययं णिथं 'नि वज्ञमाणपयिष्ठिभेदा चेव पर्यावदो युहसुञ्चारणायः । समचउरसमंद्राण-उवचाद-परधाद उम्सास-पनेयसरिर-पसत्यविद्वाय-गदि-सुस्सरणामाओ अमंजदसम्मादिद्विम्हि मोदारणव वज्ञ्जीत । वज्जिवयिसस्य-कम्मद्वयपञ्चया असंबदसम्मादिद्विम्हि अवणेद्व्या. भवणवासिय वाणवेतर-जोदिनिएस् सम्मादिद्वीणसुववादा-

यहां तीर्धकर नामकर्मक बन्धांद्रयव्युच्छेदका विचार नहीं है, क्योंकि, देवोंमें इसके उदयका अभाव है। इसी कारण वह पराद्यये बंधनी है। नीर्धकर प्रकृतिका बन्ध निरस्तर होता है, क्योंकि, एक समयम उसके बन्धांविधासका अभाव है। दर्शनविध्युक्तरा, व्यध्यक्षेत्रसम्प्रकरा, अरहन्त्रभक्ति, अर्थायमिक, अरहन्त्रभक्ति, व तर्धिकर कर्मक विद्याप प्रत्यय है (जा मुत्र ४: में विस्नारम कहे जा चुके हैं)। वेख प्रत्यय सुगम है। मुख्यानिस संयुक्त बन्ध होता है। देव स्वामी हैं। बन्धाप्यान सुगम है। यहां बन्धिवाला नहीं है। सादि व अध्य बन्ध होता है। क्योंकि, अनादि व भ्रुष्य कर्स अवस्थित रहनेक कारणोंका अभाव है।

भवनवासी, वानव्यन्तर और ज्येतिषी देवोंकी प्ररूपणा सामान्य देवोंके समान है। विशेषता केवल यह है कि इन देवोंके तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता ॥ ८७ ॥

इस देशामर्शक स्वत्रके द्वारा 'तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता इस पृथक् उच्चारणासे केवल बच्चमान प्रकृतियोका भेद ही कहा गया है। समजनुरुक्षसंस्थान, उपघात, परचात, उच्छ्वास प्रत्यकारीर, प्रशस्तीवहायागित और सुम्बर नामकर्म असंवतसम्बर्ग्डि गुणस्थानमें स्वोद्यको ही बंधते हैं। बैक्तियिकामिश्च और कार्मण प्रत्ययोकी असंवतसम्बर्ग्डि गुणस्थानमें कम करना चाहिय, क्योंक, भवनवासी, धानस्थन्तर और ज्योतियो देवोंमें सम्बर्ग्डियोंकी उत्यत्तिका अभाव है। पंचेन्द्रिय जाति

१ अ-काप्रत्योः 'कालेण ', आप्रता 'कालेणण ' इति पाठ ।

२ मवणतिए णिय तित्ययरं ॥ गो. क. १११ जिलहीलो जोह भवण वलं ॥ कर्मग्रन्थ ३ ११.

३ प्रतिषु 'पदमुण्चारणापु ' इति पाठः ।

भावादो । पंचिंदिय-त्सणामाओ मिन्छादिहिम्हि सांतरं बञ्बर, एइंदिय-थावरषिडवस्खपयहीर्ण संभवादो । मणुसग्रह-पणुसग्रहपाओग्गाणुपुन्वीओ मिन्छादिहि-सासणसम्मादिष्टिणो सांतरं बंधित । अरात्मियसरीरअंगोवंगं मिन्छादिहिणो सांतरं वंधित । एसो भेदो संतो वि ण किहिदो । एसंविधं मेदं संतमकहंतस्य कथं सुत्तभावो ण फिहदे ? ण एस दोसो, देसामासियसुत्तेसु एवंविदंगावाविरोहादो ।

## सोहम्मीसाणकेप्पवासियदेवाणं देवभंगो ॥ ८८ ॥

एदस्स अत्थो — जया देवोधिम्म सञ्चपयडीओ पर्हावदाओ तहा एत्थ वि पर्ह्स-दच्याओ । एदमप्पणासुत्तं देसामासियं, तेणेदेण सुट्दत्थे। उच्चेर्र — पंचिंदिय-तसणामाओ मिच्छाइट्टी देवोधिम्म सांतर-णिरंतरं वंधीत, सणक्कुमारादिसु एइंदिय-थावर्गवधामावेण णिरं-तर्रवंथोवठंभादो । एत्थ पुण सांतरमेव वंधीत, पडिवक्खपयडिभावं पहुच्च एगसमएण

और त्रस नामकर्म मिथ्यादिष्ट गुणस्थानमें साम्तर बंधते हैं. क्योंकि, उक्त देवोंके इस गुणस्थानमें एकेन्द्रिय जाति और स्थावर रूप प्रतिपक्ष प्रकृतियोंकी सम्मावना है। मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीको मिथ्यादिष्ट च सासादनसम्यग्दिष्ट साम्तर बांधते हैं। औदारिकदागैरांगोपांगको मिथ्यादिष्ट साम्तर बांधते हैं। यद्यपि कथ्यमान प्रकृतिभेदके साथ यह भेद भी है, तथापि देशामशैक होनेसे वह सूत्रमें नहीं कहा गया।

श्रंका— इस प्रकारके भेदके होनेपर भी उसे न कहनेवाले बाक्यका स्वजन्य क्यों नहीं नष्ट होता?

समाधान—यह कोई दोग नहीं, क्योंकि, देशामर्शक सूत्रोंमें इस प्रकारके स्वरूपका कोई विरोध नहीं है।

सौधर्म व ईशान कल्पवासी देवींकी प्ररूपणा सामान्य देवींके समान है ॥ ८८ ॥ इस सुत्रका अर्थ — जिम प्रकार सामान्य देवींमें सब प्रकृतियोंकी प्रकृपणा की गई है, उसी प्रकार यहां भी प्रकृपणा करना चाहिय । यह अर्पणासूत्र देशामर्शक है, इसिक्ष्य इसके द्वारा मुचिन अर्थको कहते हैं— पंचेन्द्रिय जाति और बस नामकर्मको मिध्याहिष्ट देव देवींघर्म सान्तर-निरन्तर वांघते हैं, क्योंकि, सनत्कुमारादि देवोंमें एकेन्द्रिय और स्थल है । परन्तु अर्थ सान्तर होनेसे निरम्बर प्रमुख पाया जाता है । परन्तु वांचर प्रकृप सान्तर ही बांचरे हैं, क्योंकि, प्रतिपक्ष मक्तियोंके सदसावकी अर्पक्षा करके

षंधुवरमदंसणादो । मिन्छादिहि-सासणसम्मादिहिणा मणुसगइदुर्ग देवीधम्मि सांतर-णिरंतरं षंषेति, सुवक्तलेस्सएसु मणुसगइदुगस्स णिरंतरवंषदंसणादो । एत्य पुण सांतरं बंषेति, मणुसगददुर्गाणरंतरवंषकारणाभावादो । ओराल्यिसर्भागोवंग दिवाधम्मि मिन्छाद्दृष्टी सांतर-णिरंतरं बंधति, सणक्कुमारादिसु णिरंतरवंधुवलंभादो । एत्य पुण सांतरमेव, थावरबंधकाले अंगोवंगरस्स बंदानावादो ति ।

## सणक्कुमारप्पहुडि जाव सदर-सहस्सारकप्पवासियदेवाणं पढ-माए पुढवीए णेरहयाणं भंगो ॥ ८९ ॥

णवरि एत्थ पुरिसवेदस्स सोदण्ण वंषो, अण्णेवदस्सुद्याभावादो । णउंसयंवदस्स पढमाए पुढबीए सोदण्ण वंषो, एत्थ पुण परादण्ण । पच्चएमु णउंसयंवदो इत्थिवेदेण सह अवणेदन्वो । सासणसम्माइडिग्टि वंउन्तिविस्तिकम्मइयपन्चया पृत्तिस्वविदन्वा, शर्द्धय-सासणेसु तिम्मभावादो । सदार-सहस्सारदेवेसु मिन्छाइडि-मासणवम्मादिडिणो मणुसगहदुर्ग सांतर-णिरंतरं वंषीत, तत्थनणयुक्किस्यएसु मणुसगहदुर्ग मोत्तृष्ण तिस्विस्वयद्वयस्य

एक समयसे बन्धविश्राम देखा जाता है। मिध्याइष्टि और सामाहनसम्यादार्ष्ट मनुष्यातिद्विकको देवायम साम्यर निरमार यांचन हैं. क्योंकि, गुक्ललेट्यावालों में मनुष्यातिद्विकको निरमार वांचन हैं। क्योंकि, गुक्ललेट्यावालों में मनुष्यातिद्विकको निरमार वांचन हैं। क्योंकि, मनुष्यातिद्विकके निरमार वांचन कारणों हा आभाव है। श्रेद्यािकशरीरां गोपांचका देवायम मिध्याइष्टि सानार निरमार वांचने हैं, क्योंकि, सन्तक्ष्माराहि देवायम मिध्याइष्टि सानार निरमार वांचने हैं, क्योंकि, सन्तक्ष्माराहि देवायम सिध्याइष्टि सानार निरमार हो वांचने हैं, क्योंकि, स्थावस्वस्थकालमें आगे पांचका वस्थ नहीं हाता।

सनत्कुमारम लकर शतार-महस्रार तक कल्पवामी देवोंकी प्ररूपणा प्रथम पृथिवीके नारकियोंके समान है ॥ ८९ ॥

विशेष इतना है कि यहां पुरुषेवरका स्वादयन वन्ध होता है. क्योंकि, अध्य वर्तक उद्युक्त अभाव है। वर्षुसक्रवेदका प्रथम पृथिवीमें स्वोद्यंन युक्त होता है। परन्तु यहां उसका पोद्यंत वन्ध होता है। प्रत्यों में स्वोद्यंन युक्त होता है। परन्तु यहां उसका पोद्यंत वन्ध होता है। प्रत्यों में सुक्तिवर्का स्वीद्यंक साथ कम करना चाहिय। मानादत्तमध्ययद्ध पुणस्थानमें यहां वैक्षियक्रित्र और कार्मण प्रत्ययोंको बोहिय, क्योंकि नारकी सामादत्तसध्ययद्धियाँ उनका अभाव है। हातार सहस्रात्रकृत्यवानी देवोंमें मिध्याद्धि और सामादत्तसम्बन्ध मृत्युव्यानिक्रिकको सामाद्

१ प्रतिषु ' सांतरं ' इति पाठः ।

वंधाभावादो ।

आणद जाव णवगेवेज्जिवमाणवासियदेवेसु पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादासाद-बारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय-दुगुंछा-मणुसगइ-पंचिंदियजादि-ओराछिय-तेजा-कम्मइयसरीर-सम-चउरससंग्रण-ओराछियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहसंघडण-वण्ण-गंध-रस-फास-मणुसगइपाओग्गाणुपुर्वी-अगुरुवलहुव-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्यिविहायगइ-तस-बादर-पज्जत-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहासुह-सुभग-गुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति-अजसिकित्त-णिमिण-पंचतराइयाणं को बंधो को अवंधो ? ॥ ९० ॥

सुगमेंगदं ।

मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव असंजदसम्मादिट्टी बंधा । एदे वंधा, अवंधा णत्थि ॥ ९१॥

एदेण सुइद्रश्ये भणिस्सामा- मणुसगइ-ओरालियमरीरअंगोवंग-वज्जरिसहसंघडण-

छोड्कर निर्यग्गतिहिकके बन्धका अभाव है।

आनत कल्पेस लेकर नव ग्रैवेयक तक विमानवासी देवेंमिं पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, बारह कपाय, पुरुषेदर, हास्य, रित, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक, तैजम व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक-श्रिरांगोपांग, वज्रपेभसंहनन, वण, गन्ध, रस, स्पर्श, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुल्लु, उपघात, परधात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगित, त्रम, बादर, पर्यान, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ्ग, अशुम, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, अयग्रकीर्ति, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है १॥ ९०॥

यह सुत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टिसे ठेकर बसंयतसम्पन्दृष्टि तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं है।। ९१॥

इस सुवके द्वारा सुवित अधौंको कहते हैं-अनुष्यगति, औदारिकहारीरांगोपांग,

मणुस्साणुपुच्वी-अजसिक्तीणसुदयाभावादो संसपयडीणं उदयवोच्छेदाभावादो च वंधोदयाणं पण्डापच्छोच्छेरपरिक्सा ण कीरदे ।

पंचणाणावरणीय चउदंसणावरणीय पुरिसवेद पींचेदियवादि तेजा कम्मह्यवरिर वण्णगंभ रस-फास-अगुरुवरुहुव-तस बादर-पजन थिगाथिर-पुमानुम-मुमग-आदेज-जसकिति-णिमिणजमागेद-पंचतायइयाणं सोदण्णेव भंगो, पुचोद वचादो । णिहा-पयटा-सादासाद-बारसकसायहस्स रदि-अरिर-साग-भय-दुगंडाणं सोदय-परादएण वंधो, अदुवोदयचादो । ममच उरससंठाणजवाद-पराय-उस्सात-पसःथविद्वायगः-पनेयमरीर सुस्सरणामाओ मिन्छाइडि-सासणसम्माइडि-असंजदसम्मादिडिणो सोदय-परादएण वंधीत । सम्मामिन्छाइडिणो सोदएणेव बंधीत,
तेसिमपञ्जनककाटाभावादो । मगुसगइ-ओरान्ध्यसरीर-ओरान्ध्यसरीरअंगोवंग-वञ्जरिसहसंघडणमगुस्साणुपुत्वी-अजमिकतीणं परोदएणेव वंधी, देवसु एदार्मि वंधोदयाणमक्कमेण उत्तिविरोहादो ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-बारसकसाय-भय-दुगुंछा-मणुसगइ पंचिंदियजादि-

सङ्गर्थसंसंहतन, मतुष्यानुपूर्वी और अयदाकीर्ति, इनका उदयाभाव होनंस तथा दौर प्रकृतियोंके उदयब्युक्छेदका अभाव होनंस यहां वन्य और उदयके पूर्व या प्रधान ब्युक्छेद्र होनेकी परीक्षा नहीं की जाती है।

पांच बालावरणीय, चार दर्शनावरणीय. पुरुषेवर. पंचेत्द्रिय जाति. तेजस व कार्मण रारीर. वर्ण. गम्ब, रस, सर्था, अगुरुष्ठपु, अस, वादर, पर्याप्त. स्थिर, अस्थिर, ग्रुप्त, अगुरुष्ठपु, अस, वादर, पर्याप्त. स्थिर, अस्थिर, ग्रुप्त, अगुरुष्ठपु, अस, वादर, पर्याप्त. स्थिर, अस्थिर, ग्रुप्त, अगुरुप्त, अगुरुप्त, स्वाप्त. अर पांच अन्तराय. इनका स्वाद्यसे ही बन्य होता है, क्योंकि, य अगुर्वाद्यी प्रकृतियां हैं। निद्रा. प्रयन्ता, सनात व असाता वेदतीय, वारह कपाय. हास्य, रित, अर्तन, होक, भय और जुगुन्म, इनका स्वोद्य परोद्दयसे वस्थ हाता है, क्योंकि, य अगुर्वाद्यी प्रकृतियां हैं। समजनुरुष्यसंस्थात. उपचात, परणात. उच्ह्यास. प्रशस्तविद्यांगाति, प्रयोकदारीर और मुस्वप्त नामकर्मोका मिध्यादिष्ट, सालादनसम्पर्वाद और हैं। सम्यान्त्रस्थादी हो संस्यतिमध्यादिष्ट, सालादनसम्पर्वाद और हैं। सम्यान्त्रस्थाति, जीद्दिक्तरारीर, और्द्रारिकहारीरा, अर्थाद्यस्थाति, व्यप्ते स्वप्त स्वप्त स्वप्त स्वप्त विद्याप्त स्वर्थाप्त स्वप्त स्वप्

पांच झानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति,

र अमती ' -पञ्चाच्छेद ' इति पाठः ।

असारिय तेजा-कम्मइयसरीर-जेसारियसरीरक्षंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-कास-मणुसगइपाकोमगाणुपुन्वी-भगुरुअउहुअ-उवधाद-परघाद-उस्सास-तम-बादर-पज्ञत-पत्तेयसरीर-णिमिण-पंचेतराइयाणे
णिगंतरेर वेथो, एन्य धुववंधितादो । मादासाद-इस्म-रदि-अरदि-सोग-थिराधिर-सुआसुअ-जसकित्ति-अजसिकतीणं मांतरो, एग्ममण्ण वंधविरामदंसणादो । पुग्मिवंद समचउरमसंद्रण-वज्ञीरसहमंघडण-पमन्थविदायगड-सुभग सुम्मर-आदेज्जुच्चागादाणि मिन्छादिद्वि-सामणसम्मादिद्विणो
मांतरं बंधित, एग्समण्ण वंधितासुवर्जभादो । सम्माभिच्छादिद्वि-अभंजदममादिद्विणो णिगंतंगं
बंधित, एगसमण्ण वंधितासवर्जभादो ।

एटामि पञ्चया देवोधपञ्चयतुल्या । जबिर सब्बत्ध इस्थिवेट्पञ्चओ अवजेदन्त्रो । सन्त सब्बाओ पयडीओ मणुमगद्दमंजुनं बंधित, अण्णगर्दणं बंधाभावादो । देवा सामी । धंधद्धाणं वंधविणहृद्दाणं च मुगमं । पंचणाणावरणीय छदंमणावरणीय-बारमकसाय-भय-दुगुंछा-तेजा-कस्मद्द्यसीर वण्ण-गंध-रम फास-अगुफ्अल्हुअ—उवधाद-णिमिण-पंचतगद्द्याणं मिण्छाइद्विम्ह चउन्त्रिहा यंथो । अण्णन्य तिविहा, धुवाभावादो । अवसेमाणं पयडीणं बंधी मन्त्रगुणहाणेमु मादि-अद्वते, अद्भवधितादो ।

पंचीन्द्रयजाति, श्रीदारिक तजम व कामण दार्गर, श्रीदारिकदारीगांगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्ग, मनुष्यमित्रायोगयानुषूवी, अपरत्यच्यात्म, पराद, उच्छ्वास अस. बादर, पर्योक्त, प्रत्येकदारीर, निर्माण और पांच अन्तराय, दनका निरन्तर वन्ध हाता है, क्योंकि, यहां य महत्तरां ध्रुवश्चे हैं। साता व असाता वदनीय, हास्य, रित, अरति, दोक, स्थिर, अस्यिर, गुभ, अगुभ, अदाक्षीति शैर अयदाक्षीति, इनका सान्तर वन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनका बन्धविधाम दस्ता जाना है। पुरुपंचर, समजनुरक्षसंस्थान, वज्रवंभ-संहनत, प्रदास्तविह्ययागित, सुभग, सुस्वर, आंदर और उच्चगात्म, इनको मिध्यादिष्ट पर्व सामाद्मसम्ययदृष्ट सान्तर वांध्रते हैं, क्योंकि, एक समयसे इनका बन्धविधाम पाया जाता है। सम्यगिम्ध्यादि और असंयतसम्यव्हिष्ट हरहे निरन्तर बांध्रते हैं, क्योंकि,

इन महातियाँके प्रत्यय देवोघ प्रत्ययाँके समान हैं। विशेषता केवल इतनी है कि सव जगह ख़ीवेद प्रत्यकों कम करना वाहियं। उक्त सव दव सब प्रकृतियाँकों मनुष्यगितसं संयुक्त वांघत हैं, क्योंकि, उनके अन्य गतियाँकों का क्ष्मां आभाव है। देव बाम प्रित्यों को मनुष्यगितसं संयुक्त वांघते हैं, क्योंकि, उनके अन्य गतियाँके हाथका अभाव है। देव बामी हैं। वर्षा प्रत्यापत्र और क्याविक्ट स्थान सुगम हैं। पांच बानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, वर्षा द्वारा क्याव कार्मण शरीर, वर्ण, गण्य, रस, रसर्थ, अगुरुक्षपु, उपधात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका मिध्यादां गुणस्थानमं चारों प्रकारका क्याव होता है। अग्य महात्यका क्याव होता है, क्योंकि, वहां भ्रववण्यका अन्नाय है। ग्रेप महात्यका क्याव सव गुणस्थानों सादि व अभुव होना है, क्योंकि, क्यावका क्याव होता है।

णिद्दाणिद्दा-पयलापयला-श्रीणागिद्धि-अणंताणुवंधिकोध-माण-माया-लोभ-इत्थिवेद-न्वउसंटाण-वउसंघडण-अण्यसत्थविहायगह-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं को वंधो को अवंधो ? ।। ९२ ॥

सुगमं ।

मिन्छाइट्टी मासगसम्माइट्टी वंधा । एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ॥ ९९ ॥

एदस्स अस्थे। वुच्चयं — अर्णनाणुर्वाधेच उक्कस्म वंधोद्या समं वोच्छिज्जंति, मासलिम तदुभयवोच्छेद्दंगलादो । अवसेमाणं वंधोद्यवोच्छेद्रिक्सा। णिथ, नासिमेरपु-द्याभावादो । अर्णनाणुर्वाधेच उक्कस्म माद्य-पगेदण्णं वंधो, चतुर्वादयनादो । अर्थेसाणं पर्यतीणं पराद्याणं पराप्याणं पर्याणं पराप्याणं पराप्याणं पराप्याणं पराप्याणं परा

निद्रानिद्रा, प्रचलायपळा, स्त्यानगुद्धि, अनन्तानुबन्धी कांध, मान, माया, लेम, कविंद, चार संस्थान, चार संदनन, अप्रशस्तविद्वायोगीन, दुर्भग, दुम्बर, अनादेय और नीचगोत्र, इनका कोन बन्धक और कोन अवस्थक है ? ॥ २२ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिष्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, श्रेष देव अवन्धक हैं॥ ९३॥

इसका अधं कहन है— अनन्तानुवन्धिवनुष्कका वन्ध और उदय दोनों साध म्युक्छिल होन हैं, क्योंकि, सासादन गुणस्थानमें उन दोनोंका म्युक्छिद देखा जाना है। शेष महानियोंके वन्धोद्दश्यक्रकेद्दर्श परीक्षा नहीं है, क्योंकि, यहां उनके उदयका अभाव है। अनन्तानुवन्धिवनुष्कता स्वादय-परादयसे वन्ध होता है, क्योंकि, वा अध्योदयी हैं। शेष महानियोंका वन्ध परोदयसे ही होता है, क्योंकि, यहां उनके बन्धके साथ उदयके अवस्थानका विरोध है। स्थानगृद्धित्रय और अनन्तानुवन्धि- चनुष्कका निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, युवन्धी है। शेष महानियोंका साम्तर वन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे उनका वन्धिक्षाम है। तथा आता है। प्रत्यप्रक्षपणा सहस्नार देखेंकि समान है। उक्त सब देव सव महानियोंको मनुष्यानिसे संयुक्त क्षोंको है देखें स्वामा है। उक्त सब देव सव महानियोंको मनुष्यानिसे संयुक्त क्षोंको है स्वसामी हैं। क्याप्त और वन्धिकार स्वतियोंको सन्तरमुखिन्य और अनन्तरानु

चउत्विहो बंधो । अण्णत्थ दृविहो, अणादि-अुवानावतादो' । सेमाणं पयडीणं सादि-अदुवो, अद्भवबंधितादो ।

मिच्छत्त-णबुंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्टसंघडणणामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ९४ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ९५ ॥

एदस्म अन्ये। बुबोद् — मिन्छत्तस्म वयोदया समं वोन्छिजंति, मिन्छाइड्डिन्ड् तदुमयाभावदंमणादे।। अवसेसाणं वेयोदयवोन्छेडरपरिवखा णस्यि, एरथेयंतणेदासिसुदयाभावादो। मिन्छतं मोद्राण् वज्झह् । कुदा ? माभावियादा । अवसेसाओ पयडीओ परोद्राण । मिन्छतं णिरंतरं वज्झह्, धुवबंधितादो। अवसेसाओ मोतम्मद्धवर्यधितादो। पच्चया महस्सारपबयतुद्धा। मणुमगङ्मंजुतं बज्झंति। देवा मामी। वंथदाणं वयविणहृहाणं च सुगमं । मिन्छत्तस्म बंधो

वन्धिचतुष्कका मिथ्यादिष्के चारो प्रकारका बन्ध होता है। अन्यत्र दो प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां असादि और भ्रव बन्धका असाव है। रोप प्रकृतियोंका सादि य अभुव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अभुवयन्धी प्रकृतियों है।

मिष्यात्व, नर्पुसकेवर, हुण्डमंस्थान और अमंशान्तसृपाटिकामंहनन नामकर्मीका कीन बन्चक और कीन अबन्यक है ? ॥ ९४ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष देव अवन्धक हैं।। ९५॥

इस सुबका अर्थ कहते हैं — मिध्यात्वका बन्ध और उदय दोनों साथ खुडिछक्र होते हैं, क्योंकि, मिध्यादांए गुणस्थानमें उन दोनोंका अभाव देखा जाता है। होष प्रकृतियोंके बन्धांदय-यु-छंदकी परीक्षा नहीं है, क्योंकि, यहां नियमेंस हनके उदयका अभाव है। सिध्यात्व प्रकृति स्तीद्दयंत वंधती है। इसका कारण स्वभाव है। होष प्रकृतियां परोदयंत्व पंधती है। इसका कारण स्वभाव है। होष प्रकृतियां परोदयंत्व वंधती हैं। हेष प्रकृतियां सालद कंधती हैं, क्योंकि, व अधुववन्धी हैं। शययप्रकृषणां सहलार-हेवाँके प्रखयांके समान है। मतुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं। देव स्वामी हैं। वन्धाध्यात कीर कम्बिक्त हस्मान है। मतुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं। देव स्वामी हैं। वन्धाध्यात और वन्धविक्त हस्मान है। मतुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं। देव स्वामी हैं। वन्धाध्यात और वन्धविक्त हस्मान है। मतुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं। वेष

१ प्रतिषु ' जणादिदेवासावचादो ' इति पाठः ।

चउन्विहो, धुनवंधित्तादो । सेसाणं सादि-अद्भुवो, अद्भुववंधित्तादो ।

मणुस्साउअस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ ९६ ॥ <sub>संगर्भ</sub> ।

मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्टी वंधा । एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ॥ ९७ ॥

एदस्स अत्था — बंबोदयाणं वोच्छेदपरिक्वा एत्य णिथ, उदयाभावादो । परेदएण षज्बद्द, बंबेणुद्यस्स एत्य अवडाणितरोहादो । णित्तरो बंबो, एगसमएण वंखुवरमाभावादो । मिच्छाइडिस्स एगूणवंचाम, सासणस्स चउएचाठीस, अयंबदमम्मादिडिस्स चाठीस पञ्चया । मणुसगइसंद्रतं । देवा सामी । वंधदाणं वंधविणदृडाणं च सुगमं । सादि-अदुवो वंधो, अद्यवंधितादो ।

> तित्थयरणामकम्मस्स को वंधो को अवंधो ? ॥ ९८ ॥ <sub>सगरं</sub> ।

भ्रुवबन्धी है। रोप प्रकृतियोंका सादि व अधुव वन्ध होता है, क्योक्ति, व अधुववन्धी है।

मनुष्यायुका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ९६ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतमम्यग्दृष्टि चन्धक हैं। ये चन्धक हैं, क्षेष देव अवन्धक हैं।। ९७॥

इसका अर्थ — बन्ध और उदयके ख्युच्छेदकी परीक्षा यहां नहीं है, क्योंकि, मनुष्यायुके उदयका देवोंमें अभाव है। वह परोद्यम वैधनी है, क्योंकि, यहां उसके बन्धा साथ उदयके अवस्थानका विरोध है। निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे उसके बन्धविश्वामका अभाव है। मिध्याइएके उनंचान. सासादनसम्बन्धके बन्धविश्वामका अभाव है। सिध्याइएके उनंचान. सासादनसम्बन्धके बन्धविश्वास और असंबन्तसम्बन्धके बन्धि सम्बन्धके स्थान और असंबन्तसम्बन्धके वन्धि सम्बन्धके होता है। सनुष्यानिहें वन्धिका अर्थे होता है। इत्य स्वामी हैं। बन्धाध्वान और बन्धवित्त प्रकृति है। सनुष्यान सादि च अध्रव बन्ध होता है, क्योंकि, वह अध्रवस्था प्रकृति है।

तीर्थंकर नामकर्मका कौन बन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥ ९८ ॥ यह सब सगम है।

## असंजदसम्मादिही बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥९९॥

एदस्सत्या बुज्यदे— बंपोदयाणं बोच्छेदविचारा णत्थि, संतासंताणं साण्णियास-विरोहादो । परोदएण वंधो, सञ्चत्य तित्ययरकामवंधोदयाणमक्कमेण उत्तिविरोहादो । णिरंतरी पंधो, संखेञ्जावित्यादिकालेण विणा एगसमएण वंधुवरमाभावादो । एदस्स पञ्चया देवोघ-पञ्चयतुद्धा । उत्तरीत्तरपञ्चया पुण अरहंताइरिय-बहुसुद-ववयणभति-लद्धिसंवगसंपत्ति-दंसण-विसुद्धि-पवयणपहावणादओ । मणुसगद्दसंजुतो वंधो । देवा सामी । बंधद्धाणं वंधविणहृद्धाणं च सुगमं । सादि-अद्धवो वंधो, अद्धवबंधितादो ।

अणुदिस जाव सन्वट्टसिद्धिविमाणवासियदेवेसु पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादासाद-वारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरिद-सोग-भय दुग्रंछा-मणुस्साउ-मणुसगइ-पंचिदियजादि-ओराल्यि-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंटाण-ओराल्यिसरीरअंगोवंग-वज्जिरसह-संघडण-वण्ण-गंध-रस-फास-मणुसगइपाओग्गाणुपुब्वी-अगुरुअलहुअ-

### असंयतसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, श्रेष देव अबन्धक हैं॥ ९९ ॥

इसका अर्थ कहते हैं— वन्ध और उदयके जुड्छेदका विचार यहां नहीं है, क्योंकि, सत् और असत् यन्योदयको समानताका विरोध है। परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, सर्वत्र तीर्थंकर कमेंके यन्ध और उदयके एक साथ रहनेका विरोध है। निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, संज्यात आवाणी आदि कालके विना एक समयसे उसके वन्धविश्वामका अभाव है। इसके प्रत्य देवोध प्रत्ययोंक समान, प्रवचनभकि, जावायिभाकित इसोन प्रवचनभकि, जावायिभाकित है। परान्तु हिसके उन्तये अरहन्त्रभक्ति, आवायिभाकि, वहुश्रुतभक्ति, प्रवचनभकि, हिसके विराध्य कि हो। मुख्याति संयुक्त हस्का वन्ध होता है। वेच स्वामी हैं। वन्धाध्यान और बन्धविनष्टस्थान सुग्रम हैं। सादि-अञ्चव क्रय होता है, क्योंकि, वह अधुववन्धी प्रकृति है।

अनुदिशोंसे टेकर सर्वार्धासिद्धि तकके विमानवासी देवोंमें पांच ज्ञानावरणीय, छद्द दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, बारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, श्रोक, भय, जुगुप्सा, मनुष्यायु, मनुष्यगित, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक, तैजस व कार्मण श्रीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकश्रीरांगोपांग, वज्रषेत्रसंहनन, वर्ण, गन्य, रस, स्पर्ध, उवधाद-परधाद-उस्सास-पसत्थविद्दायगद्द-तस-वादर-पञ्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुद्दासुद्द-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसिकति-अजसिकति णिमिण-तित्थयर-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अवंधो ? ।। १०० ।।

सुगमं ।

# असंजदसम्मादिट्टी वंधा, अवंधा णित्थ ॥ १०१ ॥

एदस्स अरथे। एकविज्जदे -- मणुसाउ-मणुसगइ ओरालियमसीर-ओरालियससीरअंगोवंग-वज्जिसिहसंबडण-मणुसगइपाओग्माणुपुज्वी-अजमिकितित्थयराणं उदयाभावादो अवसेसाणं च पयडीणसुदयवीच्छदाभावादो 'वंपादो उदयम्म किं पुज्वं किं वा पच्छा बोच्छेदो होदि' ति एस्य परिचवा णारिय ।

पंचणाणावरणीय-चउदंमणावरणीय-पुरिसवंद-पंचिदियजादि-तजा-कम्महयमरीर-वणण-गंध-रस-फास-अगुरुअरुहुअ तस-वादर-पज्जन-थिराथिर-सुहासुह-सुभगादेज-जसिकेति-णिमिणुञ्चागोद-पंचेतराहवाणं सोदओ वंथो, एन्थ धुवोदयनादो । णिदा-पयरुग-सादामाद-

मनुष्यगतित्रायोग्यानुर्वां, अगुरूष्ट्य, उपधात, परधात, उच्छ्वाम, प्रशस्तविद्यायोगित, त्रम, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकदारींग, स्थिर, अस्थिर, शुन, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीतिं, अपशकीतिं, तिर्माण, तीर्थकर, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय. इनका कीन घन्धक और कीन अवन्यक है ? ॥ १०० ॥

यह सुत्र सुगम है।

असंयतसम्यग्दष्टि बन्धक हैं, अवन्धक नहीं हैं ॥ १०१ ॥

हसके अर्थकी प्रवाणा करते हैं — मनुष्यायु, मनुष्याति, औहारिकदारीर, श्रीवृरिकदारीरांनीपांग. वजर्षभलेतनन, मनुष्यातिप्रायानुपूर्वी अवदाकार्ति और तथिकर, इनके उदयका अभाव होनेसे, तथा हार प्रकृतियोके उदयन्युक्टेष्टका अभाव होनेसे 'वन्यसे उदयका क्या पूर्यमे या क्या पद्मात न्युक्टेष्ट होता है इस प्रकारकी यहां परीक्षा नहीं है।

पांच क्षानावरणीय. चार दर्शनावरणीय, पुरुष्वेद, पंचित्र्यज्ञाति, तेजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुष्ठसु, जस, वादर, पर्योप्त, स्थिर, अस्थिर, शुअ, अशुअ, सुभग, आदेय, पशकीतिं, निर्माण, उद्योगेत्र और पांच अन्तराय, हनका कोद्य दन्म होता है, क्योंकि, ये यहां ध्रुचोद्दयी हैं। निद्रा, क्र्चसा, सासा अ अस्तराय वारसकसाय-हस्स-रदि-सोग-मय-दुर्गुङ्गाणं सोदय-परोदएण वंषो, अद्भुवीदयंतादो । परघादुस्सास-पसत्यविद्यायगद-सुस्सराणं सोदय-परोदएणं वंषो, अपञ्चनकाठे उदयामावे वि वंधुवरुंमादो । समब-उरससंठाणुनघाद-पत्तेयसरीराणं पि सोदय-परोदएणं वंषो, विग्गहगदीए उदयामावे वि वंषदंसणादो । सणुसाउ-मणुसगइ-ओराठियसरीर-ओराठियसरीरओर्गण-वञ्जरिसहसंघडण-मणुस्सगइपाओग्गाणुपुट्वी-अजसिकति-तित्थयराणं परोदएणं वंषो, एत्थदासिमुदयामावादो ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-वारसकसाय-पुरिसवेद-भय-दुगुंछा-मणुसाउ बणुसगइ-पंचिंदियज्ञादि-ओरालिय तेजा-कम्मइयसरीर-समच उरससंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जिरसहः संघडण-वण्ण-गंध-रस-फास-मणुसगइपाओग्गाणुपुन्वि-अगुरुष्ठल्ड्व-उवघाद-परचाद-उरसास-प्यत्वहायगइ-तस-बादर-पज्जत-पत्तेयसरीर सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-णिमिण-तित्थयरुबागोद-पंचेतराङ्ग्याणं णिरंतरो वेषो, एटासिमेगसमएण वंधुवग्माभावादो । सादासाद-इस्स-रदि-अरदि-संग-थिराथिग-सुद्दासुद-जमिकिति-अजमिकितीणं सांतरो वेषो, एगसमएण वंधुवग्मादो ।

वदनीय, वारह, कवाय, हास्य, रित. होक. अय और जुगुप्साका स्वोदय-परोहयसे बन्ध होता है, क्योंकि, ये अधुयंत्रयो प्रकृतियां हैं। यरधात, उच्छ्वास, प्रमस्तविष्ठायोनाति और सुन्वरका स्थादय-परोहयसे बन्ध होता है, क्योंकि, अपर्याप्तकालमें उच्छा असाव होनेपर मी इनका बन्ध पावा जाता है। समजनुरक्तसंस्थान, उपघात और प्रत्वेकस्रपीरका भी स्वंवस्य-परोहयसे बन्ध होता है, क्योंकि. विष्रहगितमें उच्यक अभावेक होनेपर भी बन्ध होता है, क्योंकि. विष्रहगितमें उच्यक अभावेक होनेपर भी बन्ध होता है, क्योंकि. विष्रहगितमें उच्यक अभावेक होनेपर भी बन्ध होता है, अयुग्तिमी स्वंवस्य-परोहयसे वन्ध होता है, क्योंकि, अर्थ होता है, क्योंकि वह इंग्लेक उच्यक्त अभावे हैं।

पांच डानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, बारह कपाय, पुरुषवेद, अब, जुगुप्सा, मनुष्यानु, अनुप्रमात, पेचिट्टिय ज्ञाति, औदारिक, तेजस व कामण रारीर, समजनुरक्ष-संस्थात, औदारिकरारीरांगोपांग, वार्य-असेस्डितन, वर्ण, नण्य, रस, स्पर्श, मनुष्याति, मायोग्यानुपूर्वी, अगुरुवन्छ, उपघात, परधात, उच्च्यास, प्रशस्तावेहायेगांति, ज्ञस्त, बादर, पर्वाप्त, उच्च्यास, प्रशस्तावेहायेगांति, ज्ञस, बादर, पर्वाप्त, अस्यक्तारीर, सुमग, सुस्यर, आदेय, तिमाण, तीर्येकर, उच्चगोत्र और पांच-अस्तराय, इनका निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, इनके एक समयसे वन्धविभामका अभाव है। साता व असाता वेदनीय, हास्य, रित, ज्ञपति, शोक, स्थिर, अस्यर, अस्यर, कुम्म, अशुभ, यशकीति और अयशकीति, इनका सान्तर वन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनका वन्धविभाम है।

एत्य असंजदसम्मादिहिन्दि बाएनालीस पच्चम, ओपपञ्चएसु ओरालियदुगित्य-ण्वंसयवेदपञ्चयाणमभावादो । सेसं सुगर्म । एदासि पयडीणं चेपो मणुसगइसंजुत्तो । देवा सामी । षंषद्वाणं सुगर्म । बंधविणासो एत्य जत्थि । पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय बारस-कसाय-भय-दुर्गुंछा-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण गंध-रस-फास-अगुरुगल्डुग-उवधाद-णिमिण-पंचं-तराइयाणं तिविद्दो षेषो, चुवागावादो । सेसाणं पयडीणं सादि-अद्भवो, अधुववंधितादो ।

इंदियाशुवादेण एइंदिया बादरा सुहुमा पञ्जता अपञ्जता बीइंदिय-तीइंदिय-चर्जिरिय-पञ्जता अपञ्जता पंचिंदियअपञ्जत्ताणं पंचिंदियतिरिक्सअपञ्जत्तभंगो ॥ १०२ ॥

एदमप्पणासुत्तं देमाभाभियं, बञ्झमाणपयडीणं संखमेविच्छय अवहिदत्तादो । तेणेदेण सुद्दत्थपरूतणं कस्सामो । तं जहा--- एत्य ताव बञ्झमाणपयोडीणोदेसं कस्सामो । पंचणाणावरणीय-अवर्दसणावरणीय-सादासादः मिच्छत्त-सोरुसकसाय-णवणोकसाय-निरिन्सवाउ--

पहाँ असंपतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें प्यालांस प्रत्यय होत है, क्योंकि, आँघप्रत्ययोंमेंसे श्रीवारिककिक, स्रीविद और नपुंसकवेद प्रत्ययोंका अभाव है। श्रेप प्रत्ययक्षरण सुराम है। इत महतियाँका क्यम महुप्यातिस संयुक्त होता है। देव स्वामी हैं। वन्धांथ्वान सुराम है। इत महतियाँका क्यम महुप्यातिस संयुक्त होता है। देव स्वामी हैं। वन्धांथ्वान सुराम है। इत दुर्गावर्ष्णाय, वारह कवाय, मय, अगुरुस्य, अग

इन्द्रियमार्गणातुसार एकेन्द्रिय, बादर, सहम, इनके प्योप्त व अपयोप्त, द्वीन्द्रिय, बीन्द्रिय, बतुरिन्द्रिय पर्योप्त व अपर्योप्त तथा वेचेन्द्रिय अपर्योप्त जीवीकी प्ररूपणा पेचेन्द्रिय तिर्पेच अपर्योप्तीके समान है ॥ १०२ ॥

यह अर्पणासुत्र देशामर्शक है, क्योंकि, क्यामान प्रकृतियांकी [१०९] संख्याकी अयेक्षा करके अवस्थित है। इसी कारण इसमे सचित अर्थकी प्रकृतणा करने हैं। यह इस प्रकार है— यहां पहिले क्यमान प्रकृतियांका निर्देश करने हैं। पांच झानावरणीय, नी दरीचा-वरणीय, साता व असाता बेदनीय, मिथ्यान्त, सोलंड कराय, नी नोकवाय, तिर्यतायु,

१ अप्रती 'चउरिदियपञ्जता अपञ्चता पंचिदियपञ्चता अपञ्चताणं ', आप्रती 'चउरिदियपञ्चला-पञ्चतामं ', बाप्रती 'चउरिदियपञ्चल अपञ्चताणं ' इति पाठः ।

२ अमती 'सूम्पण्णासूचं '; आमती 'सुम्पण्णसूचं ' इति पाटः ।

मणुस्साउ-तिरिक्खगइ-मणुसगइ-एइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय-पंचिंदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-छसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-छसंघडण-वण्ण-गंघ-रस-फास-तिरिक्खगइ-मणुस्सगइपाओग्गाणुपुञ्वी-अगुरुवलहुव-उवचाद-परधाद-उस्सास-आदाबुजोव-दोविहायगइ-तस-धावर-माहुस्सग्द-प्रकाद-अर्था-ज्वापज्वत पत्त्यसरीर-साहारण-थिराथिर-सुहासुह-सुमग-दुमग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज-अणादेज-जसिकित क्रमाकिति शिमिण-णीचुच्चागोद-पंचतप्रद्वपप्रडीओ एत्य चज्जसिकिति शिमिण-णीचुच्चागोद-पंचतप्रद्वपप्रडीओ एत्य चज्जसिकिति शिमिण-णीचुच्चागोद-पंचतप्रद्वपप्रडीओ एत्य चज्जसिकिति श्रिक्य कस्सामो— इत्य-तुरिसवेद-मणुस्साउ-मणुसगइ-चीइंदिय-तीईदिय-चार्डिर्य-पार्चिर्य-पार्चिर्य-विहायगिद-तस सुमग-सुस्सर-दुस्सर-ओत्वज उच्चागोदाणं उदयाभावादी सालाणुद्वरवोच्छेदामावादो 'उदयादो बंघो कि पुत्र्वं वोच्छिजविद कि पच्छा वेरिक्डजविद कि पच्छा वेरिक्डजविद र ति वचारो णियः, संतानिताणं मणिणवायाविदेशहादो ।

ं पंचणाणावरणीय-चउदंमणावरणीय-मिच्छत्त-णबुंसयवेद-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्ख

मनुष्यायु, तिर्यन्यात्, मनुष्यगित, एकेन्द्रिय, झीन्द्रिय, चातुरिन्द्रिय, पेकेन्द्रिय जाति, औदारिक, तैजस व कामण दारीर. छह संस्थान, औदारिकदारीरांगपांग, छह संहनन, वर्ण, गन्य, रस, स्यूर्ग, तिर्यमातिप्रायोगयानुपूर्वी, मनुष्यगतिप्रायोगयानुपूर्वी, अगुरू छह सहस्त, पर्योग्त, उच्छत, दोनों विहायोगातियां, अस, स्थावर, बादर, सुरु, एपोर्चत, अपूर्यंग्त, मन्येकदारीर, साधारण, स्थिर, अस्थिर, गुम, अगुम, सुमग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, यदाकार्ति, अयदाक्षीति, निर्माण, सीच व उच्च गोष और पांच अन्तराय प्रकृतियां यहां बच्चमान प्रकृतियां हैं। पकेन्द्रिय जीवका आश्चय करके हत्तकी मक्षण करते हैं— स्थावर, पुरुष्यंद, मनुष्यायु, मनुष्यगति क्रीन्द्रिय, चीन्द्रिय, चनुरित्रिय, पंचीन्द्रिय जाति, अनितम संस्थान, औदारिकद्यरित्रिय, पंचीन्द्रय जाति, अनितम संस्थानको छोक्कर पांच संस्थान, औदारिकदारीरांगोपांग, छह संहनन, मनुष्यपतिप्रायोग्यायुपूर्वी, दो विहायोगतियां, तथा दोष प्रकृतियां करते उत्यक्त अभाव होनेसे, तथा दोष प्रकृतियां करव्यवुच्चेत्रका अभाव होनेसे, तथा दोष प्रकृतियांक उत्यव्युच्चेत्रका आभाव होनेसे, तथा दोष प्रकृतियांक उत्यव्युच्चेत्रका सभाव एवंच्छल होना है 'यह विचार नहीं है. क्योंकि, सत् और असत्वक्ती समानताका विरोध है।

पांच क्वानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, तिर्थनायु, तिर्यग्नाते, एकेन्द्रिय ज्ञाति, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गम्ध, रस, स्पर्श, अगुरुष्ठपु,

१ व-काप्रत्यो ' तिरिक्खावि ' इति याटः ।

वणादेच्य-णिर्मण-णीचागोद-पंचतराइयाणं सोदओ बंघो, एत्थ एदासिं धुवोदयदंसणादो । सादासार्य-सोह्यसक्तमाय-इज्जोकसाय-आदायुङ्गोव-वादरं-सुहुम-पञ्जत-अपञ्जत-पत्तेय-साहा-रम्मरीर-असिकिति-अजसिकितीं सोदय-परादओ वंघो, अद्ववोदयत्तादो । ओराल्यियसरीर-हुंडसंद्राण-उत्तथादाणं पि सोदय-परादओ वंघो, विग्महगदीए उदयाभावे वि वंधुवरुंभादो । तिरिक्षमाइगाओग्माणुपुन्तीए वि सोदय-परादओ, गहिदसरिरेसु उदयाभावे वि वंधदसणादो । परधादुस्सासाणं पि सोदय-परादओ वंघो, अपञ्जतदाए उदयाभावे वि वंधदसणादो । अवस्ताला परीदओ वंघो, एत्थ तार्मि सन्वदो उदयाभावादो ।

पंचणाणावरणीय-णवरंमणावरणीय-मिन्छन-सोठसकमाय-भय-हुगृंछा-निग्निस्व-मणु-स्साउ-श्रोराठिय-तेजा-कम्मइयमरीर-वण्ण-गंघ-स-फाम-अगुरुग्रुह्य-उवचाद-णिमिण-पंचेतरा-इयाणं णिरंतरा वंचो, एगममएण वंशुवरमामावादा। साादासाट-सत्तणोकमाय-मणुमगइ-एईदिय-पीइंदिय-चीइंदिय-च ३रिटिय-पंचिंदियजादि-छमंठाण-ओगाठ्यमरीरअंगोवंग-छमंवडण-मणुमगइ

स्थावर, स्थिर, अस्थिर, गु.अ. अगुअ, दुर्भग, अनादय, निर्माण, नीचगात्र और पांच अन्तराय, इनका स्थादय बच्च होता है। स्यादि, इनका भ्रव उदय देखा जाता है। स्वाता य असाता वेदनीय, सोलह कपाय, छह नोकपाय, आताप, उद्योत, वादर, स्वाता वेदनीय, सोलह कपाय, छह नोकपाय, आताप, उद्योत, वादर, स्वाता, विश्व, प्रयोत, अपदाक्तीं, इनका स्थादय परोद्य बच्च होता है, क्याँकि य अधुबोटयी प्रकृतियां हैं। औदारिकहारीर, हुण्डसंस्थान और उपयातका भी स्थोदय परोद्य बच्च होता है, स्याँकि, विक्रहार्गानमें स्वेदयका अभाय होनेपर भी बच्च पाया जाता है। निर्मगतिमायोग्यागुपूर्वीका भी स्थोदय-परोद्य बच्च होता है, स्याँकि, जिन जीवोंन दारीर प्रहण करारिया है उनके तिर्थगतिमायोग्यागुपूर्वीक उदयका अभाय होनेपर भी बच्च क्या होता है। स्थान और उज्वातका भी स्थादय परोद्य बच्च होता है, स्याँकि, अपयोज्य जाता है। पराचान और उज्वातका भी स्थादय परोद्य व्या होता है, स्याँकि, अपयोज्य काल में उदयाभावके होनेपर भी उनका बच्च देखा जाता है। होप प्रकृतियाँका परोद्य वन्ध होता है, स्याँकि, वाद्य उत्यक्त सर्थहा अभाव है।

पांच क्षानावरणीय, ती दर्शनावरणीय, मिथ्यान्य, सोलह कपाय, भय, बुगुप्ला, तिर्यगायु, मतुष्पायु, औदारिक, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गम्य, रस. स्पर्श, अगुरुल्यु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनके बन्धविकासका अभाव है। साता व असाता वेदनीय, सात नोक्याय, मतुष्पाति, पकेन्द्रिय, ब्रीन्ट्रिय, चीन्द्रिय, चतुर्गिन्द्रय, पंचेन्द्रिय जाति. छह संस्थान, आंदारिक

<sup>ः</sup> प्रतिषु ' पंचनानावरणीय-सादासाद- ' इति पाठ ।

९ प्रतिपु ' न्यावर् ' इति पाठः ।

पाओग्गाणुपुव्वी-आदाबुञ्जाव-देविहायगइ-तस-थावर-सुद्धम-अपञ्जत-साहारणसरीर-थिराधिर-सुभासुम-सुभग-दुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेञ्ज-अणादेञ्ज-जसिकति-अञसिकित-उच्चागोदाणं सांतरी वंघो, एगसमएण वंधुवरमदंसणादे। । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुर्व्वी-णीचागोदाणं सांतर-णिरंतरी वंघो, सन्वेहंदिएसु सांतरवंधाणमेदासि तेउ-वाउकाइएसु णिरंतर-वंधुवरुंभादे। । परघादुस्सास-बादर-पञ्जत-पनेयसरीराणं वंघो सांतर-णिरंतरी । कथं णिरंतरं ?' एईदिएसुप्पण्णदेवाणमंतोसुद्दतकारुं णिरंतरवंघदंसणादो ।

एइंदिएसु भिच्छत्तासंजम-कसाय जोगभेदेण चत्तारि मूलमच्चया। पंचभिच्छत्तरश्चया। कुदो ? पंचभिच्छत्तरश्चया। कुदो ? पंचभिच्छत्तरश्चया। कृदो ? पंचभिच्छत्तरश्चया। कृदो ? पंचभिच्छत्तरश्चया। कृदो ? एदंदियासंजमी, छप्पाणासंजमा, कसाया सोलस, इरिथ-पुरिसवेदेहि विणा णोकसाया सत्त, ओरालियदुग-कम्मइयमिदि तिण्णि जोगा, एदं सच्चे वि अहतीस उत्तरपच्चया। णकिर निरिक्य मणुस्साउआणं कम्मइयपच्चएण विणा सत्ततीम पच्चया। एक्कारस अक्षरम

इत्तरांगोषांग, छह संहतन, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, उघोत, दे विहायेगानियां, त्रस, स्थायर, सुस्म, अपर्याप्त, साधारणदारीर, स्थिन, अस्यिर, हुभ्म, अध्यक्ष, सुमान, दुर्भग, सुस्वर, दुस्यर, आदेय, अनादेय, यदाकीति, अयदाकीती और उच्चगोत्त, हानका सानतर हण्य होता है, स्थांकि, एक समयसे हानका वण्यविक्षाम देखा जाता है। विर्यम्पति, तिर्वगतिवायोग्यानुपूर्वी और नीचगोत्र, हनका सानतर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, सर्व एकोन्द्रयोम सानतर बन्धवाली हम प्रकृतियोका तेजकायिक व वायु- काथिक जीवोंमें निरन्तर बन्ध पाया जाता है। वर्षात, उच्छवाल, बादर, पर्याप्त और प्रयोकतारीर प्रकृतियोका क्य सानतर निरन्तर होता है।

शंका-इनका निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—क्योंकि एकेन्द्रियोमें उत्पन्न हुए देवोंके अन्तर्सुहर्तकाल तक इनका निरम्तर यन्थे देखा जाता है।

पकेन्द्रियों में मिथ्यात्व, असंयम, कवाय और योगके भन्ने चार मूळ प्रत्थय होते हैं । उत्तर प्रत्ययों में पांच मिथ्यात्व प्रत्यव, क्योंकि, पांच मिथ्यात्वोंके साध पकेन्द्रियों उत्तव हुए नाना मनुष्योंके पांच मिथ्यात्व प्रत्यय पाये जाते हैं । एक एकेन्द्रियासंयम, छह प्राणि-असंयम, सोल्डह कपाय, सी और पुरुष वेदके विना सात नोक्षाय, तथा हो औदारिक व कार्मण ये तीन योग, ये सब ही अहतीस उत्तर प्रत्यव एकेन्द्रियों में होते हैं। विशेषता केवल यह है कि तियंगायु व मनुष्यायुके कार्मण प्रत्यवके विना सैतीस प्रत्यय होते हैं। ग्यारह व अठारह एक समय सम्बन्धी अधन्य और उत्कृष्ट

#### एगसमइयजहण्णुक्कस्सपञ्चया ।

तिरिक्खाउ- [तिरिक्खगइ- ] तिरिक्चगईपाओग्गाणुपुर्वी-आदाबुञ्जीव-थावर-सुहृम-साहारणसरीराणि तिरिक्चगइसंबुत्तं वञ्जीतं । मणुस्साउ-मणुस्सगइ-मणुस्माणुपुर्वी-उज्जागीदाणि मणुसगइसंबुत्तं वञ्जीत । अवस्माओ पयडीओ तिरिक्चगइ-मणुसगइमंबुत्तं वञ्जीत, दुगईहि विरोह्याभावादो । एईदिया सामी । वंथद्वाणं सुगगं । वंथवोच्छेदो णिर्थ । पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-भिच्छत्त-सोलसकसाय-भय-टुणुंख-तेजा-कम्मइयमगर-वण्णचउक्क-अगुरुअ-लहुक्य-उवघाद-णिमिण-पंचतराइयाणं चउन्विहो वंथे। । अवसेसाणं सादि-अद्भवे। ।

एवं बादरएईदियाणं । णविर बादरं सोटग्ण बञ्जदि । सुहुमस्म एरादेशं वेशे । बादरएईदियपञ्जताणं बादरेईदियमंगो । णविर पञ्जतस्म सोदशं, अपञ्जतस्म परेगदुशं वेशे । बादरएईदियअपञ्जताणं पि बादरएईदियभंगे। ।णविर श्रीणमिद्धितिय-परवादुम्मास-आदाबुज्ञाव-पञ्जत-जसिकतीणं परोदशं वेशे । अपञ्जत-अञमित्रतीणं मोदशं । गरवादुम्मास वादर-

#### प्रत्यय होते हैं।

तिर्यमातु, [तर्यमाति,] तिर्यमातिप्रायोग्यागुप्यां, आताप, उद्यात, स्थावर, मध्य और साधारणदारीरंको तिर्यमातिम संयुक्त वांध्यते है। मनुष्यानु, मनुष्यान्, महष्यान्, पूर्वी और उक्यात्रको मनुष्यान् स्थात्रके वांध्यते हैं। उत्तर प्रकृतियांको तिर्यमाति व मनुष्यगतिस संयुक्त वांध्यते हैं, क्यांकि, दानां गतियांक साध उनके वय्यका विरोध नहीं है। एकेट्रिय जीव स्थामी है। वच्याच्या सुगम है। वच्याव्यव्यक्ति हैं। पांच कानावरणीय, वा दर्शनावरणीय, मिथ्याय, सालह क्याय, भय, जुगुज्मा, तजन व कानवरणीय, वा दर्शनावरणीय, प्रमुख्याव, सालह क्याय, भय, जुगुज्मा, तजन व कानवरणीय, वा दर्शनावरणीय, प्रमुख्यात्र, विरोध प्रकृतियोका सादि व अञ्चन वच्य होता है।

इसी प्रकार बादर एकेन्द्रिय जीवोंकी भी प्ररूपणा है। विशेष उत्तमा है कि इनके बादर नामकर्म स्वेद्यक्ष बंधना है। मध्म प्रकृतिका बच्च परोहयस होना है। बादर प्रकृतिक वच्च परोहयस होना है। बादर एकेन्द्रिय पर्यान जीवोंकी प्ररूपणा बादर एकेन्द्रियोंक समान है। विशेषना केवल इननी है कि उनके पर्यान प्रकृतिका परोहय बच्च होता है। बादर एकेन्द्रिय अपर्यान प्रकृतिका परोहय बच्च होता है। बादर एकेन्द्रिय अपर्यान जीवोंकी भी प्ररूपणा बादर एकेन्द्रिय के समान है। बिराय यह है कि स्त्यानगृतिकय, पर्यान, उच्छान, आताप, उच्चान, पर्यान और यदाकीतिका उनके परोहय बच्च होता है। अपर्यान्त और अयशकीतिका स्त्रह्म परोहय बच्च होता है। अपर्यान्त और अयशकीतिका स्त्रह्म परोहय बच्च होता है। परचात,

पञ्जत-पत्तेयसरीराणमेइंदिवसु सांतर-णिरंतरा बंधो । एत्य पुण सांतरा चेव, अपञ्जतेसु देवाणमुष्पत्तीए अभावादो । ओराल्यिकायजोगपञ्चओ णिर्ष्य । सुद्दुमव्इंदियाणं एइंदियमंगों ! णविर परघादुस्सास-बादर पञ्जत-पत्तेयसरीराणं सांतरा बंधो, सुद्दुमेइंदिवसु देवाणमुववादा-भावादो । बादर-आदाउज्जोव-जमकितीणं परोदओ बंधो । सुद्दुमेइंदियपञ्जताणं [सुद्दुमेइंदिय-भंगो । णविर पञ्जत्तस्स सोदओ, अपञ्जतस्स परोदओ बंधो । सुद्दुमेइंदियअपञ्जताणं ] सुद्दुमेइंदियअपञ्जताणं ] सुद्दुमेइंदियअपञ्जताणं ] सुद्दुमेइंदियअपञ्जताणं ] अपञ्जतस्स सोदओ । णविर थीणगिद्धितय-परवादुस्सासपञ्जताणं परोदओ वंधो । अपञ्जतस्स सोदओ । पञ्चर थीणगिद्धितय-परवादुस्सासपञ्जताणं परोदओ वंधो । अपञ्जत्तणामस्स सोदओ । पञ्चर थीगायिद्धतिय-परवादुस्सासपञ्जताणं अवणेद्देशो ।

संपधि वीइंदियाणं भणामो — इत्थि-पुरिसवेदः मणुस्साउ-मणुसगर-एइंदिय-तीइंदिय-चर्जिदिय-पेविंदियजादि-अर्णातमपंचसंद्राण-पंचसंघडण-मणुसगइपाओग्गणुपुन्वी-आदाव-पसत्थविहायगदि-अवरःसुहुम-साहारणसगिर-युभग-सुस्सर-आदेज्ज-उच्चागोदाणसुदया-भावादे। सेसपयडीणं चोदयवाच्छेदामावादे। वहंदिएस् पंचिंदियनिरिक्खअपज्जस्राहि

उच्छाम, वादर, पर्याप्त और प्रत्येकदारीर, इनका एकेन्द्रियोंमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है । परन्तु यहां उनका सान्तर ही बन्ध होता है, क्योंकि, अपयोजकोंमें देवींकी उन्पत्तिका अभाव है । यहां प्रत्ययोंमें औदारिक काययोग प्रत्यय नहीं है ।

स्कम एकेन्ट्रियंकी ब्रह्मणा एकेन्ट्रियंके समान है। विरोपता यह है कि परधात, उच्छ्यास राइर, पर्यान्त और प्रत्येक्टर्सरका उनके सानतर कम्य होता है, क्योंकि, स्वस एकेन्ट्रियोमें देशेकी उत्पत्तिका अभाव है। बादर, आताप, उद्योत और प्रशाकीतिका परोद्य बम्य होता है। स्वस्म एकेन्ट्रिय पर्यान्तिकी प्रत्यणा [स्वस्म प्केन्ट्रिय पर्यान्तिकी प्रत्यणा [स्वस्म प्केन्ट्रिय जीयोंक समान है। विरोप इतना है कि उनके पर्यान्त प्रकृतिका स्वोदय और अपर्यान्त प्रकृतिका परोद्य बन्ध होता है। स्वस्म प्केन्ट्रिय अपर्यान्त अवस्म पर्यान्त अवस्मान है। विरोप इतना है कि स्थानपुष्टियय, परधात, उच्छ्यास और पर्यान्त प्रकृतियोंका परोद्य बन्ध होता है। अपर्याप्त नामकर्मका स्वोदय बन्ध होता है। प्रयोग प्रकृतियोंका परोद्य स्थान प्रस्कृतिकायोंका परोद्य क्या के क्ष करना चाहिय।

अब द्वीन्द्रिय जीयोंकी प्रकपणा करते हैं — स्त्रीवेद, पुरुपयेद, मनुष्यायु, मनुष्य-गति, एकेन्द्रिय, जीट्द्रिय, चनुशिन्द्रय, पंचीन्द्रिय ज्ञाति, अस्तिम संस्थानको छोड़ होत पांच संस्थान, अस्तिम संहननको छोड़ होप पांच संहनन, मनुष्यात्रायोग्यानुर्या, आताप, प्रशस्तिविहायोगति, स्थावर, मूक्स, साधारणारीशर, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चनोज, इनके उदयका अभाव होनेसे, तथा होप प्रकृतियोंके उदयुज्जुट्टेंद्रका अभाव होनेसे पंचीन्द्रय

१ अप्रती ' ष्रहुमेण्डंदियाणि वेहंदियमंगो '; आप्रती ' स्डुमण्ड्रदियाणि वेहंदियमंगो '; काप्रती ' सुहुम-इंदियाणि वेहंदियमंगो ' इति पाठः ।

२ प्रतिषु ' एइदिय बीइंदिय-तीइंदिय- ' इति पाठः ।

भज्जमाणपपडीओं। वंधमोणेसु 'वंधादो उदओं किंपुब्दं किंवापच्छानोच्छिण्णों'ति विचारो णरिय ।

पंचणाणावरणीय च्यउंसणावरणीय भिन्छत - णवंसयवेद - तिरिक्खाउ - तिर्वेध - त्यावर - त्

तिर्येच अपर्याप्तीके द्वारा वश्यमान प्रकृतियोको वांधनेवाले द्वीन्द्रय जीवोमें 'वन्धने उदय क्या पूर्वेमे या क्या पश्चात् ब्युब्छित्र होता है 'यह विचार नहीं है।

पांच झानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, प्रिष्यास्त नपुंसकंवर निर्याग्य, निर्यम्मात, हिन्दिय जानि, तैजस व कामण गरीर, वर्ण, गन्य, रस, न्यर्टा, अगुरुल्य प्रस्त कार्य, हिन्द्र स्थर, अस्थिर, गुरु, अगुरुल्य कार्य, दिन्द्र, अस्थर, अस्थर, अगुरुल्य कार्य, दिन्द्र, अस्थर, अस्थर, अर्थक, अगुरुल्य कार्याक, दिन्द्र, स्थर, अस्थिर, गुरु, अगुरुल्य होने हैं, इन्द्रिम् कार्याच्य, एवर्णन, स्थान कार्याच्य कार्याच्य, प्रवाद, प्रवाद, स्वाद्य कार्याच्य, स्थान, स्वाद्य प्रावद्य कार्य होना है, क्योंकि, दोनों प्रकारमें भी इनकं कार्याच्य कार्याच्य, प्रवाद कार्याच्य, अपूर्वाच्य, अपूर्वाच्य, अस्याप्त स्थानिक कार्याच, अस्याप्त स्थानिक विश्व कार्याच्य, अपूर्वाच्य, अस्याप्त स्थानिक विश्व कार्याच्य, अपूर्वाच्य कार्याच्य कार्याच्य कार्याच्य कार्याच्य कार्याच्य कार्याच्य कार्याच्य कार्याच्य कार्य होना है, क्योंकि, विश्व हानिक कार्याच्य कार्य कार्याच्य कार्याच्य कार्याक कार्याच्य कार्याच्य कार्याच्य कार्य कार्याच्य कार्याच कार्याच्य कार्याच है। क्याच्य कार्याच है। क्याच्य कार्याच कार्य है। क्याच्य कार्याच कार्यच है। क्याच्य कार्यच क

१ मप्रती ' एइंदिय नॉइंदिय-तोइदिय- ' इति पाठः ।

चउरिंदिय - पंचिंदियजादि - अर्णतिमपंचसंठाण - पंचसंघडण - मणुसगङ्पाओगगाणुपुच्ची - आदाव -पसस्थविद्वायगङ् - थावर-सुदृम-साहारणसरीर-सुभग-सुस्पर-आदेच्छच्चागोदाणं परादओ बंघो ।

पंचणाणावरणीय णवदंसणावरणीय-मिच्छत्त-सोठसकसाय-भयः दुगुंछा -तिरिक्स- मणु - ससाउ-ओरातिव्य-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुक्तकहृव-उवधाद-णिमिण-पंचंतरा - इयाणं णिरंतरा, वंधी, एगसमएण वंधुवरमाभावादो । दोण्णमाउआणं णिरंतरा, एगसमएण वंधुवरमाभावादो । सादासाद-स्वर्णाकसाय-मणुम्पङ-एईदिय-चिंदिय-तीईदिय-चऽिंरिय-चिंपियजादि-छसंठाण-ओरातिव्यसरीरअंगोवंग-छसंघडण-मणुस्पाओरगाणुपुत्वी परधादु-स्साम-आदाउज्जीव-दोतिहायगइ-तस-थावर-बाद-सुहुम-पज्जतापज्जत-पत्तय-साहारणसरीर- पिराधिर-सुहासुङ-सुभग-दुम्मा-दुम्मा-सुमर-दुम्मर-अद-व्य-अणादेज्ज-असिकित्ति उज्जागोवणं सांतरे वंधी, एगसमएणेदासि चंधुवर्मर-स्वार्ग । परधादु-स्वार-दुम्पर-जन्न-पोत्यसरीराणमंहिर्एस् वर्णादेज्ज-सिकित्ति उज्जागोदाणं सांतरे ।

अन्तिम संस्थानको छे।इकर पांच संस्थान, पांच संहतन, मनुप्यातिप्रायोग्यानुपूर्वी, आनाप, प्रशस्तविद्वायोगति, स्थावर, सुक्षम साधारणदारीर, सुभगः सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्र, इनका परोद्य यन्थ होना है।

पांच झानावरणीय. नी दर्शनावरणीय, मिथ्यात्य, सोलह कपाय, भय, जुगुत्सा, निर्यगायु, मनुष्यायु, भीदारिक, नेजस व कार्मण दारीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुजलपु, उपयान, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका निरन्तर बन्ध होता हैं, क्योंकि, एक समयसं इनके बन्धविश्रामका अभाव है। दे। आयुओंका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसं उनके बन्धव्युच्छेदका अभाव है। साता व असाता वेदनीय, सात नोकपाय, मनुष्यगात, एकेन्द्रिय, झील्ट्रय, जील्ट्रय, चउरिल्ट्रय, पंचेन्द्रिय जाति, छह संस्थान, औदारिकदारीरांगोपान, छह संहन, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुष्यी, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत, दें। विहायोगतियां, अप, स्थावर, वादर, सुक्ष, पर्यान्त, अपर्यान्त, अन्तरोक, वाधारण दारीर, स्थिर, अस्थिर, अनुभ, मुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, अवेद्य, अत्वर्य, यशकीर्ति और उच्चगोत्र, इनका सान्तर वन्ध होना है, क्योंकि, एक समयसे इनका बन्धविश्राम देखा जाता है।

शंका—परधात, उद्ध्यास, बाहर, पर्यात और प्रत्येकदारीस्का एकेन्द्रिय जीवीके समान सान्तर-निरन्तर बन्ध क्यों नहीं कहा गया ?

समाधान—पकेन्द्रियोंके समान विकलेन्द्रियोंमें देवांकी उत्पत्ति न होनेसे यहां
 उक्त प्रकृतियोंका सान्तर-निरन्तर बन्च नहीं कहा गया ।

तिस्<del>रियचागः, तिरिवचागद्रपाञ्चोनगाणुपुन्वी-णीनागोदाणं सांतर-णिरंतरा वंदो । कुर्घ णिरंतरो ?</del> ण, ते<del>ड-बाउकाइएहिंतो बीइंटिएसुप्प</del>ण्णाणसंतोसुहत्तकात्मेदासि णिरंतरमंचुबलंगादो ।

एदासि मूलपन्यया चत्तारि । पंच मिच्छत, दोइदियासंत्रमा, छप्पाणासंत्रमा, सोलस कसाया, सत्त णोकसाया, चत्तारि जोगा, सच्चेदे बीइदियस्य चालीसुत्तरपन्चया । णवरि तिरिक्ख-मणुस्साउआणं कम्मइयपन्चण्ण विणा गृगणचालीस पन्चया । एक्कारस अद्यास एगसमइयजङ्ण्युक्कस्सपन्चया ।

तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-एईदिय-बीइंदिय-बीइंदिय-चर्डारंदियज्ञादि-तिरिक्खगइ्रपाञ्जो— ग्गाणुपुर्वी-आदाबुज्ञीव-थावर-सुद्धम-साहारणाणं तिरिक्खगद्दसंजुना वंधो । मणुरसाउ-मणुरसगइ-मणुरसगदपाओग्गाणुपुर्वी-उच्चागादाणं मणुसगद्दसंजुन्तो वंधो । सेसाणं पयहीणं तिरिक्ख-मणु-स्तगद्दसंजुन्तो वंधो । कुदो ? दोहि गदीहि मह विरोहाभावादो । वंधदाणं सुगमे । वंधवीच्छेदो णरिय । धुवियाणं चउन्विद्धा वंधो । अवमेसाणं सादि-अद्वो । एवं पण्जनाणं । णविर

निर्यमानि, तिर्यमानिवायोग्यानुपूर्वा और सीचगात्रका सान्तरःनिग्गतः बन्ध होना है।

शंका - निरन्तर वन्ध कसे होता है ?

समाधान—यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि, तेजकाधिक और वायुकाधिक जीवोंमेंन इंस्टिट्सोंमें उत्पन्न हुए जीवोंके अनुसमुद्धने काल तक इनका निरस्तर वस्थ पाया जाना है ।

इनके मूल प्रत्यय चार होते हैं। पांच मिथ्यान्य, दो इन्हियासंयम, छह माणि असंयम, सोलह कपाय, नान नोकपाय और चार येता, ये सब इंग्डिय जीवक चालीम जत्तर प्रत्यय होते हैं। यियोपता कवल इतनों है कि तियंतानु व मनुष्यायुके कामेण प्रत्ययके विना उननात्मित मन्यय होते हैं। ग्यारह व अठारह कममे एक समय सम्यन्धी जघन्य और उत्कृष्ट प्रत्यय होते हैं।

तिर्येगाषु, निर्यमाति, एकेन्द्रिय, हीन्द्रिय, बीन्द्रिय, चनुर्राग्द्रिय ज्ञाति, निर्यमाति, मधोग्यायुपूर्वी, आताप, उचोत, स्थायर, सदस और साधारण, इनका निर्यमातिसे संयुक्त बंध होता है। मुनुष्याषु, मनुष्याति, मनुष्यमतियायोग्यानुष्वी और उच्चेगोश्रक्त मनुष्यातिके संयुक्त बन्ध होता है। देश प्रकृतियाँका निर्यमाति और मनुष्यगितिसे संयुक्त वन्ध होता है। देश प्रकृतियाँका निर्यमाति और मनुष्यगितिसे संयुक्त सुग्ध होता है, क्योंकि, दोनो गतियोक साथ उनके बन्धका विरोध नहीं है। वन्धाध्यान सुग्ति है। बन्धक्युच्छेद नहीं है। धुव महनिर्योका चार्ग प्रकारका वन्ध होता है। रोप महतियाँका सादि व अधुव बन्ध होता है।

इसी प्रकार द्वीन्द्रिय पर्याप्त जीवोंकी प्रकपणा है। विशेषना केवल इननी है कि

र त्रतिषु '- सम्बेदे वा बोइंदियस्म 'इति पाठः । २ त्रतिषु 'द्वियाम 'इति पाठः ।

पञ्जत्तणामस्स सोदञ्जा, अपञ्जत्तणामस्स परोदञ्जो बंचो । एवमपञ्जत्ताणं पि वत्तस्त्रं । णविर यीणगिद्धितिय-परघादुस्सास-उञ्जोव-अप्यस्त्र्यविद्वायगद्द-पञ्जत-दुस्सर-जसिर्कार्ताणं परो-दञ्जो वंघो । अपञ्जत-अजसिर्क्ताणं सोदञ्जो । अपञ्जत्ताणमृहत्तीस पञ्चया, श्रीरालिय-कायास-चर्मोक्षविद्यजोगाणमभावादो ।

तीइंदियाणं तीइंदियपज्ञतापज्ञताणं च बीइंदिय-वीइंदियपज्जतं बीइंदियअपज्जत-मंगो । णविर वार्णिदिण्णं सह तेइंदियपज्जताणमेवकेताळीस पच्चया । अपज्कताणमेगूण-चाळीस, ओराळियकायासच्चमोसैविचिजोगाणमभावादो । तीइंदियणामस्स सोदजो बेघो । अवसर्मिदियणामाणं परोदजो ।

चउरिंदियाणमेवं येव वत्तत्त्वं । णविर चउरिंदियजादिषयो सोदओ । सेसिंदियजादि-वंथो पगेदओ । वादार्लीसुत्तरपच्चया, चक्किंदियणवेसार्दा । अपञ्जताणं चार्लीस पच्चया,

उनके पर्याप्त नामकर्मका स्वादय और अपर्याप्त नामकर्मका परोदय बन्ध होता है। इसी प्रकार डीन्द्रिय अपर्याप्तोंका भी कथन करना चाहिये। विदेश यह है कि स्थानगुद्धित्रय, परधान, उच्छवास, उद्योग, अपदास्तीवहायोगाति, पर्याप्त, दुस्वर और यदाकीर्तिका परेग्द्रय वन्ध होता है। अपर्याप्त और अयदाकीर्तिका स्वोदय वन्ध होता है। अपर्याप्तोंक अद्यनीम प्रम्यय होते हैं, क्योंकि, औदारिक काययोग और असत्य मुणा बचनयोगका उनके असाथ है।

त्रीन्द्रिय, जीन्द्रिय पर्याप्त और त्रीन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंकी प्रकपणा झीन्द्रिय, द्रीन्द्रिय पर्याप्त और झीन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंक समान है। विशेषता इतनी है कि ब्राण इन्द्रियंक साथ जीन्द्रिय पर्याप्त जीवोंक इकतालीस प्रस्यय होते हैं। अपर्याप्तोंक उनतालीस प्रस्यय होते हैं। अपर्याप्तोंक उनतालीस प्रस्यय होते हैं, क्योंकि, उनके औदारिक काययेगा और असत्य हुपा वचनयोगका अभाव है। जीन्द्रिय नामकर्मोका परोद्य वन्ध्र होता है। शेष इन्द्रिय नामकर्मोका परोद्य वन्ध्र होता है।

चतुरिन्द्रिय जीवींका भी इसी प्रकार ही कथन करना चाहिये । विशेष इतना है कि उनके चतुरिन्द्रिय जातिका खोद्य बन्ध होता है। शेष इन्द्रिय जातियोंका बन्ध परोद्दय होता है। यहां चक्षु इन्द्रियका प्रवेश होनेसे व्याठीस उत्तर प्रत्यय होते हैं। अपरीप्तींक

१ आप्रती ' ओराडियकायसच्चमास- ' इति पाठः।

र प्रतिपु ' तीईदियाणं तीईदियपञ्जताणं तीईदियअपञ्जताणं चर्जीदिय बीईदियपञ्जतः '; सपती 'तीईदियाणं तीईदियपञ्जतापञ्जताणं च बीईदियपञ्चतः ' इति पाटः ।

३ प्रतिप्र ' ओरालियकायसण्यमोस ' इति याठः ।

ओरालियकायासञ्चमासवचिजागाणमभावादे। ।

पंचिदियअपञ्जताणं भणिस्सामो — एस्य वज्ज्ञमाणपयडीओ पंचिदियतिरिक्ख-अपञ्जतेहि वज्ज्ञमाणाओ चेव, ण अण्णाओ । एस्य एदासि उदयादो बंघो पुत्र्वं पच्छा वा वोच्छिण्णो ति विचारो णस्यि, संतासंताणं वंघोदयाणमस्य वोच्छेदाभावादो ।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-मिञ्छत-णवृंसयवेद्-पंचिदियज्ञादि-तेजा-कम्मइय-सरीर-वण्ण-गंध-स-कास-अगुरुअल्हुअ-तस-बादर-अपज्जत-िशाधिर-सुहासुह-दुभग-अणादेज्ज-अजसिक्तिनि-णिमिण-णीचागोद-पंचेतग्रहयाणं सोद्ये थेथो, धृवादयत्तादे। । णिहा-पयल-सादा-साद-सोलसक्ताय-छणोकसाय-तिरिक्खाउ-मणुम्माउ-तिरिक्खगह-मणुमगइपाओगगाणुपुर्जीणं सोदय-परोदओ थेथो; उदगण विणा वि, संत वि उदग् येधुवरुमादे। । आगल्जियमरीर-हुँड-संठाण-ओरालियसरीर-अंगोवंग-असंपत्तसेवृहसंघडण-उवचाद-पंचयमरीगणं सोदय-परोदओ थेथो, विग्महगदीग् उदयाभाव वि अण्णत्य उदग् संत वि वंधदंसणादे। । बीणिगिज्ञितय-हित्य-पुरिसवेद-गुईदिय-वीइदिय-तीइदिय-चाडारणमिर-सुभग सुम्म-दुम्म आदेज्ज-वमिक्ति-उज्जा-देविह्ययगह-यावर-सुहुम-पज्जन-माहारणमिर-सुभग सुम्म-दुम्म आदेज्ज-वमिक्ति-उज्जा-

चाळीस प्रत्यय होते है, प्यॉकि, उनके औदारिक काययोग और अमन्य-मृषा वचनयोगका अभाव है ।

पंचीन्द्रय अपयोजांको प्ररूपणा करते हैं— यहां वश्यमान प्रकृतियां पंचीन्द्रय तियंच अपयोक्तों द्वारा वांधी जानेवाली ही हैं, अन्य नहीं हैं। यहां 'हनका उदयसे बन्ध पूर्वमें या पश्चात् ट्युच्छिन्न होता हैं' यह विचार नहीं है. क्योंकि. सन् और असत् बन्धोद्यके ट्युच्छेदका यहां अभाव है।

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, मिध्यान्य, नपुंसक्येय, पेचिन्द्रयज्ञाति, नेज्ञम व कार्मण द्वारीर, वर्ण, मन्ध्र, रस्त, न्यर्श, अयुक्तक्ष्य, अस्त द्वार्दर, अपयोज, स्थिर, अस्थिर, ग्रुम, अगुम, दुर्भग, अनादेय, अयदाक्षीति, निर्माण, नोचगोत्र और पांच अस्तरार, राज्ञ, अगुम, दुर्भग, अनादेय, अयदाक्षीति, निर्माण, नोचगोत्र और पांच अस्तरार, हनका स्वाद्य वन्ध्य होता है, क्योंकि, व धुवोद्यं प्रकृतियां है। निद्रा, प्रचल्या, साता व असाता बदनीय, सोठह कराय, छह नोक्ष्याय, तिर्यगायु, मुद्ध्यायु और तिर्यमाति व मञ्च्यपातित्रायोग्यापुर्यों, हनका स्वाद्य परांच्य वन्ध्य होता है, क्योंकि, इत्यक्ष पाया ज्ञाता है। और प्रवेक्ष, इत्यक्ष स्वादा, औदारिकशरीरांगोपांग, अस्त्रान्तस्य पाया ज्ञाता है। क्यात और प्रवेक्ष, रापंदका स्वाद्य परांच्य वन्ध्य होता है, क्योंकि, विषहमतिमं उद्यागाविक्ष, क्षीवर, पुरुष्येद, एकीद्रय, बीति दुर्ग मी हनका वन्ध्य देखा ज्ञाता है। स्वानगृद्धिक्य, क्षीवर, पुरुष्येद, एकीद्रय, बीट्रिय, चीट्रिय, चीट्रिय, चीट्रिय, चीट्रिय, स्वादि, पांच संस्थान, पांच संहनन, पराचात, उच्छेता, दो विद्यागीतियां, स्थावर, दुस्म, पर्योन्द्र, साधारण-रापंद, सुमग, सुस्वर, उस्पर, अस्त्य, आदार, यदाकीति और उच्चपोत्र, इनका परोद्यसे वन्ध्य रापंत, सुमग, सुस्वर, उस्पर, प्रवीन्द्र, आदेय, यदाकीति और उच्चपोत्र, इनका परोद्यसे वन्ध्य

गोदाणं परोदएण बंधो, एदासिमेत्थ उदयविरोहादो ।

पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-प्रिच्छत्तःसीत्यस्तसाय-भय-दुर्गुंछा-तिरिक्छ-मणु-स्साउ-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवठहुअ-उवधाद-णिमिण-पंचंतरा-इयाणं णिरंतरां बंधो, एत्थ एदासि धुववंधितादो । सादासाद-सत्तणोकसाय-मणुसगइ-एइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-च उरिदिय-वंचिदियजादि-छसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-छसंघडण-मणुसगइ-पाओग्गाणुपुच्वी-परचादुस्सास-आदाउजीव-देविहायगइ-तस-धावर-सहस-पड्डस-पञ्जताप-ज्जत-पत्तय-साहारणसरीर-धिराधिर-सुहासुइ-सुभग-दुभग सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्ज-जसिति— अजसिकित-उच्चागोदाणं सांतरो बंधो, एगसमएणदासि बंधुवरमदंसणादो । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइमाओग्गाणुपुच्वी-णीचागोदाणं सांतर-णिरंतरो बंधो । कथं णिरंतरो ? ण, तेउ-वाउ-काइएहिंतो पंचिदियअपञ्जतपुस्पण्णाणमंतीसुहत्तकालमेदासि णिरंतरबंधुवरुमादो ।

पंचिंदियअपज्जताणमेदाओ पयडीओ बंधमाणाणं पंच मिच्छत्ताणि, बारस असंजम,

होता है, क्योंकि, यहां इनके उदयका विरोध है।

पांच हानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, सोलह कथाय, भय, जुगुप्सा, निर्यगायु, मनुष्यायु, औदारिक, नैजस व कार्मण रारीर, वर्ण, गम्ब, रस, स्पर्श, अगुरुल्छु, उपधात, निर्मण और पांच अन्तराय, इनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां ये ध्रवक्ष हों है। साता व असाता बंदनीय, सात नोकयाय, मनुष्यगति, एकेन्द्रिय, वहीदित्रय, चतुर्पिट्रय, पंचिन्ट्रय जाति, छह संस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, छह संहनन, मनुष्यगतिप्रायानुपूर्वी, परधात, उच्छवास, आताप, उद्योत, वं विहायोगतियां, कस. स्थावर, बादर, सहस्म, पर्योप्त, अपर्योप्त, प्रत्येक, साधारण रारीर, स्थिर, अस्थर, गुप्त, अगुभ, सुभग, दुमंग, सुस्वर, बुस्वर, आदेय, अनादेय, यद्यक्रीतिं, अयदाक्षीतिं और उच्चगोत्म, इनका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनका कन्धिश्राम देखा जाता है। विदेग्गति, निर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी और नीसगोक्रका सान्तर-किरन्तर वन्ध होता है।

शंका-निरन्तर बन्ध कसे होता है ?

समाधान—यह ठीक नहीं, क्योंकि, तेजकायिक और वायुकायिक जीवोंमेंसे पंचेन्द्रिय अपर्याप्तोंमें उत्पन्न हुए जीवोंके अन्तर्मुहर्त काल तक इनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

इन प्रकृतियोंको बांधनेवाले पंचेन्द्रिय अपर्याप्तोंके पांच मिध्यात्व, बारह

१ प्रतिषु ' बंधणाणं ' इति पाठः ।

सोरुस कसाय, सत्त णोकसाय दोणिण जोग ति बादाठीस पच्चया होति । तिरिक्ख-मणुस्साउ-भाणं एक्केताठीस पच्चया, कम्मइयपच्चयाभावादो । सेसं सुगमं ।

तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-एईरिय-बीइंटिय-चाइरियजादि-तिरिक्खगइ-पाञ्जेगगणुपुष्वी-आदाउञ्जेब-यावर-सुटुम-साहारणसरीगणं तिरिक्खगइसंजुत्तो बेघो । मणुस्साउ-मणुसगइ-मणुसगइपाञोगगाणुपुत्वी-उच्चागोदाणं मणुसगइसंजुत्तो । सेसाणं पयडीणं बंघो तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तो । पंचिदियअपञ्जता सामी । बंघदाणं सुगमं । बंघवोच्छेदो णस्यि । पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-मिच्छत्त-सोल्सकसाय-भय-दुगुंछा-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवलडूव-उवचाद-णिमिण-पंचेतराइयाणं चउन्विहो वंघो, धुवबंधितादो । सेसाणं सादि-अद्धतो ।

पंचिंदिय-पंचिंदियपज्जत्तएसु पंचणाणावरणीय-चउदंसणावर-णीय-जसिकत्ति-उच्चागोद-पंचेतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १०३॥

एदं पुच्छासुत्तं देसामासियं, तेणेदण सुइदत्थाणं परूवणा कीरदे । तं जहा — किं

असंयम, सेल्डह कयाय, सात नोकपाय और दो योग, इस प्रकार व्यालीस प्रत्यय होते हैं। तिर्षेगायु और मतुष्यायुके इकतालीस प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, उनके कार्मण प्रत्ययका अमाव है। होप प्रत्ययप्रकणणा सुगम है।

तिर्यगायु, तिर्यगाति, एकेन्द्रिय, ब्रीन्ट्रिय, बीर्न्ट्रिय, चतुरिन्ट्रिय ज्ञाति, तिर्यगाति आयोग्यायुपूर्वी, आताप, उप्योत, स्यावर, स्वस्न और साधारण शरीर, इनका निर्यगातिस संयुक्त बन्ध होता है। मनुष्यात् समुख्यातिम मनुष्यातिमायोग्यापुपूर्वी और उच्चांगाकका मनुष्यातिम संयुक्त स्वया शेष मनुष्यात् के वाच्यातिम संयुक्त होता है। पंचेन्ट्रिय अपर्यात्त जीव स्वामा है। वन्धाप्यात्त सुगम है। बन्ध्यपुष्केष्ठ यहां है नहीं। पांच क्षानायणीय, नी दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्ता, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्यं, अगुरुल्यु, उपप्रात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनक चार प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, ये ध्रववन्धी है। शेष प्रकृतियोंका साहि व अध्रव वन्ध होता है।

पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंमें पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, यश्कीर्ति, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कीन वन्यक और कौन अवन्धक है ? ॥ १०३॥

यह पृच्छासूत्र देशामर्शक है, इसलिये इसके द्वारा सूचित अधौकी प्ररूपणा

1 848

भिष्काहृष्टी बंघजो किं सासणे बंधजो किं सम्मामिण्डाहृष्टी बंघजो किम्संजदसम्माइृष्टी बंधजो किं संजदासंजदो किं पन्तो किमपमत्तो किमपुत्तो किमणियृ किं सुदुमसांपराइयजो किसुव-संतकसाओ किं सीणकसाओ किं सोगिजिणो किमजोगिमहार जो बंधजो ति एवमेसो एगसंजोगो । संपि एवस दुसंजोगादीहि अक्खसंचारं करिय सोउइसहस्स-विण्णसय-तेपा-सीदि-जण्णभंगा उपाएयव्या । किं चुन्यमेदार्सि वंधो बोण्डिज्जिद किसुद को किं दो वि समं बोण्डिज्जित एवमेट्य तिण्ण भंगा । किं सोदएण वंधो किं परोदएण किं सोदय-सरोइएण एवंधे वि तिण्ण भंगा । किं सांतरे वंधो किं णितंतरी [किं] सांतर-णिरंतरो ति एत्य वि तिण्णेय भंगा । एदार्सि किं मिञ्जत्वच्याचे केंधो किमसंजमपद्यों किं कसायपद्यक्यों किं जोगपद्यको बंधो ति पण्णारस मृत्यच्याच्याचे स्वर्धा विवर्धा प्रवाह विवर्धा प्रवाह किंदि । एवंश-विवर्धाय-सुद-संदेह-अण्णाणिमञ्जत-चक्तु-सोद-चाण-जिम्मा-पास-मण-सुद-विवर्धाय-सुव-तेज्जाइय-ताजक्तु-तेज्जाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकावय-ताजकाइय-ताजकाइय-ताजकावय-ताजकावय-ताजकावय-ताजकावय-ताजकावय-ताजकावय-ताजका

करते हैं। वह इस प्रकार है— क्या सिध्यादि यन्धक है, क्या सासादनसम्यक्षिष्ट वन्धक है, क्या सस्यिमध्यादि वन्धक है, क्या असंयतसम्यव्दि वन्धक है, क्या असंयतसम्यव्दि वन्धक है, क्या संयतसम्यव्दि वन्धक है, क्या संयतसम्यव्दि वन्धक है, क्या संयतसम्यव्दि वन्धक है, क्या संयतसम्यव्दि वन्धक है, क्या समज, क्या अप्रमत्त, क्या आप्रमत्त क्या प्रमत्त क्या अप्रमत्त क्या अप्रमत्त क्या उपशान्तकराय, क्या श्लीकराय, क्या सयोगी जिल, या क्या अप्रमत्त क्या है, इस प्रकार ये एकसंयोगी भंग हैं। अब यहां द्विसंयोगादिकोंके द्वारा अश्वसंचार करके सोल्ड हजार तीन सी तरासी प्रदन्तमंग उत्पन्न कराना चादिये। क्या पूर्वमें इनका वन्ध व्युट्टिक होता है, क्या उदय, या क्या संतों एक साथ व्युट्टिक होता है, क्या प्रमें इस प्रकार यहां तीन भंग होते हैं। क्या स्योद्य-परोद्यसे, इस प्रकार यहां भी तीन भंग होते हैं। क्या सान्तर क्रय होता है, क्या परादेवसे होता है, क्या तिरन्तर क्रय होता है, क्या स्थादय-परोद्यसे, इस प्रकार यहां भी तीन भंग होते हैं।

इनका बन्ध क्या मिथ्यात्वप्रत्यय है, क्या असंयमप्रत्यय है, क्या करायप्रत्यय है, या क्या योगप्रत्यय वन्ध है, इस प्रकार पन्द्रह मुख्यत्यविमित्तक प्रइतभंग होते हैं। एकान्स, विपरीत, मृङ् [विनय], सन्देह और अझान रूप पांच मिथ्यात्यः चक्षु, ओत्र, ब्राण, तिझा, स्पर्श, मन, पृथिबीकायिक, अप्कायिक, तेजकायिक, वायुकायिक, वनस्पति-कायिक और त्रसकायिक, इनके निमित्तसे होनेवाले वारह असंयम; सोलह कथाय, नौ

१ अ-काप्रजोः '-पंचण्हमंगा ': आप्रतो '-पंचण्हं सेगा ' इति पाठः।

.चेाह्ससद्प्केतात्रीयकोडाकोडी-पण्णारसञ्कल अद्वारससहस्स-अद्वस्य-सत्तकोडी'-अद्ववंचास-ञ्चक्त वंचवंचात्ससहस्स-अद्वसय-एककहत्तिरजत्तर्यच्चयण्णमंगां उप्पाएदव्वा १४४११५-१८८०७५८५५८७१। किं णिरयगइसंज्ञतं वज्ज्ञीत किं तिरिक्त्वगइसंज्ज्तं किं मणुस्सगृहसंज्ज्तं [ किं देवगइसंज्ज्तं ] इदि एस्थ पण्णारस पण्हमंगा उप्पाएदव्वा । अद्वाणमंगपमाणं सुगमं । किमप्पिदगुणदाणस्सादिए मज्ज्ञे अते वंधो वोच्छिज्जदि ति एक्केक्किम्ह गुणद्वाणं तिण्णि तिण्णि मंगा उप्पाएयव्वा । सव्यवंधवोच्छेदपण्डसमासो वाएताठीस । किं सादिओ वंधो किमणादिओ किं धुवो किमद्वतो ति एत्य पण्णारस पण्डमंगा उप्पाएयव्वा ।

मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदेसु उवसमा खवा बंधा । सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदद्धाए चरिमसमयं गंत्ण बंधा वोच्छिजति । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ १०४ ॥

एदस्स अत्था उच्चदे-- पंचणाणावरणीय-चउदंमणावरणीय-पंचतराइयाणं पुत्र्वं वंधा

नोकराय और पन्द्रह योग, इन प्रस्ययोंको स्थापित कर चीदह सी इकतालीस कोझकोई। पन्द्रह लाख, अठारह हजार, अठ सी सात करीड़, अठ्ठावन लाख, पचवन हजार, आठ सी इकत्तर उत्तर प्रत्यय निमित्तक प्रस्तर्भग उत्पन्न कराना चाहिये। १४४११५१,८८०५५८५९०६।

ये क्या नरकमितिसे संयुक्त बंधते हैं, क्या निर्यम्मतिसे संयुक्त बंधते हैं, क्या मनुष्यमितिसे संयुक्त बंधते हैं, या क्या देवगिनसे संयुक्त बंधते हैं, इस प्रकार यहां एन्द्रह प्रह्ममंग उत्पक्ष कराना चाहिये। बन्धाध्वानका भेगश्रमाण सुगम है। क्या विवक्षित गुण्क्यानके आदिमें, मध्यमें या अन्नमें बच्ध व्युच्छिष्ठ होता है, इस प्रकार एक एक गुण्क्यानमें तीन तीन मंग उत्पन्न कराना चाहिये। बच्धव्युच्छ क्रास्तविपयक सर्व भेगोंका योग च्यालीस होता है। क्या साहि, क्या अनादि, क्या भुव श्रीर क्या अधुव बच्ध होता है, इस प्रकार यहां एन्द्रह प्रह्मसंग उत्पन्न कराना चाहिये।

मिष्यादृष्टिसे टेकर सूक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंयतोंमं उपग्रमक व क्षपक तक बन्धक हैं। सूक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंयतकालके अन्तिम समयको जाकर बन्च व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, ग्रेष अबन्धक हैं॥ १०४॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं-- पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच

१ प्रतिषु 'सत्त-सत्तकोडी ' इति पाठ.।

२ प्रतिषु 'पच्चया पण्णमगा 'इति पाटः ।

अ-आप्रत्योः ' किमप्पिदुगृण-' काप्रतो ' किमपिदुगृण- ' इति पाठः ।

पच्छा उदजो बोन्छिज्जदि, सुदुमसांपराइयचरिमसमयम्दि षहवंघाणमेदासि खीणकसायचरिम-समयम्मि उदयवोच्छेदुवरुंआदो । जसिकतीए उचागोदस्स य पुन्तं वंघो पच्छा उदजो बोन्छिज्जदि, सुदुमसांपराइयचरिमसमयम्मि णहवंघाणं अजोगिचरिमसमयम्मि उदर्य-वोच्छेदवरुंमादो ।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावर्णीय-पंचंतराइयाणं सोदओ बंबो । जसिकतीए मिच्छाइडिप्पहुडि जाव असंजदसम्माइडि ति सोदय-परोदएण बंधो, एदेसु अजसिकतीए वि उदयदंसणादो । उविर सोदएणेव, पडिवक्सुट्याभावादो । मिच्छाइडिप्पहुडि जाव संजदा-संजदो [ ति ] उच्चागोदस्स सोदय परोदएण बंधो, एदेसु णीचागोदस्म वि उदयदंसणादो । उविर मोदओ, पडिवक्सुट्याभावादो ।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराइयाणं णिरंतरो बंधो, सब्बगुणहाणेसु वि एगमम०्ण बंधवोच्छेदाभावादो । जसकितीए सांतर-णिरंतरो बंधो, मिच्छाइहिप्पहुडि जाव पमत्तमंजदो ति सांतरो बंधो, एदेसु शविक्खपयडिबंधदंसणादो; उविरि णिरंतरो, पडिवक्ख-

अन्तरायका पूर्वमें बन्धे और पश्चान् उदय खुच्छित्र होता है, क्योंकि. स्क्ष्मसाम्परायिक गुजक्शानके अन्तिम समयमें बन्धेक नष्ट हो जानेपर श्लीजकाय गुजस्थानके अन्तिम ममयमें उनका उदयखुच्छेद पाया जाता है। यशकीर्ति और उच्चगोत्रका पूर्वेस बच्च और पश्चान् उदय प्युच्छित्र होता है, क्योंकि, स्क्ष्मनाम्परायिक गुजस्थानके अन्तिम समयमें बन्धके नष्ट हो जानेपर अयोगिकेवलीके अन्तिम समयमें इनका उदयखुच्छेद्र पाया जाता है।

पांच हानावरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच अन्तरायका स्वोदय बन्ध होता है। यद्राकीर्तिका मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयतसम्बग्दृष्टि तक स्वोदय परोद्रवसे बन्ध होता है, क्योंकि, इन गुणस्थानांमें अयदाकीर्तिका भी उद्रय देखा जाता है। कपर इसका स्वोदयसे दी बन्ध होता है, क्योंकि, वहां अयदाकीर्तिक उद्रयका अभाव है। मिथ्यादृष्टिसे लेकर संयतासंयत तक उच्चगोत्रका स्वोदय-परोद्यसे स्वच्छ होता है, क्योंकि, इन गुणस्थानोंमें नीचगोत्रका भी उद्य देखा जाता है। उपरिम गुणस्थानोंमें उसका स्वोद्यसे बन्ध होता है, क्योंकि, बहां नीचगोत्रक उदयका अभाव है।

पांच ब्रानावरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच अन्तरायका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, सब गुणस्थानोंसे ही एक समयसे इनके बन्धजुच्छेदका अभाव है। यशकीर्तिका सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, मिथ्याइष्टिसे छेकर प्रमन्तसंयत तक सनमें प्रतिपक्ष प्रकृतिका बन्ध देखे जानेसे सान्तर बन्ध होता है और हससे ऊपर

<sup>·</sup> १ अपती ' -समयन्मि गद्वबंधाणं उदय- ' इति पाठः ।

1 8, 804.

प्रमधीय वेभाभावादो । उच्चानोदस्स मिन्डाहाई-सासणेसु सांतर-णिरंतरो । असंखेज्जैवासाउअ-तिरिक्त माष्ट्रसेसु, संखेज्जवासाउअसुहतिलेसिसप्सु णिरंतरवंषदंसणादो । उत्तरिमगुणेसु विसंतरो, पडिवनखम्यडींए वंधाभावादो । पच्चयाणं स्लोपभंगो । गहसंखुत्तादि उत्तरि जाणिय वत्तन्त्रं ।

णिहाणिहा-पयलापयला-थीणगिद्धि-अणंताणुत्रंभिकोध-माण-माया-लोभ-इत्थिवेद-तिरिक्खाउ तिरिक्खगइ- चउसंटाण-चउसंघडण-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुन्वी-उज्जोव-अपमत्थिविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज-णीचागोदाणं को त्रंथो को अबंधो ? ॥ १०५ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी बंधा । एदे बंधा. अवसेमा अबंधा ॥ १०६ ॥

प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धका अभाव होनसे उसका निरन्तर वृत्य होता है। उच्चयोजका सिच्याहाष्टि और सामादनसम्बन्धर ए गुणन्थानोंम मान्तर निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, वहां असंन्यातवर्षायुक्त निरंत्त व मृतुष्योंमें, तथा संन्यातवर्णायुक्त तीन शुभ लेक्या बालोंमें उनका निरन्तर बन्ध देखा जाता है। उपिम गुणस्थानोंमें निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष महतिक वन्धका अभाव है। यत्ययांकी प्रहुपणा मृलोधके समान है। गतिसयुकादि उपरिम गृच्छाओंके विषयमें जानकर कहना चाहिये।

निहानिहा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, अनन्तातुवन्धी क्रोध, मान, माया, लोम, क्षीवेद, तिर्यगाय, तिर्यगति, चार संस्थान, चार सहनन, तिर्यगतिप्रायोग्यातुपूर्वी, उद्योत, अनक्स्ताविद्यायेगित, दुर्मन, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्र, इनका क्रीन चन्धक और कीन अवन्धक है ? ॥ १०५॥

यह सूत्र सुगम है।

मिय्यादिष्टे और सासादनसम्यन्दिष्ट बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ १०६॥

१ प्रतिषु 'स सस्तेज्ज ' इति पाठ ।

एदस्स अत्यो बुज्बदे — श्रीणगिद्धितयस्स पुज्बं बंघो परछा उदश्री बोष्छिज्जदि, सासणसम्माइडि-पमतसंजदेसु जहासंखाए बंघोदयवोच्छेदरंसणादो । अर्णताणुर्वधिव उक्तरस्त दो वि समं वेन्छिज्जति, सासणे तदुभयागांवदंसणादो । इत्थिवेदस्स पुज्वं बंघो पच्छा उदश्रो वोच्छिज्जदि, सासणाणियद्वीसु जहासंखाए बंघोदयवोच्छेदुवरुंभादो । तिरिक्खाउ-तिरिक्खाइ-उज्ज्ञाव-णीचागोदाणं पुज्वं बंघो पच्छा उदज्ञो वोच्छिज्जिदि, सासणसम्माविष्ठि-सजदार्भजदेसु तिर्स दोण्णं वोच्छेदुवरुंभादो । एवं चद्रसंघडणाणं पुव्वं बंघो पच्छा उदश्रो वोच्छिज्जिदि, सासण-सम्मानिसु तेनिस्त देणं वोच्छेदुवरुंभादो । एवं चद्रसंघडणाणं पि वक्तर्ज, सासण पिइचंघाणपप्पमत्त्वसंतकसाएनु पदम-बिदियसंघडणदुगोद्यवोच्छेदरंसणादो । एवं विदिक्साइपाओगगाणुपुज्वी-दुमग-अणादेज्जाणं वक्तर्वं, सासण-सजोगीमु शंघोदयवोच्छेदरंसणादो । एवमप्पसन्थिवहायगइ-रुम्सगणं वक्तर्वं, सासण-सजोगीमु शंघोदयवोच्छेदरंसणादो ।

इस सुत्रका अर्थ कहते हें — स्त्यानगृष्टित्रयका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय ्युच्छित्र होता है, क्योंकि, सासादनसम्यग्दृष्टि और प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें यथाकमसे इनके ु : च्या वाजा हा नामा, पातासमारक्या हा आप त्या प्रचाय कर्या आप त्या आप है। बन्ध व उदयक्षा च्यु-छेद देखा जाता है। अन्तानुबन्धिचनुकक्षा बन्ध और उदय देखाँ एक साथ च्यु-छेद्रस होते हैं, क्योंकि, सासादन गुणस्थानमें उन दोनोंका अभाव देखा जाता है। स्त्रीवेदका पूर्वमें बन्ध और पश्चात उदय व्यच्छित्र होता है, क्योंकि, सासाइन और अनिवृत्तिकरण गुणस्थानामें यथाकमसं उसके बन्ध व उदयका व्यव्छेद पाया जाता है। तिर्यगायु, तिर्यग्गति, उद्योत और नीचगोत्र, इनका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय ्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, सासादनसम्यग्हांध्र और संयतासंवत गुणस्थानोंमें क्रमशः उन दोनोंका व्युच्छेद पाया जाता है। चार संस्थानोंका पूर्वमें बन्ध और पश्चात उदय ब्युच्छित्र होता है, क्योंकि, सासादन और सयोगकेवली गुणस्थानामें उन दोनोंका व्यच्छेद पाया जाता है। इसी प्रकार चार संहननोंक भी पूर्व प्रश्नात् वन्धादयव्युच्छेदको कहना चाहिये, क्योंकि, सासादन गुणस्थानमें बन्धके नष्ट हो जानेपर अग्रमस ब उपशान्तकपाय गुणस्थानोंमें कमसे उक्त चार संहतनोंक प्रथम व ब्रितीय प्रगलके उदयका व्युच्छेद दस्ता जाता है। इसी प्रकार तिर्यम्गतिप्रायामयुर्वी, दुर्मग और अनावेयके भी कहना चाहिये, क्योंकि, सासाइन व असंयतसम्यग्दिष्ट युणस्थानोंमें कमशः इनके बन्ध व उदयका व्यच्छेद देखा जाता है। इसी प्रकार अप्रशस्तिवहायोगति और दुस्वरके भी कहना चाहिये, क्योंकि, सासावन और सयोगकेवली ग्रुणस्थानोंमें इनके बन्ध व उत्पक्त न्यूच्छेद देखा जाता है।

र प्रतिषु ' तदुभयभाव-' इति पाठः ।

. श्रीणगिद्धितियादीणं सत्वासिं पयडीणं बंघो सोदय-परोद्धो, उमयथा वि विरोहा-भावादो । श्रीणगिद्धितिय-अर्णताणुवंधिच उनक-तिरिक्खा उआणं णिरंतरो बंघो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो । तिरिक्खग इ-तिरिक्खग इपांचिद्यि पिच्छा इट्टीसु सत्तमपुढली मिच्छा हि-सासण-क्षणे गिरंतरो ? ण, ते उ-वा उनका इय चर्गाचिद्यि पिच्छा इट्टीसु सत्तमपुढली मिच्छा हि-सासण-सम्माइ हिणे इल्ट्सु णिरंतर बंधुव छं मार्टी । से साणं सांतरो बंधो, एगममएण बंधुवरम देसणादो । पच्चया ओपपच्य पुत्रका । तिरिक्खा उतिरिक्खग एओगाणु पुत्री-उच्जोवाणि दो वि तिरिक्खग इसंतर्ग, इत्थिवेदं णिरय गईण विणा तिग इसंतर्ग, च उसंतर्ग णाव च ते पिट्या विराह्म विकास स्वार्णा विषय स्वार्णा हो विराह्म विकास स्वार्णा विषय स्वार्णा विकास स्वार्णा स्वार्णा विकास स्वार्णा स्वार्णा स्वार्णा विकास स्वार्णा विकास स्वार्णा विकास स्वार्णा स्वार्णा स्वार्णा स्वार्णाण स्वार्णा स्वार्णाण स्वार्ण स्वार्ण स्वार्णाण स्वार्ण स्वार

स्थानगृद्धित्रय आदिक सब प्रकृतियाँका वश्य स्वोदय परोदय होना है. क्योंकि. दोनों प्रकृतस्स भी उनके बन्धका विरोध नहीं है। स्थानगृद्धित्रयः अन्तरातुर्वाध्यवनुष्क और तिर्यागुका निरन्तर बन्ध होना है, क्योंकि. एक समयस हनके बन्धविक्षासका बसाव है। तिर्यसाति, निर्यगातिप्रायोग्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है।

शंका - निरम्तर बन्ध कसे होना है ?

समाधान—यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि, तेजकायिक व वायुकायिक जीवोंमेंसे आकर पंचेत्रिय मिथ्यार्टाष्ट्योंने उत्पन्न हुए जीवो तथा सप्तम पृथिवीके मिथ्यार्टाष्ट्र व सासादनसम्यग्टाष्टे नारकियोंने उक्त महातियोंका निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

रोण प्रकृतियाँका साम्तर बन्ध हाता है, क्योंकि, एक समयसे उनके बन्धका विश्वास देखा जाता है। प्रत्यां प्राप्त प्रवास देखा जाता है। प्रत्यां की प्रकृत्या को प्राप्त के समान है। तिर्यमानिक संयुक्त वाध्येत हैं। स्वादको तरकातिक विद्या तिर्यमानिक संयुक्त वाध्येत हैं। स्वादको तरकातिक विद्या तीन गांत्योंम संयुक्त वाध्येत हैं। सार संद्यान कीर वार संद्यानको होनों हैं। तिर्यमानिक संयुक्त वाध्येत हैं। अप्रवास्तिक विद्या तीन प्रत्यानिक संयुक्त वाध्येत हैं। अप्रवास्तिक विद्या तीन तिर्योस संयुक्त वाध्येत हैं। अप्रवास्तिक विद्या तीन तिर्योस संयुक्त वाध्येत हैं, तथा सासादनसम्यग्रह तिर्यमानिक संयुक्त वाध्येत हैं। त्राप प्रकृतियोको प्रिय्वाहिष्ट आरो गतियाँसे संयुक्त भीत सासादनसम्यग्रह तिर्यमानिक संयुक्त वाध्येत हैं। त्राप प्रकृतियोको प्रिय्वाहिष्ट आरो गतियाँसे संयुक्त और सासादनसम्यग्रह तीन गतियाँस संयुक्त वाध्येत हैं। त्राप विद्या स्वरक्त कहना काष्यि ।

१ प्रतिषु ' णिरतरो बंधुबलमादो ' इति पाठः ।

णिहा-पयलाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १०७ ॥ <sub>सगमं ।</sub>

मिन्छाइट्टिप्पहुडि जाव अपुन्तकरणपविद्वसुद्धिसंजदेसु उव-समा खना बंधा । अपुन्तकरणसंजददाए संखेज्जदिमं भागं गंतूण बंधो वोन्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ १०८ ॥

ष्टस्स अत्थे उच्चरे—चंघे। एटार्सि पुट्यं वेन्छ्य्जिद पन्छा उदसे, अपुट्य-सीणकसाएसु कमेण बंधोदयवोन्छेददंसणादो । सोदय-परोदएण सच्चगुणहाणेसु बंघो, अद्धुवोदयत्तादो । णिरंतरो, भुवबंधितादो । पत्त्वया सच्चगुणहाणेसु ओघपप्चयतुस्ला । मिच्छाइही चउगइसंग्रुतं, सासणे। तिगइसंग्रुतं, सम्मामिच्छाइही असंजदसम्माइही दुगइसंग्रुतं, सेसा देवगइसंग्रुतं । गइसामित्तद्वाण-बंधवोच्छेदहाणाणि सुगमाणि । मिच्छाइहिस्स चउ-व्यिहो बंधो । सेसेसु तिविहो, धुवत्ताभावादो ।

सादावेदणीयस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ १०९ ॥

निद्रा और प्रचलाका कीन बन्धक और कीन अवन्धक है ?॥ १०७॥ यह सुत्र सुगम है।

मिध्यादृष्टिसे ठेकर अपूर्वकरणप्रविष्टशुद्धिसंयतीमें उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं। अपूर्वकरणसंयतकाठके संख्यातवें भाग जाकर बन्धच्युच्छेद होता है। ये बन्धक हैं, श्रेष अबन्धक हैं।। १०८॥

इस सुत्रका अर्थ कहते हैं— इनका बन्ध पूर्वमें न्युन्छिल होता है और उदय प्रधाद, क्योंकि, अपूर्वकरण व स्नीणकवाय गुणस्थानोंमें कमसे इनके बन्ध और उदयका खुच्छेद देखा जाता है। सब गुणस्थानोंमें इनका बन्ध सोदर परोदयते होता है, क्योंकि, व अवका है। सार्थ परावादों है। तर तर व पर्याचानोंमें आध्यत्ययोंके समान हैं। मिथ्याहि बारों गतियोंसे संयुक्त, सासादनसम्बन्धि तील गितियोंसे संयुक्त, सम्यग्निम्याहि और असंयतसम्बन्धि हो गतियोंसे संयुक्त, तथा होष गुणस्थानमंत्री देवणांतिसे संयुक्त, तथा होष गुणस्थानमंत्री देवणांतिसे संयुक्त सम्यग्निम्याहि गीर असंयतसम्बन्धि हो गतियोंसे संयुक्त, तथा होष गुणस्थानमंत्री देवणांतिसे संयुक्त बार्थ हैं। गतियांसि संयुक्त और बन्धवनुक्ष्यान सुगम हैं। मिथ्याहिके वारों प्रकारका वश्य होता है। होष गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका क्ष्य होता है। होष गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका

सातावेदनीयका कीन बन्धक और कीन अबन्धक है १॥ १०९॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव सजोगिकेवली बंधां । सजोगिकेवलि-अद्भाए चरिमसमयं गंत्ण बंधों बोच्छिज्जिद । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ११०॥

एदस्स अस्थे। उच्चदे— बंघो पुत्र्वं पच्छ। उदशे विच्छिणा, सर्जागिकेविकः अजोगिकेविक्रां जहाक्रमेण बंधोदयबोच्छेददंसणादो । सोदय-परोदएण बंधो, सव्यगुणहाणेसु अदुबोद्दयत्तादो । मिच्छाइडिप्पहुडि जाव पमत्तसंजदो ति सांतरे। बंधो, एगसमएण बंधुवरम-दंसणादो । उचिरि णिंतरो, पडिवक्खपदडीए बंधामाबादो । पच्चया सव्यगुणहाणेसु ओघपश्चय-तुल्छ । मिच्छाइडि-सासणसम्मादिडिणो तिगइसंबुत्तं, णिरयर्गङ्ए सह सादबंधाभावादो । सेमं सव्यमोषतुल्छं ।

असादावेदणीय अरदि सोग अथिर असुह-अजसिक तिणामाणं को बंधो को अवंधो ? ॥ १११ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिष्यादृष्टिसे ठेकर सयोगकेवरी तक बन्धक हैं। सयोगकेविकारके अन्तिम समयको जाकर बन्धव्युच्छेद होता है। ये बन्धक हैं, शेप अबन्धक हैं॥ ११०॥

इस स्वका अर्थ कहते हैं— सातावेदनीयका यन्त्र पूर्वमें और उदय पक्षात् प्रुच्छिक होता है, क्योंकि, स्योगकवाठी और अयंगकेवाठी गुजस्थानोंमें कामसे उसके बन्ध और उदयका व्युच्छेद देखा जाता है। स्वीद्य परोदयस बन्ध होता है, क्योंकि, वह सिक्यादिय लेकर प्रमत्तसंयन तक सात्तर बहु सब गुजस्थानोंमें अधुवोद्दयी है। मिष्यादिये लेकर प्रमत्तसंयन तक सात्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां पक सामयसं उसका वन्धविभाग देखा जाता है। प्रमत्तसंयतसे उपर निरत्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिक वन्धक भागव है। प्रत्यय सब गुजस्थानोंके भोषप्रत्ययोंके समान है। मिष्यादिय और सासादन सम्बन्धि तीन गतियोंसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, बरक्षातिके साथ सातावेदनीयका बन्ध नहीं होता। शेष सब प्रकृताकों सासाद है।

असातावेदनीय, अरति, श्रोक, अस्थिर, अशुम और अयशकीर्ति नामकर्मका कीन बन्धक और कीन अवन्धक है ? ॥ १११ ॥

र प्रतिषु ' बंधों ' इति पाठः ।

२ अ-काप्रत्योः 'बंधा ' इति पाठः ।

[सुगमं।]

### मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव पमत्तसंजदो ति वंभा। एदे वंभा, अवसेसा अवंभा॥ ११२॥

असादावेदणीयस्स पुत्रं बंधो पच्छा उद्बो बोच्छिण्णो, पमत्त-अजोगिकेवठीसु जहा-कमेण बंधोदयवोच्छेदुवरुंमादो । एवमरिद-सोगाणं वत्तन्त्रं, पमतापुत्वकरणेसु बंधोदयवोच्छेद्द-दंसणादो । एवं चेव अधिर-असुहाणं वत्तन्त्रं, पमत्त-सजोगिकेवठीसु बंधोदयवोच्छेदुवरुंमादो । अजसिकतीण पुत्त्वसुदओ पच्छा वंधो बोच्छिण्णो, पमत्तसंजद-असंजदसम्मादिद्वीसु बंधोदय-बोच्छेदुवरुंभाटो ।

अमारावेदणीय-अरिद-सोगाणं मोदय-परोदएण सन्वगुणहाणेसु वंघो, परावत्तणीदय-त्तादो । अधिरासुभाणं सन्वत्थं सोदएण वंघो, धुवोदयत्तादो । अजसिकतीए मिच्छाइहिप्पहुडि जाव अमंजदमम्मादिहि ति मोदय परोदएण वंघो, एदेसु पडिवक्खोदएण वि बंधुवरुंमादो ।

### [यह सूत्र सुगम है।]

मिथ्यादृष्टिसे लेकर प्रमत्तसयत तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष जीव अबन्धक हैं॥ ११२॥

असातावदनीयका पूर्वमें वन्ध और प्रकान उदय व्यव्छिष्ठ होता है, क्योंकि, प्रमन्तस्यत और अयोगकेवली गुणस्थानोंमें यथाक्रमसे उसके बन्ध और उदयका व्युच्छेद पाया जाता है। इसी प्रकार अरिल और होकके कहना चाहिये, क्योंकि, प्रमन्त और अपृषंकरण गुणस्थानोंमें क्रमहाः इनके वन्ध और उदयका व्युच्छेद देखा जाता है। इसी फ्रांतर अयुभके भी कहना चाहिये, क्योंकि, प्रमन्त और स्योगकेवली गुणस्थानोंमें कनके बन्ध और उदयका व्युच्छेद पाया जाता है। अयशकीर्तका पूर्वमें उदय और उदयका व्युच्छेद पाया जाता है। अयशकीर्तका पूर्वमें उदय और उदयका व्युच्छेद पाया जाता है। अयशकीर्तका पूर्वमें उदय और उदयका व्युच्छेद पाया जाता है।

असातायेदनीय, अरित और शोकका सब गुणस्थानोंमें स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, इनका उदय परिवर्तनशील है। अस्थिर और अगुभका सर्वेष स्वोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, ये क्योदयी हैं। अयशकीर्तिका मिण्यादिसे लेकर असंयतसम्प्रस्थादित करवोदय-परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, इन गुणस्थानोंमें प्रतिपक्ष प्रकृतिके उदयके साथ भी उसका बन्ध पापा जाता है। इसके ऊपर परोदयसे उतिर परोदएण, जसिततीए चेव तत्थोदयेदंसणादो । एदासि छण्टं पयडीणं सतिरी बंधो, दो-तिण्जिसमयादिकाटपटिबद्धवंयणियमाभावादो । पच्चया सुगमा । एदाओ छप्पयडीओ मिन्छाइडी चउगइसंजुनं, सासणो तिगइसंजुनं, सम्मामिन्छाइडी अमंजदसम्माइडी दुगईसंजुनं, जबिरमा देवगइसंजुनं वंधित । उविर ओयभंगो ।

मिञ्छत्त-णबुंसयवेद-णिरयाउ-णिरयगइ-एइंदिय-बीइंदिय-तीइं-दिय-चर्जरिंदियजादि-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्टसंघडण-णिरयाणुपुब्बी-आदाव-यावर-सुहुम-अपज्जत-साहारणसरीरणामाणं को बंधो को अबंधो १॥ ११३॥

सुगमं ।

भुः । भिच्छाइट्टी वंधा । एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ॥ ११४॥

' एदे बंघा 'ति णिडेसो अणत्थओ, अवगद इपरूवणादो । ण एम दोसी,

बन्ध होता है, क्योंकि, वहां यशकीर्तिका ही उत्रय देखा जाता है। इन छह प्रकृतियोका साल्यर बन्ध होता है, क्योंकि, दोनीन समयादि रूप काल्यस सम्बद्ध इनके बन्धक वियमका अभाव है। अलय सुगम है। इन छह प्रकृतियोंका मिश्यादिष्ट चार गतियोंस संयुक्त, सालादनसम्बन्धि तीन गतियोंस संयुक्त, सम्याग्मध्यादिष्ट व असंयतसम्बन्धि हो गतियोंस संयुक्त, तथा उपरिम जीव द्वगतिसे संयुक्त बांधने हैं। उपरिम श्रुक्तणा भोषके समान है।

मिध्यात्व, नर्पुसक्तेवर, नास्कायु, नरकगति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, स्वितिद्रय, स्वितिद्रय, स्वितिद्रय, स्वितिद्रय जाति, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तस्यादिकासंह्रनन, नरकानुपूर्वी, आताप, स्थावर, स्क्ष्म, अपर्योप्त और साधारणशरीर नामकर्मका कीन बन्धक और कीन अवन्धक है ? ॥ ११३॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ ११४ ॥

शुंका—'ये बन्धक है' यह निर्देश अनर्थक है, क्योंकि, वह झात अर्थका प्रकारण करता है।

समाधान-यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, मेधावर्जित अर्थात् मुर्ख जनींके

१ प्रतिषु ' तचोदय ' इति पाठ ।

महाबिज्यवजणाणुम्महं तिण्णेदसादो । भिन्छतं नयकत्वताणं यंबोदया समं वोन्छिज्यंति, मिन्छादंक्षित्वः वेव तदुअववोन्छेददंसणादो । एदंदिय-बीइंदिय-वाइरिय-चउरिदियजादि-आदाव-आदाव-सावर-सुहुम-साहारणाणमेस विचारो णात्थ, पंचिरियस तेसिसुद्यामावादो । णवरि पंचिरियपज्जवरसु अपज्जतस्स वि एतो विचारो णात्थ ति वत्तस्य । णवुंसयवेदस्स पुञ्चं वंवो पच्छा अद्यो वोन्छिङज्यदि, मिन्छाद्दि-अणियदिगुणेसु वेवोदयवोन्छेद्दंसणादो । एवं णिरयाउ-णिरयाव्दु-जिर्याणुपुन्वीणं वत्तन्यं, मिन्छाद्दि-असंगदसमादिद्दीसु वंपोदयवोन्छेद्दंसणादो । एवं सुंहसंद्राणस्स वत्तव्यं, मिन्छाद्दि-संगोगिकवठीसु वंपोदयवोन्छेद्दंसणादो । एवं सुंहसंद्राणस्स व वत्तव्यं, मिन्छाद्दि-अपमत्यसु वंपोदयवोन्छेद्वंसणादो । एवससंपत्तसेवहसंघहणस्स व वत्तव्यं, मिन्छाद्दि-अपमत्यसंघु वंपोदयवोन्छेद्वंसणादो ।

मिन्छत्तस्स सोदएण बंघो, धुवोदयत्तादो । णवुंसयवेद-अपञ्जताणं सोदय-परोक्ष्**त्रो,** अद्धवोद्यत्तादो । णविर पंचिदियपञ्जतस्स अपञ्जतस्स परोदओ बंघो, तस्य तदुद्याभावादो ।

भनुग्रहके लिये वह निर्देश किया गया है।

मिण्यात्व और अपयोप्तका बन्ध च उदय दोनों एक साथ व्युच्छिक्क होते हैं, क्योंकि. मिण्यादिए गुणस्थानमें ही उन दोनोंका व्युच्छेद देखा जाता है। एकेन्द्रिय, इतिद्रय जाति, आताप, स्थावर, सुक्त और साधारण, इन मृक्तियोंके यह विचार नहीं है, क्योंकि, पंचेन्द्रिय जीवेंम उनके उदयका अभाव है। विशेष इतना है कि पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें अपर्याप्त प्रकृतिक भी यह विचार नहीं हैं, प्रसा कहना चाहिये। वर्षुसकेददका पूर्वमें बन्ध और प्रकृतिक भी यह विचार नहीं हैं, प्रसा कहना चाहिये। वर्षुसकेददका पूर्वमें बन्ध और प्रकृत इत्य अपित उत्य अपित है, क्योंकि, मिण्यादि अोर अतिवृत्तिकरण गुणस्थानोंमें कमराः उसके बन्ध और उदयका चुक्छेद्द देखा जाता है। इसी प्रकार नारकायु, नरकाति और नरकातुपूर्वीक कहना चाहिये, क्योंकि, मिण्यादि और अप्यंतिक स्वयावोंमें इसके वन्ध व उदयका अपुरुकेद देखा जाता है। इसी प्रकार हो इसी प्रकार हुण्यास्थाने भी कहना चाहिये, क्योंकि, मिण्यादि और अप्रमत्त गुणस्थानोंमें इसके वन्ध व उदयका अपुरुकेद देखा जाता है। इसी प्रकार असंग्राप्तस्थानिक स्वयावोंमें इसके वन्ध व उदयका अपुरुकेद देखा जाता है। इसी प्रकार असंग्राप्तस्थानिक स्वयावोंमें इसके वन्ध व उदयका अपुरुकेद देखा जाता है। इसी प्रकार असंग्राप्तस्थानिक स्वयावोंमें इसके वन्ध व उदयका अपुरुकेद देखा जाता है। इसी प्रकार असंग्राप्तस्थानिक स्वयावोंमें इसके वन्ध व उदयका अपुरुकेद देखा जाता है। इसी प्रकार असंग्राप्तस्थानिक स्वयावोंमें इसके वन्ध व उदयका अपुरुकेद देखा जाता है।

मिथ्यात्वका स्वाद्यसे बन्ध होता है, क्योंकि वह छुवोब्यी है। नपुंतकवेद और अपर्यान्तका स्वोदय-परोद्दय बन्ध होता है, क्योंकि, व अछुवोद्दयी हैं। विदेश इतना है कि पंचेन्द्रिय पर्यान्तकोंमें अपर्यान्तका परोद्दय बन्ध होता है, क्योंकि, उनमें अपर्यान्तक

१ भाप्रती '-अणियहिगुणहाणेसु ' इति पाठः ।

२ अ आप्रक्षोः ' धुबोदयादो ' इति पाउः ।

हुंडसंद्राण-असंपत्तसेवद्वसंघडणाणं सोदय-परोद्दञो वंघो, विग्गहगद्दीए उदयाभावे वि वंधदसंणादो सन्वेसिं तदुदयणियमाभावादो वा । णिरयाउ-णिरयगइ-एइंदिय-बीइंदिय-नीइंदिय-चर्डारिदयजादि-णिरयाणुपुथ्वी-आदाब-धावर-सुहम-साहारणाणं परोदञो वंघो, पंचिदिएसु एदासिसुदयविरोहादो उदएण सह वंधस्य उत्तिविरोहादो ।

मिच्छत्-णिरयाउआणं णिरंतरा बंधो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो । सेसाणं पयडीणं सांतरो, णिरंतरबंधे जियमाभावादो । पच्चया सुगमा । मिच्छतं चउगइसंजुतं, णउंसयेवद-हुंडसेटाणाणि तिग्रसंजुतं, अपञ्जतासंपत्तसेवृद्धसंपडणाणि तिरिक्त-मणुसगइसंजुतं बञ्जेति । णिरयाउ-णिरयगङ्ग-णिरयाणुपुन्वीओ णिरयगइसंजुतं, सेसाओ मञ्जपयडीओ तिरिक्त्वगइसंजुत्तं । सेसमोषं ।

अप<del>न्चन</del>स्वाणावरणीयकोध-माण-माया-छोभ-मणुसगइ-ओरा-लियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वञ्जरिसहवइरणारायणमरीरमंघ-डण-मणुसगइपाओग्गाणुपुन्वीणामाणं को वंधो को अवंधो?॥११५॥ सर्गा।

उदयका अभाव है। हुण्डसंस्थान और असंप्राप्तस्पाटिकासंहननका स्योद्य प्रोद्य बन्ध होता है, क्योंक, विषदमित उनका उदयाभाव होनेषर भी बन्ध देखा जाता है, अथवा सब पंबेन्द्रियोंके उनके उदयका नियम भी नहीं है। नाग्कायु, नरकगति, प्केन्द्रिय, इतिदिय, चीन्द्रिय, चीन्द्रिय क्या होता है, क्योंक, पंबेन्द्रियोंम इनके उदयका विरोध होनेस उदयके साथ उनके बन्धके कथनका विरोध है।

मिध्यात्व और नारकायुका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे हनके बन्धविश्रामका अभाव है। शेष प्रकृतियाँका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, निरन्तर बन्धमें नियमका अभाव है। प्रत्यय सुगम है। मिध्यात्वका चारों गानियोंस संयुक्त, नपुंसक- वेद और बुण्डसंस्थानको देवगाँत विना तीन गतियोंस संयुक्त. तथा अपर्याप्त और अस्प्राप्तस्यादिकासंहबनको तिर्यगाति व मनुष्यातिसे संयुक्त बांधत है। नारकायु, नरकायिती और नरकानुपुक्ती नरकातिसे संयुक्त तथा श्रेप मब प्रकृतियाँको तिर्यगातिसे संयुक्त वांधते हैं। श्रेप प्रकृतियाँको तिर्यगातिसे संयुक्त वांधते हैं। श्रेप प्रकृतयाँको नरकातिसे संयुक्त वांधते हैं। श्रेप प्रकृतयाँको स्वाप्त है।

अप्रत्याख्यानावरणीय कोज, मान, माया, लोभ, मनुष्यगति, औदारिकश्चरीर, औदारिकश्चरीरांगोपांग, वज्रवेभवज्रनाराच्छरीरसंड्नन और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी नामकर्म, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ११५॥

यह सूत्र सुगम है।

१ बा-काप्रत्योः ' निरतरवधो ' इति पाठ ।

## मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव असंजदसम्मादिट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ११६ ॥

मणुस्साणुषुन्ती-अपन्यक्षाणयउक्काणं बंघोदया समं वेक्छिज्जंति, असंजदसम्मादिष्टिम्द्रं तदुभयाभावदंसणादे। । मणुमगईए पुन्तं बंघो पच्छा उदबो वोच्छिण्णो, असंजदसम्मादिष्टि-अजोगिकेवर्रीसु बंघोदयवोच्छेददंमणादे। । ओसाठियसरीर-ओसाठियसरीरशंगीवंग-वज्जिरसहवइरणारायणसरीरसंघडणाणभेतं चेत्र वत्तन्तं, असंजदसम्मादिष्टि-सजोगीसु बंघोदय-वोच्छेदुवरुंभादो। अपन्यक्साणय उक्कादीणं सोदय-परोदएण बंघो, अद्धवोदयत्तादो । अपन्यक्साणयउक्क्स वंघो णिरंतरा, अवविध्तादो । मणुसगइ-मणुसगइपाओगगाणुपूर्व्या-ओसाठिय-सरीर-ओसाठियसरीरअंगोवगाणं मिन्छादिष्टि सासणसम्मादिद्वीसु वंघो सांतर-णिरंतरो, तिरिक्ख-मणुस्तेसु सांतरस्य आणदादिदेवेसु णिरंतरा, वज्जिरसहवइरणारायणसरीरसंघडणस्य मिन्छादृष्टि श्वरंजदसम्मादिद्वीसु णिरंतरो, एगसमएण तन्य वंयुवरमाभावादो। वज्जिरसहवइरणारायणसरीरसंघडणस्य मिन्छादृष्टि-

मिध्यादृष्टिसे टेकर असंयतसम्यग्दृष्टि तक बन्धक हैं। ये बन्धक है, श्रेष अबन्धक हैं॥ ११६॥

मनुष्यानुषूर्यी ओर अत्रत्याच्यानावरणचनुष्कका वन्ध और उद्दय दोनों साथमें ग्युब्छिश्र होते हैं, क्योंकि, असंयतसम्यन्दिए गुणस्थानमें उन दोनोंका अभाव देखा जाता है। मनुष्यानिका पूर्वेमें वन्ध और प्रधान, उद्दय व्युब्छिश्र होता है, क्योंकि, असंयत-सम्यन्दिए और अदाकाव्युब्छिश्व हेला है, क्योंकि, असंयत-सम्यन्दिए और अदाकाव्युब्छिश्व हेला जाता है। औदारिकहारीर, गोदारिकहारीरोंगोंगांग और वज्रवेभवज्ञनाराचदारीरसंहत्तकके भी हसी प्रकार ही कहना वाहिय, क्योंकि, असंयतसम्यन्दिए और स्योगकेवली गुणस्यानोंमें कमसे उनके बन्ध और उद्यका व्युब्छिद पाया जाता है।

१ प्रतिषु '-सम्मादिहीहि ' इति पाठ । २ प्रतिषु ' बन्नोदयत्तादो ' इति पाठ ।

३ प्रतिषु ' णिरतस्वलमादो ' इति पाठ । ४ प्रतिषु '-सवस्थाय ' इति पाठः ।

सासमेखु सांतरा वंदो । उद्यरि णिरंतरो, पडिवक्खपयडीणं वंधाभावादो । पञ्चया सुगमा । उद्यरि सृत्येपभंगो ।

पञ्चक्साणावरणकोध-माण-माया-लोभाणं को वंधो की अबंधो ? ॥ ११७ ॥

सुगमं ।

मिच्छादिद्विषहुडि जाव संजदासंजदा बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥ ११८॥

एदं पि सुगमं ।

पुरिसवेद-कोधसंजल्लणाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ११९ ॥

मिच्छादिद्विष्पहुडि जाव अणियट्टिबादरसांपराइयपविट्ठउवसमा स्रवा वंधा । अणियट्टिबादरद्धाए सेसे संस्रेज्जाभागे गंतृण वंधो बोच्छिज्जदि । एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ॥ १२० ॥

होता है। ऊपर उसका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंक वन्धका अभाव है। प्रत्यय सुगम हैं। उपरिम प्ररूपणा मुलांघके समान है।

प्रत्याख्यानावरण कोष, मान, माया और छोभका कौन वन्धक व कौन अवन्धक है ?॥ ११७॥

यह सूत्र सुगम है।

मिध्यारिष्टिमे लेकर संयतासयत तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, श्रेष अबन्धक हैं॥ ११८॥

यह सूत्र भी सुगम है।

पुरुषवेद और संज्वलनकोषका कीन बन्धक और कीन अबन्धक है ? ॥ ११९ ॥ यह सब समम है ।

मिथ्यादृष्टिसे टेकर अनिवृत्तिकरणनादरसाम्परायिकप्रविष्ट उपश्चमक व क्षपक तक सन्यक हैं। अनिवृत्तिकरणनादरकालके शेषभें संस्थात बहुमार्गीके बीत जानेपर सन्ध न्युप्लिन्न होता है। ये सन्यक हैं, शेष असन्यक हैं॥ १२०॥

१ प्रतिपु ' सम्बेज्जेस भागे ' इति पाठ ।

एदं पि सुगमं ।

माण-माया-संजलणाणं को बंधी को अबंधी ? ॥ १२१ ॥ सुगम ।

मिच्छादिद्विप्पहुडि जाव अणियट्टी उनसमा खवा बंधा। अणियट्टिबादरद्वाए सेसे सेसे संखेज्जे भागे गंतृण बंधो वोन्छिज्जिदि। एदे बंधा, अवसेमा अबंधा॥ १२२॥

सुगम ।

लोभसंजलणस्म को बंधो को अबंधो ? ॥ १२३ ॥ <sub>सुगम ।</sub>

मिन्छादिट्टिप्पहुडि जाव अणियट्टी उवसमा खवा बंधा । अणियट्टिवादरद्धाए चरिमममयं गंतूण बंधो वोन्छिज्जदि । एदे बंधा, अवमेमा अवंधा ॥ १२४ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

मञ्चलन मान और मायाका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ।। १२१ ।। यह सूत्र सुराम है ।

मिध्यादृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरण उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं। अनिवृत्ति-षादरकालके शेष शेषमें संख्यान बहुमाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष अवन्धक हैं॥ १२२॥

यह सूत्र सुगम है।

संज्वलन लोभका कीन बन्धक और कीन अवन्धक है ? ॥ १२३ ॥ यह सुत्र सुगम है।

मिध्यादृष्टिसे ठेकर अनिवृत्तिकरण उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं। अनिवृत्तिकरणवादरकाठके अन्तिम समयमें जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, श्रेष अबन्धक हैं। १२४॥

सुगमं ।

ु इस्स-रदि-भय-दुर्गछाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १२५ ॥ सगम ।

मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव अपुञ्वकरणपविट्टउवसमा ख़वा बंधा। अपुञ्वकरणद्धाए चरिमसमयं गंतृण बंधो बोच्छिज्जिदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १२६॥

एदं पि सुगम ।

मणुस्साउअस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ १२७ ॥ <sub>सगर्ग ।</sub>

मिन्छाइद्वी सासणसम्माइटी असंजदसम्माइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ १२८ ॥

सुगमं ।

यह सूत्र सुगम है।

हास्य, रति, मय और जुगुप्साका कौन बन्धक और कीन अबन्धक है? ॥१२५॥ यह सक स्वरम है।

मिध्यादृष्टिये ठेकर अपूर्वकरणप्रविष्ट उपग्रमक व क्षपक तक बन्धक हैं। अपूर्वकरण-काठके अन्तिम समयमें जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। य बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ १२६॥

यह सूत्र भी सुगम है।

मनुष्यायुका कीन बन्धक और कीन अवन्धक है ? ॥ १२७ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यन्दृष्टि और असंयतसम्यन्दृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, क्षेत्र अबन्धक हैं॥ १२८॥

यह सूत्र सुगम है।

देवाउअस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ १२९ ॥ <sub>समर्थ ।</sub>

मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्टी संजदासंजदा पमत्तसंजदा अप्पमत्तसंजदा बंधा । अप्पमत्तदाए संखेज्जदिमं भागं गंतृण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ १३०॥

सुगमं ।

देवगइ-पंचिंदियजादि-वेउव्यियत्तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरस-संठाण-वेउव्वियसरीरअंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-फास-देवगइपाओग्गाणु-पुर्व्वा-अगुरुवलहुव-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविद्यायगइ-तस-बादर-पञ्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेञ्ज-णिमिण-णामाणं को वंधो को अवंधो ? ॥ १३१ ॥

सुगमं ।

देवायुका कौन बन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥ १२९ ॥

यह सूत्र सुगम है।

भिच्यादृष्टि, सासादनसम्यन्दृष्टि, असंयतसम्यन्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमससंयत और अप्रमत्तसंयत बन्धक हैं। अप्रमत्तकालके संख्यातवें भाग जाकर बन्ध न्युन्छिन्न होता है। से बन्धक हैं. क्षेप अबन्धक हैं॥ १२०॥

यह सूत्र सुगम है।

देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वैकिथिक, तैजस व कार्मण शरीर, समचतुरससंस्थान, वैकिथिकशरीरांगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरूल्ख, उपचात, परघाद, उच्छ्वास, प्रशस्तविद्दायोगीत, जस, बादर, पर्योप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, श्रुम, सुम्बर, आदेय और निर्माण नामकर्म, इनका कौन बन्चक और कौन अबन्धक है ? ॥ १३१ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिच्छाइट्टिप्पहुद्धि जाव अपुव्वकरणपइडअवसमा खवा बंधा । अपुव्वकरणद्वाए संखेज्जे भागे गंतृण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ १३२ ॥

प्रस्तस्यो वुच्चंद — देवगइ वे उचियमसीर अगोवंग देवगइ पाओग्गाणुपुर्वाणं पुष्व सुद्देशो पच्छा बंधो वीच्छण्णा, अपुञ्चक्रणासंज्ञदमम्मादिहीसु बंधादयवीच्छेदुबरुंभादी । पंचिंदियजादि तस-बादर-पञ्जत सुभग-आदे जाणं पुत्र्वं वधो पच्छा उद्शा वीच्छिज्जिद, अपुच्चकरणांजीगीसु बंधोदयवीच्छेदुबरुंभादी । तजा कम्मडय-ममचउरममंद्राण-वण्ण-गंध-स-फास-अगुक्बरहुंब-उच्चाद-पराद-उस्माम-पमस्यविद्दायगड-पतेयसरीर-धिर-सुम-मुम्मर-णिमिणणामाणेमवं चेव वत्त्वं, अपुच्चकरण-मजागीसु वंधोदयवोच्छेदुबरुंभादो ।

देवगद्द-वेडव्यियसरीर-वेडव्यियसरीरआगंतंग-देवगद्द्याओरगाणुपुःत्रीण परे।देओ वंधो, उदए संते एदासि वंधविरोहांदा । पंचिदिय-तजा कम्मडयमरीर-वण्ण-गथ-रम-फाम-अगुरुव-रुद्द्व तस-बादर-पञ्जत्त-थिर-मुह-णिमिणाणं सोदण्णेव वंधो, धुवादयत्तादो । परवादुम्मास-

मिच्यादृष्टिमे लेकर अपर्वकरणप्रविष्ट उपशमक व क्षत्रक नक चन्पक हैं। अपूर्वकरणकालके मंख्यान बहुमाग जाकर वन्ध व्युच्छिन्न होना है। य यन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं॥ १३२॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हे—देवपात, विक्रीयकशारीर, वैक्रियिकशारीरांगोपांग और देवगितप्रयोग्यानुपूर्वीका पूर्वेमें उदय और प्रभान बच्च व्युच्छित्र होता है. क्योंकि. अपूर्वेकरण और असंपत्तमस्यग्रहाष्ट्र गुणस्थानोंमें क्रमणः उत्तर व उदयका व्युच्छेद्र पाया जाता है। पेवेन्द्रियज्ञाति, त्रस, बादर, पर्यान्त, त्रुभग और आदेश, हात्र पूर्वेमें बच्च और प्रभान उदय व्युच्छित्र होता है, क्योंकि, अपूर्वेकरण और अयानकवली गुणस्थानोंमें क्रमसे इनके बच्च और उदयका व्युच्छेद्र पाया जाता है। तैजस व कार्मण शरीर, समजदास्त्रेमस्थान, वर्ण, ग्रन्थ, स्वस् स्थान, अगुक्तरुष्ठ, उपघात, परधात, उच्च स्वान्त प्रशासतिहायोगित, प्रयोकशारीर, स्थिर, हुभ, सुस्वर और निर्माण नामकर्म, इनके भी बच्च व उदयका व्युच्छेद्र हसी प्रकार कहना वाहिय, क्योंकि, अपूर्वेकरण और सयोगकेवली गुणस्थानोंमें इनके बच्च व उदयका व्युच्छेद्र पाया जाता है।

देवनात, वैक्रियिकदारीर, वैक्रियिकदारीरांगांपांग और देवनतिप्रायोग्याजुपूर्वीका एरोदय बन्ध होता है, क्योंकि, उदयके हानपर इनके बन्धका विरोध है। पंचेन्द्रियजाति, त्रैजस व कार्मण दारीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुट्यु, क्स, बादर, पर्याप्त, स्थिर, द्युभ भौर निर्माण नामकर्मका स्वोदयसे ही बन्ध होता है,क्योंकि,वे श्वेषोदयी हैं। परधात, पसत्यिवहायगइ-सुस्सर-आंदेञ्जाणं सोदय-परोदंशे बंधो, अपञ्जतकाठे उदयाभांव पि मंधुवरुंभादो, पसत्यविहायगई-सुस्सराणमञ्जूबोदयत्तर्दसणादो, आदेज्जस्म मिन्छाइडिपहुडि-जाव असंजदमम्मादिष्टि ति उदयस्स भयणिञ्जुनुवर्लमादो, उविर सव्वत्थ धुवोदयत्तर्दसणादो च । समचउरममंठाणुवचाद-पत्त्यसरीराणभेवं चेव वत्तवं, विग्गहमदीए उदयाभावे वि संधुवरुंभादो, समचउरमसंठाणोदयस्स भयणिञ्जत्तरंसणादो च । एवं सुमग-पञ्जताणं पि वत्तव्यं, पचिंदिरपु पिंडवक्षयपडीए उदयाभावादो । एवंसरं मिल्छाइडीण उदयाभावादो । एवंसरं मिल्छाइडीण पञ्जतस्स मोदण्णेव वंधो, तत्थ पिंडवक्षयपडीए उदयाभावादो । एवंसरं मिल्छाइडीण पञ्जतस्स मोदण्णेव वंधो, तत्थ पिंडवह्मादिडीणमेवं चेव पहेवद्व्वं । णवरि रज्जतस्स सोदण्-पंचावं-वंपाव-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं-पंचावं

नजा-कम्मइय-वण्ण-गंध-स्म-फाम-अगुरुअलहुअ-उवचाद-णिमिणाणं मन्वगुणहाणेसु

उच्छवास, प्रशस्तिविहायांगति, सुम्बर और आदेय, हनका स्वाद्य परेग्द्य बन्ध होता है, स्पाँकि, अपर्यान्कालमे उद्यक्त न हांनपर भी हनका बन्ध पाया जाता है, प्रशस्ति विहायांगति और सुम्बर महानियांका अञ्चादय देखा जाता है, तथा मिथ्याहिष्टसे लेकर असंयत्तसम्यग्राहिष्ट आदेयका उदय अजनीय अर्थान विकर्णय पाया जाता है, और इससे अपर सर्वत्र भुवाद्य देखा जाता है। समजुरुखसंस्थान, उपघान और श्रवेकझारीर के भी इसी प्रकार कहना चाहिय. स्पाँकि, विमहगतिमें उदयक न होनपर भी बन्ध पाया जाता है, तथा समजुरुखसंस्थानका उदय अजनीय देखा जाता है। इसी प्रकार सुभग और पर्याप्तिक भी कहना चाहिये. क्यांकि, पंचित्रवर्ध स्था जाता है। इसी प्रकार सुभग और पर्याप्तिक भी कहना चाहिये. क्यांकि, पंचित्रवर्ध स्था प्रवाद स्था काता है। हसी प्रकार सुभग और पर्याप्तिक भी कहना चाहिये. क्यांकि, पंचित्रवर्ध साथ है। इसी प्रकार यह विध्यादिष्ट वीकी प्रकार करना चाहिये। साथ स्था स्था होता है। इसी प्रकार करना चाहिये। साथ स्था स्था होता है। इसी प्रकार करना चाहिये। विदाय इतना है कि पर्याप्तिक स्था स्था होता है। इसी प्रकार करना चाहिये। विदाय इतना है कि उपयोग्तिक स्था स्था स्था होता है। इसी प्रकार करना चाहिये। विदाय इतना है कि उपयात, परचात, उच्छ्वास, पर्याप्त और प्रवेषक स्थारीरका भी स्थादयसे ही बन्ध होता है। इसी ही इस्थ होता है। इसी कार होता है। इसी कार प्रचात और अर्थानिक, उन गुणस्थानोंमें अपर्याण्यकालका अभाव है।

तैजस व कार्मण दारीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपचात, और

१ त्रतिष्र ' परुज इस्सोदपुणेव ' इति पाडः ।

निर्माण, इनका सब गुणस्थानोमं निरन्नर बन्ध होता है. क्योंकि. भ्रुववन्धी हैं । पंचेश्ट्रिय जातिका मिष्यादृष्टियोमं सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है ।

शंका---निरन्तर बन्ध केसे होता है?

समाधान — यह ठीक नहीं, क्योंकि, सानःकुमारादि देव. नारकी, असेक्यातवर्षाः सुष्क और शुभ तीन लेह्याबाले निर्यंच व मनुष्योंमें निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

सासादनसम्यन्दिष्ट आदि उपरिम्न गुणस्थानीम निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि हम गुणस्थानीमें एकेट्वियजाति आदिकोका वन्ध नहीं होता। इसी प्रकार परम्रात, उक्खुबास, इस, बादर, पर्यान और प्रयोकारीरिक्म में कहना चाहिय, क्योंकि, दनके कोई विदोधता नहीं है। समचतुरक्रसंख्यान, प्रदान्नीवहायोगित, सुभग, सुक्स और आदेयका सिध्यादिष्ट व सासादनसम्यन्दिष्ट गुणस्थानीमें सान्तर-विरस्तर वन्ध होता है।

शंका - निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान — यह डीक नहीं, क्योंकि, असंख्यातवर्षायुष्कोंमें इनका निरम्तर क्ष्य पाया जाता है।

उपरिम गुणस्थानाम हनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, प्रतिपक्ष मक्कतियोंके क्षण्यका वहां अभाव है। स्थिर और गुअका मिध्याद्यक्षित लेकर प्रमत्ततंत्रत तक सानतर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष मक्कित्यका बन्ध सम्मत है। इससे ऊपर निरन्तर क्षण्य होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष मक्कित्यकार सम्मत है। इससे ऊपर निरन्तर क्षण्य होता है। इससे अपर निरन्तर विकास क्षण्य होता है। प्रमाणकार क्षण्य होता है। क्षण्याद्यक्षित मिध्याद्यक्षित स्थावले स्थावले स्थावले होता है। प्रमाणकार होता है। इससे ऊपर निरन्तर बन्ध पाया जाता है। इससे ऊपर निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

आहारसरीर-आहारअंगोवंगणामाणं को बंधो को अबंधो ? H 533 H

सगमं ।

अपमत्तसंजदा अपुव्वकरणपद्दद्ववसमा खवा बंधा । अपुन्वः करणद्वाए संखेज्जे भागे गंतण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा. अवसेसा अबंधा ॥ १३४ ॥

सगमं ।

तित्थयरणामाए को बंधो को अबंधो ? ॥ १३५ ॥ सगमं ।

असंजदसम्मादिद्विपहुडि जाव अपुव्वकरणपहृद्वउवसमा स्ववा बंधा । अपुञ्वकरणद्वाए संम्वेज्जे भागे गंतूण बंधो बोव्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेमा अबंधा ॥ १३६ ॥

आहारकशरीर और आहारकश्रीरांगोपांग नामकर्मेंका कीन बन्धक और कीन अबन्धक है ? ॥ १३३ ॥

यह सुत्र सगम है।

अप्रमत्तमंयत और अपूर्वकरणप्रविष्ट उपशमक व क्षपक चन्धक है। अपूर्वकरण-कालके मंख्यात बहुमाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं 11 838 11

यह सब सगम है।

तीर्थंकर नामर्कमका कीन बन्धक और कौन अबन्धक हैं ? ॥ १३५ ॥ यह सत्र सगम है।

असंयतसम्यग्दृष्टिसे ठेकर अपूर्वकरणप्रविष्ट उपश्चमक और क्षपक तक बन्धक है। अपूर्वकरणकारुके संख्यात बहुसाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये धन्धक हैं, श्रेष अबन्धक हैं ॥ १३६ ॥

एदं वि सुगमं ।

# कायाणुवादेण पुढविकाइय-आउकाइय-वणफादिकाइय-णिगोद-जीव-बादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जताणं वादरवणफादिकाइयपत्तेयसरीर-पज्जतापज्जताणं व पंचिंदियतिरिक्सअपज्जतभंगो ॥ १३७ ॥

एदमप्पणासुनं देमामासियं, तेणेरेण सहदत्थाणं परूवणा कीरदे — तत्थ ताब पुढिविकाह्याणं भणणमाणं पंचणाणावरणीयः णवदंसणावरणीयः सादासादः सिच्छनः मोरुसकसायः प्रविवासायः तिरिक्तवाडः मणुस्साइः निव्यत्वादः मणुस्साइः निव्यत्वादः भणुस्साइः निव्यत्वादः मणुस्साइः निव्यत्वादः भणुस्साइः निव्यत्वादः भणुस्साइः निव्यत्वादः भणुस्साइः मणुस्साइः मणुस्माइः मणुस्माइः मणुस्मादः अग्राह्यवादः उस्सामः आदाखुक्षावः देविहाद्यगङ् नस्मावः वादरः सुहुमः पञ्चनः अग्रवः नयः साहारणसरीरः थिराधिरः सुहुमुद्दः अग्रवः व जमकिति —अजसिकतिः णिसिणः पीचुञ्चागोदः पंचतराइयपद्वां भो पृत्यवे प्रविवादः व जम्मावः व जम्मावः सामः भावादः सुनुमः पञ्चनः अणादे ज जमकिति —अजसिकतिः णिसिणः पीचुञ्चागोदः पंचतराइयपद्वां भो पृद्धविकाइण्हि चञ्चमाणाओ उवेदच्या । एत्थं वंधोटयवोच्छेदः विचारो णिरिशः तदुमयवोच्छेदः भावारो ।

#### यह सूत्र भी सुगम है।

कायमार्गणानुमार पृथिवीकायिक, अन्कायिक, वनस्पतिकायिक और निगोर जीव बादर सुक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त तथा बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकज्ञरीर पर्याप्त अपर्याप्त जीवोंकी परुपणा पंचिन्त्रिय निर्वेच अपर्याप्तोंके ममान है ॥ १३७ ॥

यह अर्पणास्त्र देशामर्शक है. अन एव इससे स्वित अर्थोक्षी प्रक्षणा करते हैं —उनसे पहले पृथिविकायिक जीवांकी प्रक्षणणा करते समय पांच झालावरणीय, ती दर्शनावरणीय, साता व असाना वेदनीय सिध्यान्य, सोलह कपाय. नी नोकस्वार, विवेशानु, मुद्यानु, निर्वानि, मुनुय्यानि, एकेन्द्रिय, झींन्द्रिय, बींन्द्रिय, वृदिन्दिय, पंचोन्द्रिय जाति, औदारिक, तैजस व कामण शारीर, छह संस्थान, औदारिकश्रारीशांगांगांग, छह संहतन, वर्ण, गण्य, रस, स्पर्श, निर्वामित व सनुय्यातिमायांग्यान्युर्ग्यां, अगुरुल्खु, उपघात, परशात, उच्ह्रवास, आताष, उद्यात, दो विहायांगित्यां, त्रस, स्थावर, बाहर, स्हस, प्रयान, अपयांत्र, अर्थोक्ष्य, शुअ, अजुअ, सुअ, प्रजुअ, सुअन, [दुर्भग,] सुसर, दुसर, अस्विर, दुसर, अस्विर, दुसर, अस्वर, दुसर, अस्वर, दुसर, अस्वर, दुसर, अस्वर, दुसर, अद्वर, विकास क्ष्रीति, अयाकीर्ति, अयाकीर्ति, स्वर्गक, किसीण, नीचांगांक, उत्तरीक्ष, और पांच अस्तराय प्रकृतियां पृथिवीकायिक जीवां हारा वच्यमान स्थापित करना व्यक्ति । यहां रुप्य और उदयके व्युच्छेदका विचार नहीं है, क्योंकि, दोनोंके व्युच्छेदका

पंचणाणावरणीय च उदंसणावरणीय- सिन्छत- ण उंसयवेद- तिरिक्खाउ- तिरिक्खाइ- एइंदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-चण्ण-गंभ-रस-कास-अगुरुअठहुअ-थावर-थिराथिर-सुहासुह- हुमग-अणादेज्ज-णिमण-णीचागाद-पंचतराइयाणं सोदओ वंघो, एत्थ एदासिं धुवोदयत्तादो । इस्थि-पुरिस्वेद-मणुस्साउ-मणुस्सगइ-चीइदिय-तीइंदिय-चउंरिंदिय-पंचिदयजादि-पंचसंठाण- औराठियसरीरअंगोचग-छसंपहण-मणुसगइपाओम्माणुपुज्वी-साहारण-दोविद्यायाइ-तस-सुमग- सुस्सर-ओद-छज्ज-चागोदाणं परोदओ वंघो, एदासिमेट्य उदयविरोहादो । पंचदंसणा-वरणीय-सादासाद-सोठ्सकसाय-छणोकसाय-बादर- सुहुम-पज्जताण-जन्त-असित-जजस- कित्तीणं सोदय-परोदओ वंघो, अदुवोदयत्तादो । औराठियसरीर-हुंडसंठाण-उवघाद-पत्तय-सिर-आदाख्याख्यावाणं पि सोदय-परोदओ वंघो, एदासिमुदयाणुदयसिहदपज्जतापज्जतद्वासु च । परपादुस्सासाणं पि सोदय-परोदओ वंघो, एदासिमुदयाणुदयसिहदपज्जतापज्जतद्वासु वंघदंसणादो । तिरिक्खाइपाओम्माणुपुज्वीण् सोदय-परोदओ वंघो, सोदयाणुदयविन्महाविन्मह-गरीसु वंधुवरुमादो ।

पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-भिच्छत्त सोलसकसाय-भय-दुगुंछा- तिरिक्ख-मणु-

पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनाचरण, मिध्यात्व, तपुंसकंबद, तिर्यंगायु, तिर्यंगाति, प्रकेन्द्रिय जाति, तजस य कामण डारीर, वर्ण, मध्य, सस, स्पर्श, अगुरुज्ञचु, स्थाचर, स्थिर, अस्थर, इम्म, अगुरुज्ञचु, अन्याद्य, तिर्मण, नीचयोय जेरे हैं। क्षींबद, पुरुष्यद, मनुष्यायु, मनुष्यायं, क्षीरिट्रय, जीन्द्रयः चतुर्दिन्द्रय, पंचीन्द्रय जाति, पांच संस्थान, जीदारिकडारीरांगोगांग, छह संहतन, मनुष्याप्त और वात्त्रवाद्यां, साधारणहारीर, हो विहायांगतियां, त्रस, सुअग, सुस्यर, दुस्यर, आदेय और उच्चागीत, इनका परोदयसं सच्च होता है, क्योंकि, यहां इनके उद्यक्ता विरोध है। पांच दर्शनाकरणीय, साता व असाता बदनीय, सोलह कपाय, छह नोकपाय, वादर, सुस्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, यहां को क्षेत्रवाद्यायं, वादर, सुस्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, यहां होते हैं। औदारिकडारीर, आताप, और उच्चांतका मी हैं। औदारिकडारीर, हुण्डसंस्थान उपघात, प्रत्येकहारीर, आताप, और उच्चांतका मी स्वोदयपरोदय वन्ध होता है, क्योंकि, य अधुवोदयी मी हैं। प्रचात और उच्चांचाका भी स्वोदयपरादय वन्ध होता है, क्योंकि, कमहाः इनके उद्यक्त असाव है, तथा ये अधुवोदयी मी हैं। एरधात और उच्चांचाका भी स्वोदयपरोदय वन्ध होता है, क्योंकि, कमहाः अपने उद्य वस्थ होता है। वस्योंक, स्वाद्य परादय वस्थ होता है, क्योंकि, उच्चांका ज्ञाता है। तिर्यंगतिकायोग्याच्याचुर्वीका स्वोदयपरादय वस्थ होता है, क्योंकि, अस्था क्षात्र वाता है। तिर्यंगतिकायोग्याच्याचुर्वीका स्वोदयपरादय वस्थ होता है, क्योंकि, व्याप्त अपने उद्य वस्य होता है, व्याकि, व्याप्त व्याप्त वस्य होता है।

पांच इसनावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, सोल्ड्ड कपाय, भय, जुगुप्सा, इ. इ. २५. स्साउ-भोरालिय तजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-सम्फास-अगुरुवल्दुअ-उवधाद-णिमिण-पंचंतरा-इयाणं णिरंतरा वंधो, एगसमण्ण वंधुवरमाभाशदो धुववंधिचादा च । सादासाद-सत्तणोकसाय-मणुसगइ-एईदिय-बीइंदिए-नीइंदिय-चर्जारिदिय-यंचिदियजादि क्रसंठाण ओरालियसरीरअंगोवंग-क्रसंघडण-मणुसगइयाओगमाणुपूनी-आदाउज्जोव-दोविहायगह-तस्य थावर-सुहुम-अपज्जत-साद्दा-रणसरीर-विराधिर-सुमासुम-सुमग-दुमग-सुसर-दुस्सर-आदेज्ज-वमकिति अजमिकित -उच्चा-गोदाणं सांतरां वंधो, एगसमण्ण वंधुवरम-दंभणादा । तिरिक्ष्वणह-तिरिक्षवावपाओगमाणुपुन्नी-णीचागोदाणं सांतर-णिरंतरा । कथं-णिरंतर ? ण, तज-वाजकादणहिता पुढविकाइण्युप्पण्णाणं णिरंतरवंधुवर्ठभादो । परघादुम्सास-वादर-पज्जत-तंत्वसरीगणं पि सांतर-णिरंतरी वंधो । कथं णिरंतरी ? ण, देवाणं पुढविकाइग्युप्पण्णाणं सुहुतम्सेते णिरंतरवंधुवरुंभादो ।

एदेसिं पच्चया एइंदियपच्चएहि समा । तिन्क्लाउ-तिन्क्लिगइ-एइंदिय-बीइंदिय-

तिर्यगाय, मनुष्यायु, औदारिक तेजल व कार्यण जारीर, वर्ण, गम्ध, रस्त, स्वर्श, अधुक्रस्यु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका निरम्तर वन्ध होता है, क्योंकि, एक समयस इनके वन्धविश्रामका अभाव है, तथा ये ध्रुववन्धी भी है। साता व असाता वेइतीय. सात ने केपाय, मनुष्यगति, एकन्ट्रिय, डीन्ट्रिय, चीन्ट्रिय, चतुरिन्ट्रिय, पंचीन्द्रिय जाति, छह संस्थान, औदारिकडार्गरांगायांग, छह सहनन, मनुष्यगति- प्रायोग्यानुष्वी, आताप, उद्योत, हो दिहायोगितियां, जम, स्थावर, मक्ष्म, अपयोग्त, साधारणहारीर, स्थिर, अस्थिर, हुम, अञ्चम, तुभम, दुभम, सुक्ष्म, उपयोक्त, साधारणहारीर, स्थिर, अस्थिर, हुम, अञ्चम, सुभम, दुभम, सुक्ष्म, उपयोक्त, साधारणहारीर, स्थिर, अस्थिर, हुम, अञ्चम, सुभम, दुभम, सुक्ष्म, अपयोक्त, साधारणहारीर, स्थिर, आस्थर, हुम, अञ्चम, सुभम, दुभम, सुक्ष्म, स्थावर, इनका वन्धविश्राम देखा जाता है। निर्यगति, निर्यगतिप्रायोग्यानुष्वीं और नीचगोषका सान्तर निरन्तर वन्ध होता है।

शंका--निगन्तर बन्ध केम होता है ?

समाधान—यह ठीक नहीं. क्योंकि, तेज व वायु कार्यकोंमेंने पृथिवीकायिकोंमें उत्पन्न हुए जीवोंके निरन्तर बन्ध पाया जाता है ।

परघात, उच्छ्वास, वादर, पर्याप्त और प्रत्येकशरीरका भी सान्तर निरन्तर वन्ध होता है ।

शंका-निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—यह ठीक नहीं, क्योंकि, पृथियीकाथिकोमें उत्पन्न हुए देवॉके अन्तर्मुहर्ननक निरन्तर बन्ध पाया जाना है।

इन प्रकृतियोंके प्रत्यय एकेन्द्रियप्रत्ययोंके समान हैं। तियंगायु, तियंग्गति,

तीइंदिय-चर्शरेदियजादि-तिरिक्खगइपाओरगाणुपुव्ती-आदाबुज्ञोव-थावर-सुहुमं-साहारफ्रसरीराणि तिरिक्खगइसंजुत्ते बज्झंति । मणुसाउ-मणुसगइ-मणुसगइपाओरगाणुपुव्ती-उच्चागोदाणि मणुस-गइसंजुत्ते बज्झंति । सेसाओ पयडीओ तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तं । तिरिक्खा सामी । बंधद्धाणं सुगमं । एत्थ बंधवोच्छेदो णत्थि । धुववंधीणं चउव्विहो वंथो । सेसाणं सादि-अदुवी ।

बादरपुडविकाइयाणमेवं चेत्र वतस्यं । णविर वार्तस्स संदिएण वंधो, सुहुमस्स परोदर्ण । बादरपुडविकाइयपज्जत्ताणं पि एवं चेत्र वतस्यं । णविर पज्जतस्स सोदओ, अपज्जत्तस्य परोदओ वंधो । बादरपुडविकाइयअपज्जत्ताणं पि बादरपुडविकाइयभंगो । णविर पज्जत्त-थीणिगिद्धितिय परघादुस्मास-आरायुज्जीव-जमिक्तिणं परोदओ, अपज्जत-अजसिक्तीणं सोदओ वंधो । परघादुस्मास-नम-बादर-पज्जत-पत्तेयसभिराणं सोतिरो वंधो, अपज्जत्तरस्य स्वाधिकायुज्जीयस्वाधानायाः ।

सुडुमपुडिविकाइयाणं पुडिविकाइयभंगा । णवरि बादर-आदाउउजेाव-जसिकत्तीणं परोदओ, सुडुम-अजसिकतीणं सोदओ वेषो । परवाटुस्मास-बादर-यज्जन-पत्तेयसरीराणं सांतरी

एकेन्द्रियः झीन्द्रियः जीन्द्रियः जनुरिन्द्रियः जाति, तिर्धगितप्रायोग्यानुपूर्वी, आतःष, उद्योत, स्थायः, स्कृत्रः, स्कृत्रः, स्कृत्रः, स्कृत्रः, स्कृत्रः, स्कृत्रः, स्कृत्रः, स्कृत्रः, स्वायः, स्वायः, स्कृत्रः, स्वायः, सनुष्यातः, सन्यातः, सन्यात

बादर पृथियोकायिकांकी भी इसी प्रकार प्ररूपणा करना चाहिये। विशेष स्तना है कि यादरका स्वादय और स्ट्रमका परादयमें बच्च होता है। वादर पृथियीकायिक पर्याप्तोंकी भी इसी प्रकार प्ररूपणा करना चाहिये। विशेषता इतनी है कि पर्याप्तका स्वादय और अपर्याप्तका परोदय बच्च होता है। वादर पृथियीकायिक अपर्याप्तोंकी भी प्रक्रपणा वादर पृथियीकायिकों के समान है। विशेषता यह है कि पर्याप्त, स्त्यान्युद्धित्रय, परधात, उच्छ्यास, अताय, उद्योत और यशकीर्तिका परोदय, तथा अपर्याप्त और अयशकीर्तिका स्वोदय बच्च होता है। परधान, उच्छ्यास, अस, यद्दर्भ स्त्रपण्टित्रय, प्रयाप्त और अयशकीर्तिका स्वोदय बच्च होता है। परधान, उच्छ्यास, प्रस्तु वादर, पर्याप्त और प्रयक्षतिरहका स्त्रपार्थ के उत्पाप्त नहीं होती। प्रत्यय सैतीस होते हैं, क्योंक, उन्दर्भ को व्याप्त स्त्रपण अभाव है।

स्क्म पृथिवीकायिकोंका प्रकणण पृथिवीकायिकोंके समान है। विशेष यह है कि बादर, आताप, उद्योत और यशकीर्तिका परोदयः तथा स्क्म और अयशकीर्तिका स्वोद्य बन्ध होता है। परधात, उद्ख्वास, बादर, पर्याप्त और प्रत्येकशरीरका सान्तर, भंभो, सुद्दुमेइंदिएसु देवाणसुववादाभावादो णिरंतरवंधामावा । सुद्दुमपुडविकाह्यपञ्जताणमेवं चेव वत्तन्नं । णविर पञ्जतस्स सोदओ, अपञ्जतस्स परोदओ वंधो । सुद्दुमपुडविकाह्यअप-ज्जताणमेवं चेव वत्तन्त्रं । णविर अपञ्जतस्स सोदओ, पञ्जत-थीणगिद्धितिय-परघादुस्सासाणं परोदओ वंधो । सन्वजाद्धकाइयाणं जहापच्चासण्णपुडविकाह्यभंगो । णविर आदावस्स परोदओ वंधो, पुडविकाइए मोत्तृण अण्णस्य आदावस्सुद्याभावादो ।

पंचणाणावरणीय-णवरंसणावरणीय-सादासाद-मिच्छत-सांठमकसाय- णवणीकसाय-तिरिक्खाउ-मणुस्साउ-तिरिक्खगइ-मणुसगइ-यंचजादि-औराठिय-तेजा-कम्मश्यसरीर-छसंठाण-ओराठियसरीरअंगोवंग-छसंघडण-वण्णचउकक-तिरिक्खगइ-मणुसगश्चोमगाणुपुज्वी-अगुरुव-ठहुवचउकक-आदावुञ्जोव-दोविहायगइ-तस-यावर-वादर-मुहुम पञ्जतापञ्जत-पत्तेय-साहारण-सरीर-थिराथिर-मुहासुह-सुभग-दुभग-सुम्मर-दुस्म-आदेज्ज-अणादेज्ज-जसकिति-अजमिकिति-णिभिण-णीचुञ्चागाद-पंचेतराइयपवडीओ ठविय वणप्तदिकाइयाणं परुचणा कीरदे-भंधोदयाणं पुज्वाप्यवकाठमयवोच्छे:परिक्जा णस्यि, बंथोदयाणंमस्य बोच्छेदासावादी ।

बन्ध होता है, क्योंकि, सक्ष्म एकेन्द्रियोंमें देवोंकी उत्पत्ति न होनेसे वहां निरम्तर बन्धका भगाव है। सहस पृथिवीकाणिक पर्याप्पांकी हसी प्रकार हो प्ररूपणा करता जाहिय । विदेशपता इतनी है कि पर्याप्पक स्वादय और अपर्याप्पका परंदर वन्ध होता है। सक्ष्म पृथिवीकाणिक अपर्याप्पकों भी इसी प्रकार ही। करपणा करता जाहिय । विदाय इतना है कि अपर्याप्पका स्वोदय और पर्याप्प, स्थानगृद्धिवय, परधात व उच्छवासका परोद्दय बन्ध होता है। सब अपकाणिक जीवोंकी प्रकाणा अपनी अपनी प्रमासासिक अनुसार पृथिवीकाणिकोंक समान है। विदेशपता यह है कि आतापका परंदर व वच्छ होता है। क्योपीकाणिकोंक छोड़कर अन्यव आताप कर्मका उदय नहीं होता।

पांच झानावरणीय, नां दर्शनावरणीय. साता व असाता वदनीय. प्रिध्यास्य, सांख्ड कपाय, जो नोकपाय, तिर्यगायु, मिट्टपायु, तिर्यगाति. मनुष्याति. पांच जातियां श्रीदारिक, तैजस व कार्मण शरीर, छह संस्थान, औदारिकशारीरांगोपांग, छह संहनन, वर्णादिक चार, तिर्यगातिपायाग्यानुपूर्वी, मनुष्यातिपायाग्यानुपूर्वी, अगुरुख्यु आदिक चार, तिर्यगातिपायाग्यानुपूर्वी, मनुष्यातिपायाग्यानुपूर्वी, अगुरुख्यु आदिक चार, आपायान्य, द्वांत दो विहायगातित्यां, त्रस, स्थावर, वादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक व साधारण शरीर, रिसर, अस्थिर, छा, अगुम, सुमा, दुर्भग, सुस्वर, दूस्यर, अपदेक कालेय्य यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र, उच्चयोत्र और पांच अन्तराय प्रकृतियोको स्थापित कर वनस्पतिकायिकोकी प्ररूपणा करते हैं — बन्ध और उदयके युच्छेदका परीक्षा नहीं है, क्यांकि, यहां बन्ध और उदयके च्युच्छेदका

पंचणाणावरणीय - चउदंसणावरणीय - मिञ्चल - णवंसयवेद - तिरिक्खाउ - तिरिक्खाउ - प्रदंदिवजादि - तेजा - कम्मद्रयसरीर - चण्णचडक - अगुक्वल्ड - चावर - थिराथिर सुहासुङ दुभग - अगादेक्क - लीमण-गीचागोद - पंचतराह्यणं सीदओं चंघो, अत्यगईए धुनोदयत्तादो । इस्पि-पुरिसेव्द - मुख्याउ - मुख्या - क्षांचिय - पर्विदय - पित्रिवेय - पित्रिवेय - मुख्याउ - मुख्या - स्पावर - मुख्या - स्पावर - स्पाव

पंचणाणावरणीय-मिच्छत्त-सोठसकसाय-मय-दुगुंछा-तिरिक्ख-मणुसाउ-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसगिर-वण्णचउळ-अगुरुवलहुव-उवधाद-णिमिण-पंचंतराइथाणं णिरंतरा यंथा। सादासाद-सत्तणाकमाय-मणुस्सगइ-गृइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-चऽरिंदिय-पंचिदियजादि--छसंठाण-ओरा-ित्यसगिरअंगांवंग-छमंघडण-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वी-आदाबुज्जोव-दोविहायगदि-तस- थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणसर्गर-थिराथिर-सुहासुइ-सुभग-दुभग-सुम्सर-दुम्सर-आदेज्ज-

पांच क्षानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, मिध्यास्य. नपुंसकवेद. निर्यगायु, तिर्यगायु, रिर्यरात्त, एफंन्ट्रिय जाति, नैजन व कार्मण दारीर, वणांदिक चार, अगुरुळ्छु, स्थावर, स्थिर अस्थिर, गुम, अशुम, दुर्भग, असाद्य, निर्माण, नीचगांत्र और पांच अन्तरायका स्वोदय वन्ध होना है, क्यांकि, अर्थापत्तिसे य प्रकृतियां ध्रुवोदयों हैं। आविद, पुरुषवद, मञुष्पायु, मनुष्पार्यात, हीन्द्रिय, प्रीतंद्रय, अविदिद्य, पंचिन्द्रय जाति, पांच संस्थान, औदारिक शरीरांगोपांग, छह संहतन, मनुष्पानित्रयां अप्ताप, दो विहायोगतियां, अस सुमग, सुस्यर दुस्यर, आदेर और उच्चगीत्र, हिन्सा परोत्य वन्ध होता है। पांच दुर्भात्वराय साता व असाता वेदनीय, सोल्ह क्याय. छह नोकपाय. हुंदसंस्थान, औदारिकशारी, तिर्यानपूर्वी, उपधान, परधान, उच्छवास, उद्योत, बादर, सुस्म, पर्यान, अपर्याल, प्रत्येकशारीर, साधारणशरीर, यशक्तीतें और अयशक्तीतेंका स्वोदय-परोद्य कथा होता है।

पांच ज्ञानावरणीय, मिथ्यात्व, सोल्ह कपाय, भय, जुगुप्सा, तिर्थगायु, मनुष्याषु, भौदारिक, तेजस व कार्मण शरीर, वर्णादिक चार, अगुरुल्ख, उपपात, निर्माण और पांच अन्तरायका तिरन्तर वन्ध होता है। साता व असाता वेदनीय, सात नोक्साय, मनुष्याती, एकेन्द्रिय, झीन्द्रिय, त्रीत्द्रिय, ज्ञाति उन्ह संस्थान, भौदारिक्यरीरांगोपांग, छह संहमन, मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, उद्योत, दो विहायोगतियां, त्रस, स्थायर, सुक्स, अपर्यान्त, साधारणज्ञारीर, स्थिर, अस्थर, सुभ, अशुग, सुभग, दुभग, स्थायर स्थायर

1 4. 140.

जसिकित-अजसिकित्त-उच्चागोदाणं सांतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरसुवरुंभादो । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइराओग्गाणुदुव्वी-णीचागोदाणं सांतर-णिरंतरो । कुटो ? तेउ-वाउकाइएहिंतो वणप्कदि-काक्ष्रसुप्यप्रणाणां सुहुत्तस्संतो' णिरंतरबंधुवरुंभादो । परघादुस्सास-बादर-पञ्जत-पत्तेयसरीराणं सांतर-णिरंतरो बंधो । कथं णिरंतरो ? ण, देविहिंतो वणप्कदिकाइएसुप्पण्णाणं सुहुत्तस्संतो णिरंतर-बंधुवरुंभादो । पच्चया सुगमा । गइसंजुत्तादिउवरिमेइंदियपरूवणातुल्ला ।

एवं बादरवणप्किदिकाइयाणं च वत्तव्यं । णविर वादरस्स सोदओ वंधो, सुहुमस्स परेा-दओ। बादर-[वणप्किदि-] पञ्जत्ताणं बादरवणप्किदिभंगो। णविर पञ्जत्तस्स सोदओ, अपज्ञत्तस्स परेाह्यो वंधो। बादरवणप्किदिअपज्ञताणं बादरेइदियअपज्ञतभंगो। सुहुमवणप्किदपज्ञतापज्ञताणं सुहुमेइदियपञ्जतापञ्जतभंगों। तसअपञ्जताणं पीविदयअपञ्जतभंगो। णविर बीइदिय-तीइदिय-चउरिंदिय-पीविदयाणं सोदय-परेादओ वंधो। णिगोदजीवाणं तेर्सि बादर-सुहुम-

सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, इनका एक समयसे बन्धविश्राम पाया जाता है। तिर्यस्माति तिर्यस्मतिप्रायोग्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका सान्तर विरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, नेज ब बालु कायिकोंमेंसे बनस्पतिकायिकोंमें उत्पन्न हुए जीवोके अन्तर्महुत तक निरन्तर बन्ध पाया जाता है। पर्यात, उच्ह्वास, वाहर, पर्यात्न और प्रत्येकदारीरका सान्तर निरन्तर बन्ध होता है।

शंका - निरम्तर बन्ध केसे होता है ?

समाधान—यह टीक नहीं, क्योंकि, देवोंमेंसे बनस्पनिकाधिकोंमें उत्पन्न हुए जीबोंके अन्तर्भुहते तक निरस्तर बन्ध पाया जाना है।

प्रत्यय सुगम हैं। गतिसंयुक्तना आदि उपरिम प्ररूपणा एकेन्द्रिय प्ररूपणाके समान है।

हसी प्रकार बादर बनस्पतिकायिकों भे भी कहना चाहिये । विदायता केवल हतनी है कि बादरका स्वादय वन्ध होता है और सहस्रका परोदय । बादर वनस्पति-कायिक पर्यानों की प्ररूपणा बादर वनस्पतिकायिकों के समान है । विदायता यह है कि पर्याप्तका स्वोदय और अपर्याप्तका परोदय बन्ध होता है । बादर वनस्पतिकायिक अपर्याप्तों की प्रकृपणा बादर एकेट्टिय अपर्याप्तों के समान है । सुक्ष चनस्पतिकायिक पर्याप्त व अपर्याप्तों की प्रकृपणा सुक्ष एकेट्टिय पर्याप्त व अपर्याप्तों के समान है । इस अपर्याप्ता के प्रकृपणा पंचीद्वय अपर्याप्तों के समान है । विदेशपता यह है कि द्वीदिय अ अपर्याप्ता के प्रकृपणा पंचीद्वय अपर्याप्तों के समान है । विदेशपता यह है कि द्वीदिय अ

१ प्रतिषु 'सहुत्तो ' इति पाठः । १ अप्रतो 'व वच्छ्य ', आप्रतो 'वच्छ्य ' इति पाठः । १ अप्रतो 'सहुत्तमृहित्यपञ्जत्तमयो ' इति पाठः । ४ प्रतिषु 'तस- ' इति पाठः ।

पञ्जत्तापञ्जताणं वणप्फिदिकाइयभंगो । णविर पत्तेयसरीरस्स परोदओ सांतरा षेषो । तस-षादर पञ्जत-परघादुस्सासाणं वंषो सांतरो । साहारणसरीरस्स सोदय-परोदओ । वादरवणप्फिदि-काइयपत्तेयसरीरपञ्जतापञ्जताणं पि एवं चेव वत्तव्वं । णविर साहारणसरीरस्स परोदओ बंघी, पत्तेयसरीरस्स सोदय-परोदओ वंषो ।

तेउकाइय वाउकाइय बादर सुहुम पजतापजाणं सो चेव भंगो । णवरि विसेसो मणुस्साउ मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुब्वी उचागोदं णित्य ॥ १३८ ॥

एदमप्पणासुत्तं देसामासियं, तेणरेण सृङ्दत्थपरूवणा कीरदे— परघादुस्सास-मादर-पञ्चत-पत्त्वयसरीराणं सांतरो बंधो, देवाणं नेउ-बाउकाइएसु उवबादाभाबादो । तिरक्खगर्द-तिरिक्खाणुपुत्र्वी-णीचागोदाणं णिरंतरो बंबो सोदओ चेव । णत्रीर तिरिक्खाणुपुत्रीए बंधो सोदय-परादओ । आदाउज्जीवाणं परादओ बंधो । होदु णाम वाउकाइएसु आदाबुज्जीवाण-

उसके बादर सहम पर्याप्त व अपर्याप्तें की प्ररूपणा बनस्पतिकायिकों के समान है। विशेष यह है कि प्रत्येकशरीरका पराद्य व सान्तर बन्ध होता है। बस, बादर, पर्याप्त, परधात और उच्छवासका सान्तर बन्ध होता है। साधारणशरीरका स्वीद्य परोद्य बन्ध होता है। साधारणशरीरका स्वीद्य परोद्य बन्ध होता है। बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त व अपर्याप्तोंके भी इसी प्रकार ही कहाना बाहिये। विशेषना यह है कि साधारणशरीरका परोद्य बन्ध होता है। प्रत्येकशरीरका परोद्य बन्ध होता है। प्रत्येकशरीरका परोद्य बन्ध होता है। प्रत्येकशरीरका परोद्य वन्ध होता है।

तेजकायिक और वाउकायिक वादर सुक्ष्म पर्याप्त व अपर्याप्तोंकी प्ररूपणा भी पंचेन्द्रिय तिर्यच अपर्याप्तोंके समान है। विशेषता केवल यह है कि मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगतिप्रायाग्यानुपूर्वा और उच्चगोत्र प्रकृतियां इनके नहीं हैं॥ १३८॥

यह अर्पणासूत्र देशामर्शक है, इसीलिय इससे सुखित अर्थोक्षी प्रकृपणा करते हैं — परमात, उच्छवास, बादर, पर्याज और प्रत्येकशरीरका सान्तर बन्ब होता है, क्योंकि, देवोंक्षी तंजकायिक और वायुकायिक जीवोंमें उत्पत्ति नहीं होती। तिर्यमाति, तिर्येतातु-पूर्वी और नीचगोत्रका बन्ध निरन्तर व स्रोदय ही होता है। विशेषता यह है कि तिर्यगानुपूर्वीका बन्ध स्रोदय परोदय होता है। आताप और उद्योतका परोदय बन्ध होता है।

रीका — वायुकायिक जीवॉमें आताप और उद्योतका अभाव भले ही हो, वर्योकि,

सुद्याभावो', तत्थ तदणुवर्लभादो । ण तेउकाइएस तदभावो, पच्चक्खेणुवर्लमपाणतादो ? एस्थ परिहारा वुट्चदे — ण ताव तेउकाइएस आदाओ अश्यि, उण्डरपहाण तत्थाभावादो । तेउम्हि वि उण्डतसुवर्लभइ च्चे उवरुम्भ णाम, [ण] तस्स आदावववण्सो, किंतु तेजासण्णा; "मुरोष्णवती प्रभा तेवः, सर्वापच्याप्युण्णवती प्रभा आतापः, उष्णरिहता प्रभोषोतः'," इति तिण्हं भेदोवर्लमादो । तम्हा ण उज्जीवो वि तत्थिय, स्रृङ्णुङ्जोवस्स तेजववएसादो । एसिओ चेव भेदो, ण अण्णत्थ कत्थ वि । णविर सञ्चामि पयडीणं तिरिक्खगाइकंजुत्तो वंधो ।

# तसकाइय·तसकाइयपज्जताणमोघं णेदव्वं जाव तित्थयरे ति ॥ १३९ ॥

एदं देसामासियवापणासत्तं, तेणेदेण सुइदस्थपरूवणा करिदं — वीइंदिय-तीइंदिय-

उनमें वह पाया नहीं जाता। किन्तु तेजकायिक जीवोंमें उन देखेंका उदयाभाव सम्भव नहीं है, क्योंकि, यहां उनका उदय प्रत्यक्षसे देखा जाता है।

समाधान — यहां उक्त शंकाका परिहार कहते हैं — तेजकायिक जीवोंमें आतापका उदय नहीं है, क्योंकि, वहां उष्ण प्रभाका अभाव है ।

रोंका — तेजकायमें भी तो उष्णना पायी जाती है, फिर वहां आनापका उदय क्यों न माना जाय ?

समाधान—तेजकायमें भले ही उष्णना पायी जानी हो, परन्तु उसका नाम आनाप [नहीं] हो सकता, किन्तु 'तेज' संबा होगीः क्योंकि, मूलमें उष्णवनी प्रभाका नाम तेज. सर्वीगन्यपारी उष्णवनी प्रभाका नाम आनाप, और उष्णना रहित प्रभाका नाम उद्योत है, इस प्रकार तीलोंके भेद पाया जाता है।

इसी कारण यहां उद्योत भी नहीं है, वर्षोकि, मूलोप्ण उद्योतका नाम तेत्र है [न कि उद्योत]। केवल इतना हो भेद है, और कही भी कुछ मेद नहीं है। विशेष इतना है कि सब मक्तियोंका तिर्यस्पतिसे संयुक्त बन्ध होता है।

त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्तोंके नीर्थकर प्रकृति तक ओधके समान ले जाना चाहिये ॥ १३९॥

यह देशामश्रेक अर्पणासूत्र है, इसलिये इससे स्चित अर्थकी प्रकृपणा करते

१ प्रतिपु ' सुद्यामात्रादां ' इति पाठः ।

[ २०१

चर्जीरेदिय-पंचिंदियाणं सोदय-परोदओ बंधो । तस-बादराणं सोदओ चेव । एइंदिय-थावर-सुहुम-साहारणादावाणं परोदञो चेव बंधो । अवसेसाणं पंचिदिय-पंचिदियपज्जत्ताणं उत्ति-विहाणेण वत्तव्वं ।

# जोगाणुवादेण पंचमणजोगि-पंचविचजोगि-कायजोगीसु ओघं णेयव्वं जाव तित्थयरेति ॥ १४० ॥

ओधम्म उत्तसत्तारसण्हं सत्ताणमत्थे। ससत्तो एत्य णिखयवो वत्तव्वी, भेदाभावादी । णवरि प्रचयादो भेदो अस्थि तं पुरुवेमी- मणजोगे णिरुद्धे छाएचालीस एकेचालीस सत्ततीस िसत्ततीस वित्तीस उणवीसं सत्तारस सत्तारस एक्कारस दस णव अह सत्त छ पंच िपंच चत्तारि चत्तारि ] दोण्णि मिच्छाइड्डिप्पहुडिसव्वगुणडाणाणं जहाकमेण एदे पच्चया होंति । अण्णे। वि विसेसे। मणजोगे णिरुद्धे संते अत्थि— चदुजादि चत्तारिआणपुर्व्वा-आदाव-थावर-सहम-अपञ्जत्त-साहारणाणं परोदएणं, उवघाद-परघादुस्सास-तस-बादर-पञ्जत-पत्तेयसरीर-पंचिदियजादीणं सोदएण बंधो ति वत्तव्वं । एवं चेव चदण्हं मणजागाणं परूवणा

हैं — द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रियका खोदय-परोद्य बन्ध होता है । बस और बादरका स्वादय ही बन्ध होता है। एकेन्द्रिय, स्थावर, सुक्षम, साधारण और आतापका परोदय ही बन्ध होता है। शेव प्रकृतियोंके पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय पर्याप्तांकी प्ररूपणांक अनुसार कहना चाहिये।

योगमार्गणानुसार पांच मनोयोगी, पांच वचनयोगी और काययोगियोंमें तीर्थकर प्रकृति तक ओघके समान जानना चाहिये ॥ १४०॥

ओधर्मे कहे हुए सत्तरह (५वें सुत्रसे ३८ में सुत्र तक १७+१७=३४) सुत्रीका अर्थ ससूत्र यहां संपूर्ण कहना चाहिये, पर्योकि, ओघसे यहां विशेषताका अभाव है। विशेष यह है कि प्रत्ययगत जो कुछ भेद है उसे यहां कहते हैं- मनोयोगके निरूक्त होने अर्थात् उसके आश्रित व्यास्थान करनेपर छ्यालीस, इकतालीस, सैतीस, [सैतीस] बत्तीस, उन्नीस, सत्तरह, सत्तरह, ग्यारह, दश, नी, आठ, सात, छह, पांच,∫ पांच, चार, चार ] और दो. इस प्रकार ये कमसे मिथ्यादृष्टि आदि सब गुणस्थानोंके प्रत्यय होते हैं। मनोयोगके निरुद्ध होनेपर और भी विशेषता है – चार जातियां, चार आनुपूर्वी, आताप. स्थावर, सुक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, इनका परोद्यसे तथा उपघात, परघात. उच्छ्यास, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकदारीर और पंचेन्द्रिय जातिका खोदयसे बन्ध होता है, ऐसा कहना चाहिये। इसी प्रकार ही चार मनोयोगींकी प्रकृपणा करना चाहिये।

१ प्रतिष्ठ ' सचारस ' इति पाठः ।

२ मण-वयणसरागे ण हि ताविगिविगळं च यावराश्च को ॥ गो. क. ३१०.

: **क्रायण्या । ज**वरि एक्कस्टि मणजोगे णिरुदे अवसेससन्यजोगा मुलेष्ठतरपञ्चएसु अवणेदन्या । : **जुवेससा जिरुद्धमण**जोगीणं पञ्चया होंति । जत्थि अण्णत्य कत्य वि विसेसी ।

विजोगीणसेवं चेव वतन्त्रं, सांतर-णिरंतर-सोदय-सरोदय-सामित्तवण्यसर्दिहि चणजोणीर्हितो विच्चेगीणं भेदाभावादो । णत्रीर बीईदिय-तीईदिय-च उरिंदिय-पंचिंदियाणं सोदय-परोदओ षंघो ति वत्तन्त्रं । असच्च-मोसविच जोगीणं विच्चेगीगंभगो । णत्रीर सन्वसुणाणं उत्तरपञ्चएसु असच्च-मोसविच जोगं मोत्तृणं सेससन्त्रजोगा अवणेदन्त्रा । सच्च-मोस-सच्चमोस-विजोगीणं सच्च-मोस-सच्चमोसमणजोगिभंगो, विसेसाभावादो ।

कायजोगींण पि ओघमंगो चेव । णविर सञ्नगुणडाणाणमाघपन्चपसु मण-विचिजेगाडः पन्चया अवणेदञ्चा । सजोगिपन्चएसु दोद्दोमण-विचिजेगण्डः विसेसो । ओघम्मि पुञ्चतंसत्तारससुतेसु चउत्थसुतिम्म भेदपदुप्पायणडसुत्तरसुत्ते भणीदे—

सादावेदणीयस्स को वंधो को अवंधो ? मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव सजोगिकेवली वंधा । एदे वंधा, अवंधा णत्थि ॥ १४१ ॥

विदेश्यता यह है कि एक मनेत्यागके निरुद्ध होनेपर शेष सब योगॉको मूलोघ उत्तर अत्यर्पोर्मेसे कम करना चाहिये। इस प्रकार शेष रहे निरुद्धमनोयोगियों के प्रत्यय होते हैं। अन्यत्र और कहीं विशेषता नहीं है।

वननयोगियोंके भी इसी प्रकार ही कहना चाहिये, क्योंकि सान्तर-तिरन्तर, क्वीस्य-वर्गेहन्य, क्वासित्व और प्रत्यवादिकाँकी योखा मनोयोगियोंने वक्षनयोगियोंके केहे भेद नहीं है। विशेष हतन है कि द्वीन्दिय जीन्द्रय, ब्वासिट्य और पेवेडिय बातिका क्वीस्य-पेत्य वन्ध होता है, पेवा कहना चाहिये। अस्यय्ययावक्षनयोगियोंकी प्रकाषण वक्षनयोगियोंकी समान है। विशेषता यह है कि सब गुणस्थानोंके उत्तर प्रत्यवादियों सि अस्यय्ययावक्षनयोगियों के छोड़कर शेष सब योगोंका कम करना चाहिये। स्वस्य, सुवा और स्वस्यम्यावक्षनयोगियों के प्रकाष प्रत्यक्ष प्रकाष स्वस्य, सुवा और स्वस्यम्या वक्षनयोगियोंकी प्रकाष सन्य, मृषा और सत्यय्या वक्षनयोगियोंकी समान है, क्योंकि, कोई विशेषता नहीं है।

काययोगियोंकी भी प्रक्षपणा ओघके समान ही है। विशेष इतना है कि सब ग्रुमस्थानोंके ओघ प्रत्ययोंमेंसे चार मनोयोग और चार वचनयोग, इस प्रकार आठ प्रत्ययोंको कम करना चाहिये। अन्यत्र विशेषता नहीं है। ओघमें पूर्वोक्त सक्तरह सुर्वोमेंसे चतुर्थ सुत्रमें भेद प्रक्षपणार्थ उत्तर सुत्र कहते हैं—

साता वेदनीयका कौन बन्धक और कौन अवन्थक है ? मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोगकेवली तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं है ॥ १४२ ॥

१ प्रतिषु ' पुब्बिवुत्त- ' इति पादः ।

ओषिम ' अवसेसा अवंचा ' ति उत्तं । एत्य पुण ' अवंचा फास्य ' ति क्ताचं, जीगप्पणादो । ण च संजोगेसु अजीपा होंति, विपाहिसेहारो । जिद एत्तियमेती चेच भेदो तो एत्तियस्सेच णिदेसी किण्ण करो ? ण एस दोसी, यूल्युद्धीणं' पि सुहम्महणई. तथोचदेसारो ।

## ओरालियकायजोगीणं मणुसगइमंगो ॥ १४२ ॥

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराइयाणं बंधोदयवोच्छेदे मणुसगदीदो णास्यि विसेसो, विसंसकारणाभावादो । जसिकिति-उच्चागोदेसु विसेसो अस्थि, तेसिमेत्युदयवोच्छेदा-भावादो । मणुसगदीए पुण उदयवोच्छेदो अस्थि, अजोगिचरिमसमए मणुसगदीए सह एदासिसुदयवोच्छेददंसणादो । सोदय-परोदय-सांतर-णिरंतरपरिक्खासु णास्थि भेदो, भेदकार-णाणुवठंभादो । पच्चएसु अस्थि भेदो, ओराठियगिस्स-कम्मइय-वेउव्वियदुग-चृद्धमण-विचय-वर्षद्व विणा भिच्छाइडिग्हि सासणे च जहाकमेण तेदाठीस-अङ्गतीसपच्चयदंसणादो,

ओधमें 'अवशेष अयन्धक हैं 'पेसा कहा गया है। परन्तु यहां 'अवन्धक कोई नहीं है' पेसा कहना चाहिये, क्योंकि, यहां योगकी प्रधानता है। और सयोशियोंमें भयोगी होते नहीं हैं, क्योंकि, पेसा होनेमें विरोध है।

शंका— यदि केवल इतनी मात्र ही विदोषता थी तो इतनेका ही निर्देश क्यों नहीं किया?

समाधान — यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, स्थूलबुद्धि शिष्योंके भी सुस्रपूर्वक प्रहण हो, पतदर्थ उक्त प्रकार उपदेश किया गया है।

औदारिककाययोगियोंकी प्ररूपणा मनुष्यगतिके समान है १४२॥

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच अन्तराय, इन प्रकृतियाँके वन्धोदयन्युष्केद्रमें प्रनुत्यातिसे कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि, विशेष कारणोंका पहां कामा है। बदाकीर्ति और उद्यागित्रमें विशेषता है, क्योंकि, यहां उनके उदय-पुरुक्षेदका अभाव है। परन्तु प्रनुत्यातिमें इनका उदय-पुरुक्षेद के, क्योंकि, अयोगकेका गृणक्यानके अन्तिम समयमें प्रनुष्यातिके साथ इनका उक्ष्यपुरुक्षेद देखा जाता है। स्थोदक अन्तिम समयमें प्रनुष्यातिके साथ इनका उक्ष्यपुरुक्षेद देखा जाता है। स्थोदक परोदय और सान्तर-निरन्तर बन्ध की परीक्षामें कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि, यहां विशेषता है, क्योंकि औद्दारिक-पिश्च, कार्मण, वैक्षियिकद्विक, चार मनोयोग और चार वक्ष्ययोग प्रत्ययोंके विशा प्रस्था है। स्थापन क्षेप चार क्ष्यात्या है। स्थापन क्षेप चार क्ष्यात्या है। स्थापन क्ष्यां की स्थापन ही। स्थापन स्थापन क्ष्यां की स्थापन स्थाप

१ प्रतिषु ' ग एस दोसी एदरस एक्स प्रदान्य उद्देशविसेसी अलि पुरुषंथींगं ' इति वाहः ।

सम्मामिच्छादिहि-असंजदसम्मादिद्विषु चोत्तीसपञ्चयदंसणादो, उविरिमगुणहाणपञ्चएसु वि ओराळियकायजोर्ग मोनूण सेसजोगपञ्चयाणममानादो । उविरिपरिक्खासु वि णरिय विसेसी । णविरि मिच्छाइहि-सासणसम्माइहि-सम्मामिच्छाइहि-असंजदसम्माइहि संजदासंजदा तिरिक्खाग्द-मणुसगद्दमहिद्विद्वा सामि ति वत्तव्यं । एसो पदमसुत्तिहियमेदो । एत्य उत्तपञ्चय-गाद-गयसामित्तमेजो सञ्चसुत्तेसु दहन्वो । णविरि विद्वाणियपदिश्च तिरिक्खाउ-तिरिक्खगद्द-तिरिक्खगद्दमाजोग्गाणुपुन्वी-उज्जेवाणं बंघो मणुसगईए परोदजो, एत्य पुण सोदय-परोदजो ति वत्तव्यं । णविरि तिरिक्खगद्दाजोग्गाणुपुन्वीए परोदजो वर्षो, ओराळियकायजोगे तिस्ते उदयामावादो । तिरिक्खगद्दानिरिक्खाणुप्न्वीणं मणुसगईए संतेरी बंघो, एत्य पुण सांतर-णिरंतरो । एवं चेच णीचागोदस्स वि वतव्यं । मणुसगईए गांतरे। संघो, पत्य पुण सांतर-णिरंतरो मणुसगईए बंघो, एत्य पुण सांतर । मणुसगद्दाजोग्गाणुप्न्वीणं सांतर-णिरंतरो मणुसगईए बंघो, एत्य पुण सांतर । मणुसगद्दाजोग्गाणुप्न्वीणं सांदर-परोदजो, एत्य पुण परोदजो । ओराळियसरिरस्स मणुसगईए मोदय-परोदजो बंघो, पत्य पुण सोदजे । ओराळियसरिरस्स मणुसगईए संतर-णिरंतरो, एत्थ वि सांतर-णिरंतरो,

सम्यग्मिध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्ट् गुणस्थानमें चीर्तास प्रत्यय देखे जाते हैं. तथा उपरिम गुणस्थान प्रत्ययोंमें भी औदारिककाययागको लेडिकर दोव याग प्रत्ययोंका अभाव है। उपरिम परीक्षाओंमें भी कोई विशेषता नहीं है। केवल इतना विशेष है कि मिथ्याहरि सासादनसम्यग्दप्रि, सम्यग्मिथ्यादप्रि, असंयनसम्यग्दप्रि और संयतानंत्रत तिर्वगाति व मनुष्यगतिके आश्रित होकर स्वामी हैं, ऐसा कहना चाहिये। यह प्रथम सप्रस्थित भेड है। यहां पर्वोक्त प्रत्यय और गतिगत स्वामित्वका भेद सब मुत्रांमें देखना चाहिय । विदेश इतना है कि द्विस्थानिक प्रकृतियोंमें निर्यगायु, तिर्यग्गति, निर्यग्गतिप्रायाग्यागुर्वी और उद्योतका बन्ध मनुष्यगतिमें परोदय हाता हैं: परन्तु यहां इनका बन्ध स्वादय-परोदय होता है. ऐसा कहना चाहिये। विशेषता यह है कि तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वीका परोदय ही बन्ध होता है. क्योंकि, बादारिककाययोगमें उसके उदयका अभाव है। तिर्यगाति और तिर्यगानुपूर्वीका मनुष्यगतिमें सान्तर बन्ध होता है, किन्तु यहां उनका बन्ध सान्तर-निरन्तर होता है। इसी प्रकार ही नीचगोत्रके भी कहना चाहिय । मनुष्याय और मनुष्यगतिका मनुष्यगतिमें स्वोदय बन्ध होता है, परन्तु यहां स्वोदय-परोदय बन्ध होता है। [औदारिकशरीरांगोपांग] और मनुष्यगतिप्रायोग्यानपूर्वीका वन्ध मनुष्यगतिमें सान्तर निरन्तर होता है,परन्तु यहां सान्तर होता है। मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका मनुष्यन गतिमें स्वोदय परोदय बन्ध होता है, परन्तु यहां परोदय बन्ध होता है । औदारिक शारीरका मनुष्यगतिमें स्वोदय-परोदय बन्ध है, परन्त यहां स्वोदय बन्ध होता है। भीवारिकशरीरका मनुष्यगतिमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, यहां भी सान्तर-निरन्तर

चेव । एसो बेहाणिसुत्तहियभेदो ।

एइंदिय-बॉइंदिय-तीइंदिय-चर्डारेंदिय पेचिंदियजादि-आदान-थावर-सुहुम-साहारणाणं मणुसगईए परोदओं बंघो, एत्य पुण सोदय-परोदओं। अपञ्जत्तस्स मणुसगईए सोदय-परोदओं, एत्य पुण परोदओं । एसो एगडाणियसुत्तिडियभेदो ।

संपधिय अण्णसुत्तेसु भेदाभावादो ताणि मोतृण अइडाणियसुत्ताडियभेदी उच्चदे— मिन्छादिडि-सासणसम्मादिडि-असं वदसम्मादिडीसु उवचाद-परघाद-उस्सास-अपञ्जताणं मणुसगईए सोदय-परोदओ, एत्य पुण सोदओ चेव । पंचिदियजादि-तस-बादगणं मणुसगईए सोदओ, एत्थ पुण सोदय-परोदओ । बेणंद देसामासियमप्पणासुत्तं तेणेदे सन्वविसंसा एत्युवरुक्भेति । अण्णं वि भेददंसणइसुविससुत्तं भणदि—

णविरं विसेसो सादावेदणीयस्स मणजोगिभंगो ॥ १४३ ॥ ओरालियकायजोगीस अवंधगाभावादो ।

ओरालियमिस्सकायजोगीसु पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-असादावेदणीय-चारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-

ही होता है। यह द्विस्थानिक सुत्रस्थित भेद है।

पकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, जीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जाति, आताप,स्थावर, सुक्षम और साधारणका मनुष्यातिमें परोदय वन्ध होता है. परन्तु यहां स्वोदय-परोदय बन्ध होता है। अपर्याप्तका मनुष्यातिमें स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, परन्तु यहां परोदय बन्ध होता है। यह एकस्थानिक सुन्निस्थत भेद है।

इस समय अन्य स्त्रॉमें भेद न होते से उन्हें छोड़कर अष्टस्थानिक स्त्रिस्थित भेदको कहते हैं— भिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यन्दृष्टि और असंयतसम्यन्दृष्टि गुणस्थानों में उपधात, परधात, उच्च्यास और अपर्याप्तका मनुष्यगतिमें स्वोद्य-परोद्य बन्ध होता है. परन्तु यहां स्वोद्य ही होता है। पंचेन्द्रिय जाति, अस और बादरका मनुष्यगतिमें स्वोद्य बन्ध होता है, परन्तु यहां स्वोद्य-परोद्य बन्ध होता है। ज्विक यह अपर्णास्त्र हेशामर्शक है, अत एवं ये सद बिदोषतायें यहां पायी जाती हैं। अन्य भी भेद दिखलानेके लिये उपरिम सत्र कहते हैं—

विशेषता यह है कि साता वेदनीयकी प्ररूपणा मनोयोगियोंके समान है ॥ १४३ ॥ क्योंकि. औदारिककाययोगियोंमें साता वेदनीयके अवन्यकोंका अभाव है।

औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, असाता वेदनीय, शारह कशाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, छगुप्सा, पंचेन्द्रिय जाति, तैजस दुगंळा-पंचिंदियजादि तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंद्रीण-चण्ण-गंध-रस•कास-अगुरुअलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थिवहायगइ-तस-बादर-पज्जत-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहासुह-सुभग−सुस्सर -आदेज्ज− जसिकित्ति-णिमिण-उ≂वागोद-पंचंतराइयाणं को वंधो को अवंधो ?

11 488 11

सुगमं ।

मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्टी बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ १४५ ॥

परघादुस्सास-पसत्थाविद्यायाः सुस्सराणमेत्युदयामावादो वंघोदयाणं पुन्वावरकालः संबंधिचोच्छेदचिचारो णिख । अवसेसाणं पयडीणं वंघोदया समं वोच्छिज्जंति, असंजदसम्मा-दिष्टिन्द्रि तदुभयामावदंसणादो ।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुब-रुद्दुभ-उवधाद-थिराथिर-सुद्वासुङ् णिमिण-पंचेतराङ्याणं सोदओ वंधो, एत्य धुवोदयत्तादो ।

व कार्मण रारीर, समचतुरस्नसंस्थान, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरूठ्यु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविद्यायोगित, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकर्शार, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आंदेय, यशकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्चक और कौन अबन्धक है ? ॥ १४४॥

यह सूत्र सुगम है।

मिष्यमद्दष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि और असंयतसम्यग्दष्टि वन्यक हैं । ये चन्यक हैं, शेष अवन्यक हैं ॥ १७५ ॥

परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगित और सुस्वरका यहां उद्याभाव होनेसे बच्घ व उदयक पूर्व और अपर काल सम्बर्धा व्युच्छेदका विवार नहीं है। होच प्रक्रियोंका बच्च और उदय होनों साथ खुच्छिय होते हैं, क्योंकि, असंयतसम्बर्धिष्ट गुणस्थानमें उन होनोंका अभाव देखा जाता है।

पांच हानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, तेजल व कामेण शरीर, वर्ण, गम्ध, रस, स्वर्श, अगुरूलघु, उपघात, स्थिर, अस्थिर, गुम, अगुम, निर्माण और पांच अस्तराय, इनको सौदय क्रम होता है, क्योंकि, यहां ये धुषोदयी हैं। निद्रा, मचला, वारह कथाय, णिदा-प्यस्य-नारसकसाय-इस्स-तदि-असदि-सोग-अयः दुगंच्छा-असादावेदणीय-उज्यानोदाणं सोदय-परोदको वंघो । कवनुष्वागीदवंघो सम्मादिष्टीसु परोदको ? ण, तिरिक्षेसु पुक्वाउववंघवन्तेषुण्यणणस्वय्यसम्मादिष्टीसु परोदण्युवागोदस्स वंधुवरंगादो । पुरिसनेद-सम्बउ-रससंदाण-सुभगादेज्ज-असिर्ताणं मिच्छाइडि-सासणसु सोदय-परोदको । असंजदसम्मादिष्टिग्दि सोदको । पंचिदियजादि-तस-वादर-पज्जत्त-पत्तेयसगराणं मिच्छाइडिग्दि सोदय-परोदण्य वंघो । सासणसम्मादिडि-असंजदसम्मादिडीसु सोदण्य । परघादुस्सास-पसत्यविद्यायगङ्-अप्पर्यत्य-विद्यायगः सुस्सराणं तिसु वि गुण्डाणसु परोदण्य वंघो । अजसिकतीण् मिच्छादिडि-सासणसम्मादिडीसु सोदय-परोदण्य वंघो , असंजदसम्मादिडीसु परोदण्य ।

पंचणाणावरणीय-च्डरंसणावरणीय-चारसकसाय-अय-इगुंडा तेजा-कम्मइयसरीर वण्ण-गंघ-रस-फास-अगुरुवटहुव-उवधाद-णिमिण-पंचतराइयाणं णिरंतरा बंघो । असाद-इस्स-रदि-अरदि-सोग-जसिकेत्ति-अजसिकेत्ति-थिराथिर-युभासुमाणं सांतरे। बंघो, तिसु वि गुणडाणेसु एगसमएणं बंधुवरमदंसणादो । पुरिसवेद-समचउरससंठाण-सुमगादेज्ञ-उच्चागोद-पसस्यविद्वाय-

हास्य, राते, अराति, शोक, भय, जुगुप्सा, असाता वेदनीय और उच्चगोत्रका स्वोदय-परोतय वन्ध होना है।

शंका-सम्यग्दष्टियोंमें उच्चगोत्रका परोदय बन्ध कैसे होता है ?

समाधान-पह शंका ठीक नहीं, क्योंकि, पूर्व आयुबन्धके वशसे तिर्पेकोंमें उत्तक हुए शायिकसम्पादियोंमें परोत्यसे उच्चगोत्रका बन्ध पाया जाता है।

पुरुपयेद, समजतुरस्नसंस्थान, सुमग, आदेय और यदाकीर्तिका विष्याचिष्ठ व सासादनसम्पर्दाष्ट गुणस्थानोमं सोन्य-परोद्य बन्ध होता है । असंवतसम्यरद्दाष्ट गुणस्थानोमं सोन्य-परोद्य बन्ध होता है । असंवतसम्यरद्दाष्ट गुणस्थानमं स्वेत् य जाति, जस, बाहर, पर्याप्त और प्रत्येकदारीरका मिध्याद्दष्टि गुणस्थानमं स्वेत् य-परोद्यये बन्ध होता है । सासादनसम्यरद्दि और असंवतसम्यरद्दि गुणस्थानमं स्वेत् यसे बन्ध होता है। परधात, उन्हब्दास, प्रशस्तविद्यायोगित, अश्वास्तविद्यायोगित और सुस्वरका तीनों ही गुणस्थानोमं परोद्यये बन्ध होता है। अयदाकीर्तिका मिध्यादि व सासादनसम्यरद्दि गुणस्थानोमं स्वोदय-परोद्यये बन्ध होता है। अयदाकीर्तिका मिध्यादि व सासादनसम्यरद्दि गुणस्थानोमं स्वोदय-परोद्यये बन्ध होता है।

पांच झानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, बारह कथाय, भय, जुगुप्सा, तैजस व कामेण दारीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुल्यु, उपधात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका निरन्तर बण्च होता है,। अखाता बेदनीय, हास्य, रित, अरति, दोक्क, पदाकीरि, अयदाकीर्ति, स्थिर, अस्थिर, गुभ और अगुभक्ता सान्तर नच्च होता है, चलिक, वीती ही गुणस्थानोमें दनका एक समयसे बन्धविक्षाम देखा जाता है। पुरुष्येद, समब्युत्स-संस्थान, सुभग, आदेप, उच्चयोन, प्रशस्तिबहायोगित और सुस्वरक्ता निष्याहरि ब गङ्-सुस्सराणं मिच्छादिडि-सासणसम्मादिङीसु सांतरे। बंघो, असंजदसम्मादिङ्कीस् विगंतरो । पंचिंदिय-तस बादर-पज्जत-पत्तेयसरीर-परचादुस्सासाणं मिच्छाइडीसु सांतर-विगंतरो षंघो । कपं विगंतरो (तरिक्ख-मणुस्मुप्पण्णसणक्कुमारादिदेवाणं चेरदयाणं च विगंतरबंधुवरुंभादो । सासणसम्मादिङ-असंजदसम्मादिङीसु विगंतरो ।

मिच्छाइडिस्स तेदाठीस पच्चया, ओघपच्चएसु ओराठियभिस्सकायजेगवदिरित्वाससजेगगणमभावादो । सासणस्स अङ्गीस, असंजदसम्माइडिस्स वर्तास पच्चया; तेसिं चेव जोगाणमभावादो । असंजदसम्मादिङिसु त्थी-णवंसयवेदेहि सह बारसजेगाभावादो । एदाओ सव्वपयडीओ असंजदसम्मादिङिणो देवगइसंजुतं वंधीत । मिच्छाइडि-सासणसम्मादिङिणो उच्चागोरं मणुसगइसंजुतं, सेसाओ सव्वपयडीओ तिरिक्त नणुसगइसंजुतं वंधीत । देव-णिरयगईओ भिच्छादिङि-सासणसम्मादिङिणो किण्ण वंधीत १ ण, अपञ्जतदाए तासिं वंधाभावादो ।

सासादनसम्यग्दिष्ट गुणस्थानोमें सान्तर बन्ध होता है, असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें निरन्तर बन्ध होता है। पंचेन्द्रिय, बस, बादर, पर्यान्त, प्रत्येकदारीर, परधान और उच्छ्वासका मिथ्यादिष्टियोंमें सान्तर निरन्तर बन्ध होता है।

शंका---निरन्तर यन्ध कसे हाता है ?

समाधान —क्योंकिः तिर्यंब व मनुष्योंमं उत्पन्न हुए सानत्कुमारादि देवां और नारकियोंके निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

सासादनसम्यग्दिष् और असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानोंमें निरन्तर बन्ध होता है।

मिध्यादिष्कं तेतालील प्रत्यव होते हैं, क्योंकि, ओच प्रत्ययोंमेंसे उसके औदा-रिकमिश्र काययोगको छोड़कर अन्य बारह योगोंका अभाव है। सासादनसम्यदृष्टिके अवृतीस और असंयतसम्यदृष्टिकं क्वीस प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, उन्हों योगोंका यहां भी अभाव है, चूंकि असंयतसम्यदृष्टियोंमें क्षी और नतुसक वेदोंके साथ बारह योगोंका अभाव है। हन सब प्रहृतियोंको असंयतसम्यदृष्टि देवालीस संयुक्त बांधते हैं। मिध्यादिष्ट व सासादनसम्यदृष्टि उच्चवात्रको मुदुष्यातिस संयुक्त, तथा शेष सब प्रकृतियोंको तिर्यगति और मुदुष्यातिस संयुक्त बांधते हैं।

शंका —देवगति व नरकगतिको मिथ्याटिष्टि और सासादनसम्यन्दिष्टि क्यों नहीं बांधते ?

समाधान —नहीं बांधते, क्योंकि, अपर्याप्त कालमें उनका बन्ध नहीं होता ।

तिरिक्ख-मणुस्ता सामी । षंघदाणं बंधविणद्वद्वाणं च सुरामं । पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-षारसकसाय-मथ-दुगुंछा-तेजा-कम्मदय-वण्णचउक्क-अगुरुवरुहुव-उवचाद-णिमिण-पंचतराद्वाणं मिन्छाइडिस्टिं चउन्विहो बंधो । सेसेसु तिविहो, धुवबंधाभावादो । अवसेसाणं सन्वपयडीणं तिसु वि गुणदाणसु बंधो सादि-अद्धवो ।

णिद्दाणिद्दा-पयलापयला-थीणगिद्धि-अणंताणुवंधिकोध-माण-माया-लोभ-इत्थिवेद-तिरिक्खगइ-मणुसगइ-ओरालियसरीर-वउसंटाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-पंचसंघडण-तिरिक्खगइ-मणुसगइपाओग्गाणु-पुज्वी-उज्जोव-अप्पस्थविद्दायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज-णीचागोदाणं को बंधो को अवंधो ? ॥ १४६ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी बंधा ! एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १४७ ॥

तिर्यंच व मनुष्य सामी हैं। बन्धाच्यान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं। पांच हानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, तैजस व कार्मण शारीर, वर्णादिक चार, अगुरुव्धु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तराय. इनका मिष्यादिष्ट गुणस्थानमें चारी प्रकारका वन्ध होना है। शेण दें। गुणस्थानमें चारी प्रकारका वन्ध होना है। शेण दें। गुणस्थानों में तीन प्रकारका वन्ध होता है, क्योंकि, वहां धुव बन्धका अभाव है। शेण सव प्रकृतियोंका बन्ध तीनों ही गुणस्थानों सादि व अधुव होता है।

निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, अनन्तानुबन्धी कोध, मान, माया, लेभ, श्रीवेद, तिर्यम्मति, मनुष्यगति, औदारिकशरीर, चार संस्थान, ओदारिकशरीरांगोपांग, पांच संहनन, तिर्यम्मति, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अपशस्तिविद्यायोगिति, दुर्भग, दुस्व₹, अनादेय और नीचगोत्रका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १४६ ॥

#### यह सूत्र सुगम है।

मिप्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अवन्धक हैं॥ १४७॥

**१ प्रतिषु '-मिण्डाइडीहि ' इति** पाठः । २ प्रतिषु **'आदे**ज्ज ' इति पाठः ।

ष्ट्रस्स अस्यो उच्चदे — अणंताणुवंधिचउनके त्यीवेद-चउसंठाण पंचसंघडण-दुभग-अणादेजन णीचागोदाणं वंधोदया सासणसम्माइडिग्हि समं वोच्छिज्जंति, ण मिच्छाइडिग्द्धिः अणुवरुंमादो । अवसेसाणं पयडीणमेत्युदयवीच्छेदो णत्यि, उविर तदुवरुंमादो । केवलो एत्य षंघवीच्छेदो वेब, तस्स दंसणादो ।

थीणागिद्धितिय-तिरिक्खगइ मणुसगइपाओगगाणुपुञ्वी-उज्ञाव-अप्सरःथविद्यायगइ-दुस्स-राणं परादओ वंथा, अपञ्जताएम एदासिमुदयाभावादो । ओरालियसरीरस्स सोदओ वंथो, एस्थ पुवोदयतादो । ओरालियसरीरःअंगोवंगस्स मिन्छाइडिग्हि सोदय-परोदओ वंथो, सासणे सोदओ । अणंताणुवंधिचउकक-इत्थिबद-तिरिक्खगइ-मणुसगइ-चउसंठाण-पंचसंघडण-दुभग-अणादेज्ज-णीचागोदाणं दोसु वि गुणदाणेसु सोदय-परोदओ वंथो, अद्धवोदयत्तादो । थीणागिद्धितिय-अणंताणुवंधिचउकक-ओरालियसरीराणं णिरंतरो वंथो, एत्य युववंधितादो । इत्थिबद-चउसंठाण-पंचसंघडण-उज्ञाव-अपसरःथविद्यायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्जाणं सांतरो वंथो, एगसमएण वंधुवरसर्दसणादो । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइनाओगगाणुपुज्वी-णीचागोदाणं

इस सुत्रका अर्थ कहते हैं — अनन्तानुबन्धियनुष्क, स्विवेद, चार संस्थान, पांच संहनन, दुर्गण, अनादेय और नीचगोत्रका बन्ध व उदय दोनों सालादनसम्बन्धिय गुणस्थानमें पक साथ पुटिछन्न होते हैं, मिथ्यादिए गुणस्थानमें नहीं, क्योंकि, वहाँ इनका खुडछेद पाया नहीं जाना। शेष प्रकृतियोंका यहां उदयव्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, उपर उनका उदय पाया जाता है। उनका यहां क्यल वश्यव्युच्छेद ही है, क्योंकि, वह यहां देखनेमें आता है।

स्त्यानगृद्धित्रय, निर्यगाति व मनुष्याति प्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त-विहायोगित और दुस्वरका परादय बन्ध हाता है, क्योंकि, अपर्यान्तों में इनके उद्यक्ता अमाव है। औदारिकरारीरका स्वादय बन्ध हाता है, क्योंकि, यहां यह भ्रुवोदयी है। औदारिकरारीरांगोपांगका मिण्णादि गुणस्थानमें स्वोदय परादय बन्ध हाता है, सावादनमें स्वोदय बन्ध होता है। अनन्तानुयिध्वनुक्क, स्विवद, निर्यगाति, मनुष्याति, चार संस्थान, पांच संहनन, दुर्भग, अनादेय और नीचगोत्रका दोनों ही गुणस्थानों में स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, ये अध्वोदयी हैं। स्त्यानगृद्धित्रय, अनन्तानुबन्धि-खनुक्क और औदारिकरारीरका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां ये भ्रुवक्शी हैं। स्त्रीवर, बार संस्थान, पांच संहनन, उद्योत, अप्रशस्तिवहायोगतित दुर्भग, धुस्वर, और अनादेयका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनका बन्धविश्राम देखा जाता है। तिर्यगाति, तिर्यगातिप्रायोग्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका हम्ध निस्थानहि

१ आप्रतौ 'चउक्किर्या-' इति पाठः।

२ प्रतिषु 'तत्थ- ' इति पाठः ।

मिच्छाइड्डिस्ट्' बंधो सांतर-णिरंतरो । कधं णिरंतरो १ ण, ते उ-वाङकाइएसु सत्तमपुडवीए तिरिक्खेसुप्पण्णेरइएसु च णिरंतर्यधुवरुंमादो । सासणसम्मादिङ्डिस्ट्रि सांतरो, तत्थ तिससुववादाभावादो । [ मणुसगइ- ] मणुसगइपाओग्गाणुपुर्व्वीणं सांतर-णिरंतरो । कधं णिरंतरा १ आणदादिदेवसु मणुसेसुप्पण्णेसु दुविहगुणेसु सुहुत्तस्यंतो णिरंतर्यधुवरुंमादो । ओरालियसरीरअंगोवंगस्स मिच्छाइडिम्ह् बंधो सांतर-णिरंतरो । कधं णिरंतरो १ ण, सणक्कुमारादिदेव-ग्णरहुएसु तिरिक्ख-मणुस्सुप्पण्णेसु अंतोसुहुत्तं णिरंतर्यधुवरुंमादो । सासणसम्मादिङ्डिम्ह् णिरंतरो ।

मिच्छाइडिम्डि तेदाठीस, सासणे अहतीसुत्तरपञ्चया । सेसं सुगमं । तिरिक्खगइ-[तिरिक्खगइ-]पाओग्गाणुपुत्री-उज्ञोवाणं तिरिक्खगङ्संद्धतं:[मणुसगइ-]मणुसगइराओग्गाणु-

गुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर होता है।

शंका -- निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाथान — यह ठीक नहीं हे, क्योंकि, तेज व वायुकायिकोंमें तथा तिर्येकोंमें उरपक्र हुए सप्तम पृथिवीके नारकियोंमें उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

सासादनसम्यग्डिए गुणस्थानमें सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां उनके उत्पादका अभाव है । [मनुष्यगित और ] मनुष्यगितप्रयोग्यानुपूर्वीका सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है।

शंका - निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—क्योंकि, मजुष्योंमें उत्पन्न हुए आनतादिक देवोंमें दोनों गुणस्थानोंमें अन्तर्भुद्धनं तक निरन्तर बन्ध पाया जाता है । औदारिकदारीरांगोपांगका बन्ध मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर होता है ।

शंका निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान---यह ठीक नहीं, क्योंकि, तिर्येच व मनुष्योंमें उत्पन्न हुए सामत्कुमारादि देव और नारकियोंमें अन्तर्मुष्टने तक उसका निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

सासादनसम्यग्द्रष्टि गुणस्थानमें उसका निरन्तर बन्ध होता है।

मिथ्यादृष्टि ग्रुणस्थानमें तेतालीस और सासादन गुणस्थानमें अइतीस उत्तर प्रस्यय होते हैं। शेष प्रस्ययप्ररूपणा सुगम है। [तियंगाति], तियंगतिप्रायोग्यासुर्वी और उद्योतका तिर्यंगातिसे संयुक्त, [मनुष्यगति] और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका मनुष्यगतिसे संयुक्त,

१ मतिषु ' मिञ्चाहर्द्धि वा ' इति पाउः ।

पुष्वीणं मणुसगइसंज्ञतो, सेसाणं तिरिक्ख-गणुसगइसंज्ञतो वंघो । तिरिक्ख-गणुसिक्छाइडि-सासणसम्मादिडिणो सामी । वंघद्धाणं वंघविणद्वडाणं च सुगमं । धीणगिद्धितय-अर्णताणुषंषि-चउक्काणं मिच्छाइडिम्हि वंघो चउन्विहो । सासणे दृषिहो, अणादि-धुवत्ताभावादो । सेसाणं पयद्वीणं सन्वत्थ सादि-अदवा ।

> सादावेदणीयस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ १४८ ॥ <sub>सगरं</sub> ।

मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्टी सजोगिकेवली बंधा । एदे बंधा, अबंधा णित्य ॥ १४९ ॥

सादांबदणीयस्स बंबारा उदजो पुत्र्वं पच्छा [वा] वोच्छिण्णां ति विचारा णरिथ, चर्सु गुण्डाणेसु तदुभयबोच्छेदाणुवरुंभादा । मिच्छाइडि-सासणसम्माइडि-असंजदसम्माइडि-सजोगीसु भंभो सोदय-परोदजो, पगवनण्णुदयत्तादा । मिच्छाइडि-सासणसम्माइडि-असंजदसम्मादिडीसु भंभो सांतरा, पगसमण्ण वंभुवरमदेसणादो । सजोगीसु णिरंतरा, पडिवन्खपयडीए

तथा शेष प्रक्रांतयोंका तिर्यमाति व मनुष्यगतिस संयुक्त बन्ध होता है। तिर्यंच और मनुष्य मिश्राहिए एवं मामादनसम्पन्धि सामी है। बन्धाप्वान और बन्ध्रिवनपृश्यान सुगम हैं। स्पानगृजित्रय और अननानुविध्वनपुष्कता बन्ध मिश्याहिए गुणस्थानमें साप्ते महारा होता है। सासादन गुणस्थानमें दो प्रकारका होता है, क्योंकि, वहां अनावि और अध्रव सादि और अध्रव होता है।

साता वेदनीयका कौन वन्धक और कीन अवन्धक है ? ॥ १४८ ॥ यह सुत्र सुगम है ।

मिष्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि ओर सयोगकेवली बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं है॥ १४९॥

साना वेदनीयका उदय वन्थम पूर्वेम या पश्चान् न्युच्छन्न हाना है, यह विचार नहीं है, क्योंकि, चारों गुणस्थानोंमें उन दोनोंका न्युच्छेद पाया नहीं जाता। मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यदृष्टि, असंवननप्रयदृष्टि और सबोगकेवर्ती गुणस्थानोंमें स्वोदय परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, यहां पौर्वानित होकर जन्यका भी उदय होता है। मिथ्याद्वाहित सासा-दनसम्यदृष्टि और असंवतसम्यदृष्टि गुणस्थानोंमें साना वेदनीयका सान्यर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे यहां उसका बन्धविधाम देखा जाता है। सयोगकेवहियोंमें निरन्तर षंषाभावादो । मिच्छाइडि-सासणसम्माइडि-असंबदसम्मादिडीसु जहाकमेण तेदाठीस-अइतीस-षत्तीसपञ्चया । सजोगिन्हि एक्को चेव ओरारिट्यमिस्सकायजोगपच्चओ । सेसं सुगमं । मिच्छाइडि-सासणसम्मादिडिणो दुगइसंज्ञतं, असंबदसम्मादिडिणो देवगइसंज्ञतं, सजोगिजिणा अगद्दसंज्ञतं बंधित । तिरिक्ख-मणुसगइमिच्छाइडि-सासणसम्माइडि-असंजदसम्मादिडिणो मणुसगइसजोगिजिणा सामी । बंधदाणं वंधविणडडाणं च सुगमं । सादावेदणीयस्स बंधो सव्यत्थ सादि-अद्भवो, अद्भवबंधितादो ।

मिच्छत्त-णउंसयवेद-तिरिक्खाउ-मणुसाउ-चदुजादि-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्टसंघडण-आदाव-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणसरीर-णामाणं को वंधो को अवंधो ? ॥ १५० ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्टी बंधा। एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ॥ १५१ ॥ एदस्स अत्थो बुज्वदे — वंशोदयाणमेत्य वोच्छेदो णत्थि, उवलंगादो । अथवा,

बन्ध होता है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धका अभाव है। मिथ्याहाएँ, सासादन-सम्यग्हाएँ और असंपत्तसम्यग्हाएँ गुणस्थानाम यथाकमसे तेतालीस, अबनीस और बनीस प्रत्यय होते हैं। सयोगकेवली गुणस्थानमें एक ही औदारिकमिश्रकाययोग प्रत्यय होता है। बोच प्रत्ययम्रपणा सुनाम है। मिथ्याहाँए और सासादनसम्यग्हाएँ वो गतियोंसे संयुक्त, असंयतसम्यग्हाएँ देवगतिसे संयुक्त, और सयोगी जिन अगतिसंयुक्त बांधते हैं। त्रियंगति व मनुष्यातिके मिथ्याहाँए, सासादनसम्यग्हाएँ और असंयतसम्यग्हाएँ, तथा मनुष्यगतिके सयोगी जिन स्वामी हैं। बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुनाम हैं। साता वेदनीयका बन्ध सर्वत्र साति व अधुन होता है, क्योंकि, वह अधुनबन्धी हैं।

मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, तिर्यगायु, मनुष्यायु, चार जातियां, हुंडसंस्थान, असंप्राप्त-स्पाटिकासंहनन, आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणशरीर नामकर्मका कीन सन्यक और कीन अवन्यक है ? ॥ १५०॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादिष्ट बन्धक हैं। ये बन्धक है, श्रेष अवन्धक हैं।। १५१।। इस सुत्रका अर्थ कहते हैं— बन्ध और उदयका यहां ब्युच्छेद नहीं हैं, क्योंकि, भिच्छत्त-चदुजादि-यावर-सुहुम-अपञ्जत-साहारणसरीराणमेत्य बंधोदया समं वोच्छिण्णा, अव-ससाणं पयडीणं पुञ्चं बंधो पच्छा उदओ वोच्छिण्णा । आदावस्स एरद उदओ णात्थ चेव । भिच्छत्तस्स सोदओ बंधो । आदावस्स परोदओ, अपञ्जतकाले आदावस्सुद्याभावादो । णाउं-सयवेद-तिरिक्ख-मणुसाउ-चदुजादि-हुंडसंटाण-असंपत्तसेवहसंघडण-थावर-सुहुम-अपज्ञत-साहा-रणाणं सोदय-परोदओ बंधो । भिच्छत-तिरिक्ख-मणुसाउआणं बंधो णिरंतरो । अवसेसाणं सांतरो, एगसमएण बंधुवरमुवलंभादो । पच्चया सुगमा । तिरिक्खाउ-चदुजादि-आदाव-थावर-सुहुम-साहारणाणं तिरिक्खगइसंजुतो, मणुसाउअस्स मणुसगइसंजुतो, सेसाणं तिरिक्ख-मणुस-गहसंजुतो बंधो । दुगइभिच्छाइही सामी । बंधदाणं बंधविणहहाणं च सुगमं । भिच्छत्तस्स चदुविहो बंधो, युवबंधितारो । सेसाणं सादि-अदुवो ।

देवगइ-वेउव्वियसरीर-वेउव्यियसरीरअंगोवंग-देवगइपाओग्गाणु-पुर्व्वी-तित्थयरणामाणं को बंधो को अवंधो ? १५२॥

सुगमं ।

वे द्दानों पाये जाते हैं। अथवा मिष्यान्व, बार जातियां, स्थावर, मृहम, अपर्यान्त और साधारणदारीर, इनका बन्ध और उदय दोनों यहां साथमें व्युव्धिन्न होते हैं। दोष मृहित्यं का पूर्वेम वन्ध और पश्चान उदय उपुष्टिन हाता है। आताप कहानिका उदय यहां है ही नहीं। मिष्यान्य मृहितका स्थोदय वन्ध होता है। आतापण कहानिका उदय यहां है ही नहीं। मिष्यान्य मृहितका स्थोदय वन्ध होता है। जान्यक्व वन्ध परोत्य होता है, क्योंकि, अर्यपोत्त कालमें आतापकं उदयका अभाव है। वाप्तंसक्वद, तिर्यगाय, मृत्यायु, अवायु, बार जातियां, हुण्डसंस्थान, असंप्रान्तस्थारिक, स्थादम, स्थाप, पहस्म, अपर्यान्त और साधारण, इनका सौदय-परोदय वन्ध होता है। मिष्यान्य, तिर्यगायु और मृत्यायुका बन्ध तिस्तर होता है। हो प्रेम कहतियांका सान्य वन्ध होता है, स्थांकि, एक समयसं हनका वन्धविक्याम पाया जाता है। प्रत्य प्राम हैं। तिर्यगायु, चार जातियां, आताप, स्थावर, सहस्र और साधारण, इनका निर्यगानिसे संयुक्त, मृत्यायुका मृत्यायोक्त संयुक्त, तथा रोप प्रकृतियांका तिर्यगाति व मृत्ययातिसे संयुक्त वन्ध होता है। तिर्यंच व मृत्यया दो गतियांक मिष्यादिष्ट स्थानि है। वन्याय्वान और वन्धांवनप्टस्थान सुगम है। सिष्यान्य व स्मृत्य स्थारे प्रकृतियांका वन्ध वारों प्रकृतियांका वन्ध सारों प्रकृतियांका वन्ध सारों प्रकृतियांका वन्ध सारों प्रकृतियांका वन्ध सारों प्रकृतियांका है। सार्यान्य व अधुव होता है। रोप प्रकृतियांका वन्ध स्थारी व अधुव होता है।

देवगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीरांगोगांग, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और तीर्थैकर नामकर्मका कौन बन्धक और कौन जबन्धक है ? ॥ १५२ ॥

बह सूत्र सुगम है।

# असंजदसम्मादिट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥१५३॥

एदस्सत्यो बुच्चदे — एत्य बंघो उदबो वा पुन्नं पच्छा वा बोच्छिज्जदि ति पित्त्व्वा णात्य, उदबाभावादो । णविर तित्थयरस्स पुन्नं बंघो पच्छा उदबो बोच्छिज्जदि । एदाबो पंच वि पयडीजो परादएण बन्द्वंति, जोरान्तियमिस्सकायजोगिम्म एदासिमुदयविराहादो । णिरंतरा बंघो, पडिवक्खपयडीणं बंघाभावादो । असंजदसम्मादिष्टिम्दि एदार्सि बंघस्स बत्तासुत्तरपच्चया, ओघपच्चएसु बारसजोगित्य-णबुंतयवेदाणमभावादो । सेसं सुगमं । चडण्हं पयडीणं तिरिक्ख-मणुसगइ-असंजदसम्मादिष्टी सामी । तित्थयरस्स मणुसा चेव, तिरिक्खेसु उपपण्णाणं तत्थुपत्तिपाओग्गसम्माइटीण तित्थयरस्स बंघाभावादो । गइसंज्ञतत्तमभणिय किमिदि सामित्तं परुविदं ? ण, देवगइसंज्ञतं बन्द्वंति ति अणुत्तसिद्धीदो । बंधदाणं बंधविणह्टाणं च सुगमं । सादि-अद्धवो बंघो, अद्धवंधिताहो ।

#### वेजन्त्रियकायजोगीणं देवगईए भंगो ॥ १५४॥

असंयतसम्यन्दृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेप अबन्धक हैं॥ १५३॥

हसका अर्थ कहते हैं — यहां बच्ध व उद्य पूर्वेम अथवा पश्चान् ज्युष्टिछन्न होता है, यह परीक्षा नहीं है; क्योंकि, यहां उन मकृतियोंके उदयका अभाव है। विशेष हतना है कि तीर्थंकर मकृतिका पूर्वेमें बच्च और पश्चात् उदय ज्युष्टिछन्न होता है। ये पांचों ही मकृतियां परोदयसे वंधती हैं, क्योंकि, औदारिकिमश्रकाययोगमें इनके उदयका विशेष हैं। निरन्तर बच्ध होता है, क्योंकि, हनकी प्रतिपद्म मकृतियोंके बच्धका यहां अभाव है। असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें इनके वन्धक बच्चीस उत्तर प्रत्यय हैं, क्योंकि, आध्यस्ययामेंसे बारह योग, कविंद और नपुंसकतदका अभाव है। शेष प्रत्ययमक्रपणा सुगम है। चार प्रकृतियोंके तिर्यंच व मनुष्यातिक असंयतसम्यग्दिष्ट लामी हैं। तीर्थेकर- मकृतिक मनुष्य ही लामी हैं, क्योंकि, तिर्यंची के स्वयंतिक उत्तर प्रत्य हो लामी हैं। क्योंकि, विर्यंची प्रत्यातिक असंयतसम्यग्दिष्ट लामी हैं। तीर्थेकर- सम्यग्दिष्टियोंके तीर्थंकर प्रकृतिक मनुष्य ही लामी हैं, क्योंकि, तिर्यंचीमें उत्पन्न हुए वहां उत्पत्तिके योग्य सम्यग्दिष्टीके तीर्थंकर प्रकृतिक वस्य वहाँ होता।

शंका — गतिसंयुक्तताको न कहकर स्वामित्वकी प्ररूपणा क्यों की गयो है ?

समाधान—चूंकि उक्त प्रकृतियां देवगतिसे संयुक्त बंधती हैं, यह विना कहे ही सिद्ध है, अतः गतिसंयोगकी प्रकृतणा नहीं की।

बन्धाप्वान और बन्धविनदृष्यान सुगम हैं। सादि व अध्रव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अध्रवबन्धी प्रकृतियां हैं।

वैकियिककाययोगियोंकी प्ररूपणा देवगतिके समान है ॥ १५४ ॥

१ प्रतिषु ' देवगईणं ' इति पादः ।

एदमपणासुत्तं देसामासियं, तेणेदेण सुइदत्थपरूवणा कीरदे— पंचणाणावरणीय-खदंसणावरणीय-सादासाद-बारसकसाय पुरिसवेद-इस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुर्गुच्छा-मणुसगइ-पंचिंदियजादि-ओरालिय तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग वज्ञरिसह-संघडण-वण्णचउक्क-सणुसाणुपुज्वी-अगुरुअठहुअचउक्क-पसत्थविद्यायगइ-तसचउक्क-थिराथिर-सुद्दासुङ्-सुमग-सुस्सर-आदेज्ज-जसिकिति-अजसिकिति-णिमणुच्चागोद-पंचतराइयपयडीओ एत्थ चदुसु गुणहाणेसु वंथपाओग्गाओ । एत्थ पुन्तं वंथो उदशो वा वोच्छिण्णो ति विचारी परिथ, मणुसगइ-ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगावंग-वज्जरिसहसंघडण-मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणु-पुज्ञी-अजसिगितीणसुद्याभावादो सेसाणं पयडीणसुदयवोच्छेदाभावादो च ।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पॉचिंद्यजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंधत्तस-फास-अगुरुअटहुअ-उवधाद-परधादुस्सास-तस-बादर-पज्जत-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुद्दामुह-णिमिण-पंचंतराह्याणं सोदजो वंधो, वेऽव्यियकायजोगिट्ट एटासि धुवोदयत्तदेसणादो । णवीर सम्माभिच्छाहर्डि मोचूण अण्णत्य उस्सासस्सं सोदय-परोदजो वंधो, सरीरपञ्जतीए

पांच क्षानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, पंचेन्द्रिय जाति, तेजस व कामंण शारीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलपु, उपधात, परधात, उरुक्वास, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रस्पेकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका स्वोद्य वन्ध होता है, क्योंकि, वैकिथिककाययोगर्मे इनका भ्रुवोदय देखा जाता है। विशेष इतना है कि सम्यग्मिष्यादृष्टिको छोड़कर अन्धन्न उल्क्ष्वासका स्वोदय परोदय बन्ध

१ प्रतिषु ' उस्सास ' इति पाठः

पञ्जनस्स अंतोश्वहत्तं गंत्ण आणापाणपञ्जतीए पञ्जतयदस्स उस्सासस्रोदयदंसणादो ।
णिदा-वयटा-सादासाद बारसकसाय-सत्तणोकसाय-समचउरससंद्राण-पस्त्यविद्वायगद्द-सुमगसुस्सर-आदेज्ज-जसिकिति-अजसिकिति-उज्जागोदाणं सोदय-परेदओं वंधो, असुद्वाणं णरद्वप्सु
उदयदंसणादो । मणुसगद्द-ओराल्यिसराजंगोवंग-वज्जरिसद्वसंघडण-मणुसगद्द्याओग्गाणुपुज्वीणं
परेद्यों वंधो, वेउन्वियकायजोगिम्म एदासिमद्वयिरोहादो ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-बारसकसाय-भय-दुगुंछा-ओरालिय-तेजा कम्पर्धय-सरीर-षण्ण-गंध-रस-फास- अगुरुवलहुव-उवधाद-परबादुस्सास-बादर-पज्जत-पत्तेयसरीर-णिमिण-पंचंतराइयाणं णिरंतरो बंधो, एत्थ धुवबंधितादो । सादासाद-हस्स-रिद-अरिद-सोग-थिराथिर-सुद्दासुह-जसिकिति-अजसिकतीणं सांतरे। बंधो, एगसमएण बंधुवरमदंसणादो । पुरिसवेद-समच उरससंठाण-वज्जिरसहसंघडण-पसत्थविद्दायगङ्सुगगः सुस्सर आदेञ्ख्रण्यागोदाणं मिच्छाइडि-सासणसम्मादिद्दीसु सांतरे। बंधो, पडिवक्खपविडंबधसंभवादो । सम्मामिच्छादिडि-असंजदसम्मादिद्वीसु णिरंतरे, पडिवक्खपयिडंबधायावादो । पंचिदियजादि-ओरालियसरीर-

होता है, क्योंिक, दारीरपर्याप्तिसे पर्याप्त हुए जीवके अन्तर्मुहर्त जाकर आनमाणपर्याप्तिसे पर्याप्त होनेपर उच्छ्वासका उदय देखा जाता है। निद्रा, प्रचला, साता व असाता वेदनीय, बारह कपाय, सात नेकपाय, समजनुरस्रसंस्थान, प्रशस्तविहायोगित, सुभग, सुस्वर, आदेय, यदाकीर्ति, अयदाकीर्ति और उच्चगेज, हनका स्वोदय-परीदय कथ्य होता है, क्योंिक, नारीकर्योमें अगुभ श्रकृतियोंका उदय देखा जाता है। मनुष्यगति, औदारिकदारीरगोपांग, उद्धर्यभसंहनन और मनुष्यगतियोग्यानुपूर्वीका परोदय कथ्य होता है, क्योंिक, विदेशकक्षययोगमें हनके उत्यक्ष विरोध है।

पांच क्षानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, बारह कराय, अय, जुगुल्सा, औदारिक, तैजस व कार्मण द्वारीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपधात, परधात, उच्छ्वास, बादर, पर्यान्त, प्रत्येकद्वारीर, निर्माण और पांच अन्तरायका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां ये धुववन्धी हैं। साता व असाता वेदनीय, हास्य, रति, अरित, शोक, स्थिर, अस्थिर, गुम, अगुम, यशकीर्ति और अयशकीर्तिका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनका बन्धविधाम देखा जाता है। पुरुषवेद, समजनुरुक्षसंस्थान, वक्षवंभसंहनन, प्रशस्तविहायोगित, सुमग, सुस्वर, आदेय और उच्चयोत्रका मिथ्यादि व सास्तवस्यग्रहि गुणस्थानोंमें सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध होता है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धक होता है, क्योंकि, यहां प्रविनृत्य

श्रंगोवंग-तसणामाणं मिच्छाइडिन्हि सांतर-णिरंतरो । कर्ष णिरंतरो ? ण, णेरहएसु सणक्कु-मारादिदेवेसु च णिरंतरवंधुवठंमादो । सासणसम्मादिडि-सम्माभिच्छादिडि-असंजदसम्मादिडीसु णिरंतरो, पडिवक्खपयडिबंधाभावादो । मणुसगइ-मणुसगइपाओरगाणुपुर्व्वीणं मिच्छाइडि-सासणसम्मादिडीसु सांतर-णिरंतरो । कर्ष णिरंतरो ? ण, आणदादिदेवेसु णिरंतरवंधुवठंमादो । सम्मामिच्छाइडि-असंबदसम्मादिडीसु णिरंतरो, पडिवक्खपयडिवंधाभावादो ।

मिच्छाइही एदाओ पयडीओ तेदाळीसपच्चएहि, सासणो अइतीसपच्चएहि, सम्मामिच्छाइडि-असंजदसम्मादिष्टिणो चेात्तीसपच्चएहि बंधति, मृत्रोवपच्चएसु बारसजोग-पच्चयामावादो । सेसं सुगर्म ।

मणुसगद्द-मणुसगद्दगोभाग्गाणुपुन्नी-उच्चागोदाणि मिच्छाद्दि-सासणसम्माद्दि-सम्मामिच्छाद्दि-असंजदसम्मादिद्विणो मणुसगद्दमंत्रुतं । अवसेसमन्वपपदीओ मिच्छाद्दि-

जाति, औदारिकदारीरांगोपांग और त्रस नामकर्मका मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर वन्ध होता है।

शंका - निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि नारकियों और सनत्कुमारादि देवोंमें उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

सासादनसम्यन्दिष्ट, सम्याग्मिण्यादिष्ट और असंयतसम्यन्दिष्ट गुणस्थानोंमें निरन्तर बन्ध पाया जाता है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके वन्धका अभाव है। मनुष्यगति और मनुष्यगतिष्ठायोग्यानुपूर्वीका सिध्यादिष्ट व सासादनसम्यन्दिष्ट गुणस्थानोंमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है।

शंका-निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि आनताई देवोंमें उनका निरन्तर बन्ध देखा जाता है।

सम्यग्मिथ्यादिष्टि और असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानोंमें निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंकं बन्धका अभाव है।

मिष्यादृष्टि इन प्रकृतियाँको तेनालीस प्रत्ययोसे, सामादनसम्यग्दृष्टि अङ्तीस प्रत्ययोसे, तथा सम्यग्निभष्यादृष्टि और असंयनसम्यग्दृष्टि चौतीस प्रत्ययोसे बांघते हैं; क्योंकि, मुलोघ प्रत्ययोमें बारह योग प्रत्ययोक्ता यहां अभाव है। होप प्रत्ययमक्षणा सुगम है।

मजुष्यगति, मजुष्यगतिप्रायोग्याजुषुर्वी और उच्चगोत्रको भिष्यादिष्ट, सासात्रकः सम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिष्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि मजुष्यगतिसे संयुक्त बांचते हैं। दोष

ि २१**९** 

तिरिक्ख मणुसगइसंजुत्तं, सम्मामिच्छादिद्रि-असंजदसम्मादिद्रिणो सासणसम्मादिद्रिणो मणुसगइसंजुत्तं वंधति ।

देव-णेरइया सामी । बंधद्धाणं सुगमं । बंधविणासो णात्थ । पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-बारसकसाय-भय-दुर्गुछा-तेजा-कम्मइय-वण्णचउक्क- अगुरुअलहुअ-उवघाद-णिमिण-पंचतराइयाणं मिच्छाइद्विम्हि चउव्विहो बंघो । अण्णत्य तिविहो, ध्वबंधिताभावादो । सेससञ्चपयडीओ सव्बत्थ सादि-अद्धवाओ ।

थीणगिद्धित्तिय-अणंताणुर्वधिच उक्क-इत्थिवेद-तिरिक्खा उ-तिरिक्खगह-च उसंक्षण-चउसंघडण-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुञ्जी-उज्जोव अप्यसत्धविद्दायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणि वेद्वाणियपयडीओ । एदासु अणंताणुर्वधिचउक्कस्स वंधोदया समं वोच्छिण्णा, सासणिम तदुभयाभावदंसणादो । इत्थिवेद अप्पसत्थिवहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं पुर्व्वं वंथो पच्छा उदओ वोन्छिज्जदि, सासणसम्मादिहि-असंजदसम्मादिहीस षंघोदयवोच्छेददंसणादो । अवसेसाणं ऐसा परिकखा णत्थि, उदयाभावादो ।

सब प्रकृतियोंको मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि तिर्यग्गति एवं मनुष्यगतिसे संयक्त. तथा सम्यग्निथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं।

देव और नारकी स्वामी हैं। वन्धाध्वान सुगम है। बन्धविनाहा है नहीं। पांच क्कानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, बारह कपाय भय, जुगुप्ता, तैजस व कार्मण शरीर. बर्णादिक चार, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तरायका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है। अन्य गुणस्थानोंमें उनका तीन प्रकारका बन्ध होता है. क्योंकि, यहां इनके ध्रव बन्धका अभाव है। शेप सब प्रकृतियां सर्वत्र सादि व अध्रव बन्धवाली हैं।

स्त्यानगृद्धित्रयः, अनन्तानुयन्धिचतुष्क,स्त्रविदः,तिर्यगायु, तिर्यगाति, चार संस्थान, चार संहतन, तिर्यग्गतिप्रायाग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनावेय और नीचगोत्र, ये द्विस्थानिक प्रकृतियां हैं। इनमें अनन्तानुबन्धिचतुष्कका बन्ध और उदय दोनों साथमें ब्युच्छिन्न होते हैं, क्यांकि, सासादन गुणस्थानमें उन दोनोंका अभाव देखा जाता है। स्विवेद, अप्रशस्तविहायोगित, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय न्युन्छिन्न होता है, क्योंकि, सासादनसम्पन्छि और असंयतसम्यन्द्रष्टि गुणस्थानमें कमराः इनके बन्ध और उदयका व्यव्छेद देखा जाता है। शेष प्रकृतियोंके यह परीक्षा नहीं है, क्योंकि, उनका उदयाभाव है।

१ प्रतिष्र ' तद्रसयभाव- ' इति पाढः ।

अर्णताणुषंधि व उक्क - इत्यिवद् - अप्यस्त्विहायगह् - हुमग- दुस्सर- अणादे ज्व - णीषा - गोदाणं सोदय-परादंशो वंधो, व उव्यियकायजोगामि पडिवक्खुत्यदंसणादो । अवसेसाणं पयडीणं परोदंशो वंधो, तासिमेत्युद्यविरोहादो । थीणगिद्धितय-अणंताणुषंधिच उक्क - तिरिक्खाग्रशणं णिरंतरा वंधो, तासिमेत्युद्यविरोहादो । थीणगिद्धितय-अणंताणुषंधिच उक्क - तिरिक्खाग्रशणं एवंधा परंतरा वंधो । तिरिक्खग्रह्-तिरिक्खग्रह-तिरिक्खग्रह- भागोगाणुपुर्व्वी-णीवागोदाणं सांतर-णिरंतरा वंधो । कर्ष णिरंतरा १ ण, सत्तमपुद्धविणेदर्षस् प्रात्तर्याधुवरुमादो । अवसेसाणं पयडीणं वंधो सांतरो, एगसमएण वंधुवरमदंसणादो । पच्चपा सुगमा । तिरिक्खग्रह-तिरिक्खग्रह-तिरिक्खग्रह-तिरिक्खग्रह-तिरिक्खग्रह- वंधोत । देव-णरह्या सामी । बंधद्धाणं भंधविणहृहाणं च सुगमं । सत्तण्हं धुवपयडीणं मिच्छाइट्टिंग्ह चउव्विहो बंधो । सासणे दुविहो वंधो ।

मिच्छत्त-णदुंसयवेद-एर्ड्रेदयजादि-हुंडसंठाण-असंपत्तसवद्दसंघडण-आदाव-यावर-पयडीओ मिच्छाइडिणा बज्जमाणियाओ । एत्य मिच्छत्तस्स बंधोदया समं बेन्छिज्जेति,

अनन्तानुबन्धिवनुष्क, स्रीवेद, अप्रशस्त्रविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर. अनादेय और नीवगोत्रका स्वेदय परोदय बन्ध हाता है, क्यांकि, वैक्रियिककाययागर्म इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोका उदय देखा जाता है। द्वार प्रकृतियोका परोदय बन्ध हाता है, क्यांकि, यहां उनके उदयका विरोध है। स्थानणृद्ध वय, अनन्तानुबन्धिवनुक और निर्यगायुका निरन्तर क्या होता है, क्यांकि, एक समयदा इनके वन्धविआमका अभाव है। तियंगातृन, विर्यगिवायोगयानुपूर्वी और नीवंगोत्रका सान्तर-निरन्तर वन्ध होता है।

शंका-निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान :--यह शंकाठीक नहीं, क्योंकि, सप्तम पृथियीके नारकियोंमें उनका निरस्तर बन्ध पाया जाता है ।

कोष प्रकृतियोंका बन्ध सान्तर होता है, प्रयोकि, एक समयसे उनका बन्ध-विश्राम देखा जाता है। प्रत्यय सुगम हैं। निर्यगायु, निर्यगाति, निर्यगतिवायोग्यायुपूर्वी और उद्योतको तिर्यगातिसे संयुक्त, तथा रोप सब प्रकृतियोंको निर्यगाति व मनुष्यगतिसे संयुक्त बांचते हैं। देव व नारकी स्वामी हैं। बन्धाध्वान और बन्धीवनष्टस्थान सुगम हैं। सात धुवमकृतियोंका मिय्यादिष्ट गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है। सासादनमें दो प्रकारका बन्ध होता है।

मिष्यात्व, नपुंसकवेद, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तस्यपाटिकासंहनन, आताप और स्थावर, ये मिष्याराधिके द्वारा वध्यमान प्रकृतियां हैं। यहां मिष्यात्वका बन्ध और उदय दोनों मिष्याराधि गुणस्थानमें साथ ही युष्टिक होते हैं, क्योंक, उपिस

१ अप्रती ' बंधुवरमानामावादी ' इति पाठः ।

उविसम्गुणेसु तदुमयाणुवर्जमादो । णवुंसयवेब्-हुंडसंठाणाणं पुर्वं बंधो पच्छा उदबो विच्छिज्जिदि, मिच्छाइडि-असंजदसम्मादिद्वीसु तदुमयामावदंसणादो । सेसासु एसो विचारो णित्य, उदयाभावादो । मिच्छत्तस्स सोदएण, णवुंसयवेद-हुंडसंठाणाणं सोदय-परोदबो, अवसेसाणं परोदओ बंधो । मिच्छत्तस्स बंधो णिरंतरो, अवसेसाणं सांतरो । पच्चया सुमंमा । णविर एइंदियजादि-आदाव-यावराणं णवुंसयवेदपच्चओ अवणेदच्जो, णेरहएसु एदासिं बंधाभावादो । मिच्छत्त-णवुंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेव्हसंघडणाणि तिरिक्ख-मणुसगइसंखुतं, अवसेसाओ पयडीओ तिरिक्ख-मणुसगइसंखुतं बज्झेति । एइंदियजादि-आदाव-यावराणं बंधस्स देवा सामी, अवसेसाणं बंधस्स देव-णेरहया सामी । बंधद्याणं बंधविणहृहाणं च सुगमं । मिच्छत्तस्स चउिन्वदे वंधो, अवसेसाणं सादि-अद्वो ।

मणुसाउअस्स बंधो उदयादो' पुन्वं पच्छा वा बोच्छिज्ञदि (त्ते णात्थि [विचारो], संता-संताणं सण्णियासविरोहादो। परोदओ बंधो, वेउव्वियकायजोगम्मि मणुसाउअस्स उदयविरोहादो। णिरंतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो। मिच्छाइहि-सासणसम्माहहि-असंजदसम्मादिहीणं

गुणस्थानों में बे दोनों पाये नहीं जाते । नपुंसकवेद और हुण्डसंस्थानका पूर्वमें बन्ध और प्रभाग, उदय खुष्डिक होता है, क्योंकि, मिण्याद्रष्टि और असंस्वतस्य्यन्दिष्ट गुणस्थानमें कमले उन दोनोंका अभाव देखा जाता है। शेष महतियों में यह विचार नहीं है, क्योंकि, उनका उदयाभाव है। मिण्यात्रका स्वोद्यन्ते, नपुंसकवेद और हुण्डसंथानका स्वोदय-परोदयंसे, तथा शेष प्रकृतियोंका परोदयंसे कथा होता है। मिण्यात्यका वन्ध निरन्तर और दोष प्रकृतियोंका साम्तर होता है। प्रत्या सुगम हैं। विशेष हतना है कि एकेन्द्रिय-आति, आताप और स्थावरंक प्रस्थामें नपुंसकवेद प्रत्यक्ति कम करना चाहिये, क्योंकि, नारिक्योंमें हिंदी प्रस्थायके कम करना चाहिये, क्योंकि, नारिक्योंमें हिंदी स्थायत्वक नारिक्यों के स्थायत्वक नारिक्यों में स्थायत्वक नारिक्यों में स्थायत्वक नारिक्यों में स्थायत्वक नारिक्यों में स्थायत्वक विश्वान और असीयात्वक्यों से स्थायत्वक वंधती हैं। एकेन्द्रियजाति, आताप और स्थायरके वन्धके देव स्वामी हैं। शेष प्रकृतियोंक नाथके देव स्वामी हैं। शेष प्रकृतियोंक नाथके देव स्वामी हैं। शिष्यात्वका वन्ध सारी प्रकृतियोंका तथा शेष प्रकृतियोंका सारि व अधुक होता है। प्रिय्वातका वन्ध सारी प्रकृतियोंका तथा शेष प्रकृतियोंका सारि व अधुक होता है। प्रिय्वातका वन्ध सारी प्रकृतियांका, तथा शेष प्रकृतियोंका सारि व अधुक होता है।

मनुष्यापुका बन्ध उदयसे पूर्व या पश्चात् न्युव्छित्र होता है, यह विचार यहां नहीं हैं, क्योंकि, सन् (बन्ध) और असन् (उदय) की तुञ्जाका विरोध है। परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, बैक्रियिककाययोगर्मे मनुष्यायुक्ते उदयका विरोध है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इसके बन्धविश्रामका अभाव है। भिष्याहाहै, सासादनसम्यग्हिए और असंयत-

१ अप्रती ' वंभोदयादी ' इति पाठः ।

**तेदात्वीस-बहुत्तीस-चोत्ती**सपञ्चया । मणुसगङ्गांड्रतं । देव-णेरङ्या सामी **। अद्धाणं मिञ्जादिहि-**सासणसम्मादिहि-बसंजदसम्मादिहि ति।वंघविणासो णत्थि।सादि-अद्धुवो वंघो।

तिस्थयरस्स भंभोदयभेन्छेद्सण्णियासो णरिथ, संतासंताणं सण्णियासविरोहादो । परोदक्षो भंभो, मणुसगई मोनूणण्णत्युदयाभावादो । णिरंतरी भंभो, एगसमएण भंधुवरमाभावादो । पन्ध्या सुगमा । मणुसगदसंजुत्ते । देव-णरङ्या सामी । असंजदसम्मादिही अद्धाणं । बंधविणासो णरिय । सादि-अद्धवो भंभो ।

## वेउब्वियमिस्सकायजोगीणं देवगइभंगों ॥ १५५॥

**एदस्स दे**सामासियश्रपणासुत्तस्स अत्यो बुञ्चदे । तं जहा — पंचणाणावरणीय-**छदंसणावर**णीय-सादासाद-बारसकसाय-धुरिसवेद-हस्स-रिद-अरिद-होग-भय-दुर्गुर्छ-मणुसगइ— पं**चिंदिय**जादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरसस्टाण-ओरालियसरीरअंगोवंगे—वज्ज – रिसहसंघडण-चण्णचउक्क-मणुस्साणुधुन्वि-अगुरुवल्डुव-उवघाद-परघादुस्सास-गमत्यविहायगइ-

सम्यग्द्रष्टिके क्रमसे तेतालीस, अड़तीस व चौतीस प्रत्यय होत हैं । मनुष्यगिनसं संयुक्त बच्च होता है। देव व नारकी स्वामी हैं। वन्धाच्चान मिथ्याद्दष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि व असंयतसम्यग्द्रष्टि तक है। वन्धविनादा है नहीं। सादि व अध्रव वन्ध्र होता है।

तीर्यंकत्मकृतिके बन्ध व उदयके व्युच्छेदकी सहजाता नहीं है, क्योंकि, सन् और असत्की तुळनाका विरोध है। परोदय बन्ध होना है, क्योंकि, मनुष्यानिको छोड़कर हुसरी जगह तीर्यंकरफ़तिके उदयका अभाव है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयक्ष उसके कथ्यविश्रामका अभाव है। प्रत्य प्रमा हैं। मनुष्यगतिके संयुक्त बन्ध होता है। देव च नारकी स्वामी हैं। क्याच्यान असंयतसम्यन्हिंग् गुणस्थान है। बन्ध-विश्रामका साहित है। बन्ध-विश्रामका साहित व अधुव बन्ध होता है।

वैिकविकमिश्रकाययोगियोंकी प्ररूपणा देवगतिके समान है ॥ १५५ ॥

इस देशासर्शक वर्षणास्त्रका अर्थ कहते हैं । वह इस प्रकार है— पांच इक्षाचरणीय, ग्रह दर्शनावरणीय, साता व असाता वेत्नीय, वारह कपाय, पुरुषवेत्र, इस्य, रात, अराते, शोक, भय, जुगुप्ता, मगुष्यगति, पंचीन्त्रयज्ञाति, औदारिक, तैज्ञस व कार्मण झरीर, समजनुरक्षसंस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, वक्षपंभसंहतन, वर्णादिक चार, मजुष्याज्ञपूर्वी, अगुरुछपु, उपधात, परधात, उच्छवास, प्रशस्तविद्वाधोगाति, वस्र.

१ अ आप्रत्यीः ' देवगईण भंगो ' इति पाठः ।

२ अप्रती ' दुग्रंकाणं ' इति पाठः ।

त्रतिषु ' ओराखियसरीर-ओराखियसरीरंगोबग ' इति पाठः ।

तसः बादर-पञ्जत-पत्तेयसरीर-थिराथिर-युजासुम-सुमग सुस्सर-आदेज्व-असकिति-अजसकिति-गिमिण-उच्चागोद-पंचंतरादयपयडीओ तीहि गुणहाणेहि बज्झमाणियाओ हिवय परुवणा कीरदे--- वंधोदय-वोच्छेदविचारो णात्ध, वंधेणुदरणुभएहि वा विरह्निदगुणहाणामसुबरि अणुवरुंभादो ।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचिदियजादि-तेजा कम्मद्दयसरीर-कण्य-गंध-रस-फास अगुरुवलहुव उवधाद-तस बादर-पञ्जत पत्तेयसरीर थिराथिर सुद्दासुद्द णिमिण-पंचेतराद्द्याणं सोदञ्जो वंधो, एत्य धुवोदयत्तादो । णिदा-पयला-सादासाद-बारसकसाय-छणोकसाय-पुरिसवेदाणं धंधो सोदय-परेदञ्जो, उमयथा वि बंधविरोहाभावादो । समचउरससंद्रणण-सुमगादेज्ज-जसिक्ति-उच्चागोदाणं वंधो मिच्छाइडि-असंजदसम्मादिद्वीसु सोदय-परेदञ्जो । सासणें सोदञ्जो, अपञ्जतद्वाए णेरइएसु सासणाणमभावादो । मणुसगद-ओरालियसरीर-ओरालियसरीर-अंगोवंग-वज्जरिसहसंघडण-मणुस्सणुपुन्व-परधादुस्सास-पसत्थविहायगइ-सुस्सराणं परोदञ्जो धंधो, एरथ एदासिसुदयविरोहादो । अञसिकतीए मिच्छाइडि-असंजदसम्मादिद्वीसु सोदय-

वादर, पर्याप्त, प्रत्येकरारीर, स्थिर, अस्थिर, शुम, अशुम, सुमन, सुस्वर, आदेष, यराकीर्ति, अयराकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इन तीन गुणस्थानवर्ती वैकिथिककाययोगियोंके द्वारा वश्यमान प्रकृतियोंको स्थापित कर प्रकरणा करते हैं— इनके वन्ध व उदयके उपुच्छेदका विचार यहां नहीं है, क्योंकि बन्ध, उदय या दोनोंसे रहित गुणस्थान ऊपर पांच नहीं जाने।

पांच झानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, पंचेन्द्रियजाति, तैजस व कार्मण दारीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलपु, उपघात, त्रस, वादर, पर्यान्त, प्रत्येकदारीर, स्थिरः अस्थिर, ग्रुम, अगुम, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका स्वोद्य बन्ध होता है, क्योंकि, यहां य धुवाद्गी हैं। निद्रा, प्रचला, साता व असाता वेदनीय, बारह कथाय, छह नोकपाय और पुरुपवेदका बन्ध स्वोद्य परोद्य होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारसे भी हनके बन्धविरोधका अभाव है। समचतुरस्रसंस्थान, सुभग, आदेय, यहार्कित और उठ्यांगीतका वन्ध सिध्यादि और असंयत्तसम्यग्दि गुक्तस्थानीं स्वोद्यपरोद्य होता है। सासादन गुजस्थानमं स्वोद्य वन्ध होता है। सासादन गुजस्थानमं स्वोद्य वन्ध होता है। क्योंकि, अपयोजकालमं नारिकयोंमें सासादन गुजस्थानका अभाव है। मुख्याति, औदारिक शरीरांगोपांग, वक्षपंभसंहनन, मुख्यातुर्युर्वी, परधात, उञ्च्वास, प्रशस्तविद्यायोगित और सुस्वरक्ष परोद्य बन्ध होता है, क्योंकि, वहां इनके उद्यक्का विरोध है। अयदा-कीर्तिका मिण्यादि और असंवतकात्मगढ़ गुक्स्याकोंके क्योदक परोद्य क्ष्य होता है। स्वस्वरक्ष परोद्य क्ष्य होता है। स्वस्वरक्ष परोद्य क्ष्य होता है। स्वस्वरक्ष परोद्य अप्यानका स्वार्थ होता है। स्वस्वरक्ष परोद्य अपक्ष होता है। स्वस्वरक्ष परोद्य अपक्ष होता है। स्वस्वरक्ष परोद्य अपक्ष होता है। स्वस्वरक्ष परोद्य अपवानका स्वरंप होता है। स्वरंप स्वरंप परोद्य अपवानका स्वरंप होता है। स्वरंप स

परादंबो । सासणे परादंबो, देवगदीए तिस्छे उदयाभावादे। ।

पंचणाणावरणीय छदंसणावरणीय बारसकसाय भय दुगुंछा ओरालिय तेजा कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-कास-अगुरुअलहुअ-उवचार-पराचादुस्तास-चारर-पञ्जत-पत्तेयसरीर-णिमिण-पंचतराइपाणं गिरंतरो बंधो, एस युवर्चिपतारो । सारासाद-हस्स-रिद-[अरिद-] सोग-थिराथिर-सुद्दायुह ज्याकिति अजसिति तीण सांतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरमदंसणादो । पुरिसवेद-समयउ-रसस्याण वज्जरिसद्देष्युह्म परा-सुस्वर-आदेज्जुह्म वारायाण मिच्छाइडि-सासणसम्मादिहीसु बंधो सांतरो । असंबदसम्मादिहीसु गिरंतरो, पडिवक्खपयडीण बंधा-मावारो । पंचिदियजादि-ओरालियसरीरअंगोवंग तसणामाण मिच्छाइडिनेह सांतर-गिरंतरो । कर्ष गिरंतरो १ ण, सणक्कुमारादिदेवेसु गिरइएसु च गिरतरबंधुवलंभादो । सासणसम्मादिडि-असंजदसम्मादिहीसु गिरंतरो, पडिवक्खपयडीण बंधा-मावारो । स्वाप्तम्मादिडि-असंजदसम्मादिहीसु गिरंतरो, पडिवक्खपयडीण बंधा-मावारो । सामणसम्मादिडि-असंजदसम्मादिहीसु गिरंतरो, पडिवक्खपयडीण बंधा-मावारो । मणुसगइ-मणुसाणुपुज्वीण

है। सासादन गुणस्थानमें परोदय बन्ध होता है, क्योंकि देवगतिमें उसके उदयका अभाव है।

पांच झानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, श्रीदारिक, तैजस व कार्मण द्वारीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलपु, उपधात, परधात, उच्छ्रवास, बादर, पर्याप्त, प्रत्यात, त्रम्मण और पांच अन्तराय, इनका तिरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां ये प्रवक्त्यों हैं। साना व असाता वेदनीय, हास्य, रित. [अरित], तोक, स्पिर, अस्थिर, गुग, अगुन, यशकीर्त और अयराकीर्तिका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयले इनका बन्धविधाम देखा जाता है। पुरुषेद, समचतुरक्षसंस्थान, वक्रपंस संहनन, प्रशस्तविहायोगित, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्र, इनका सिध्यादाहि और सासादनसम्यव्हिष्योंमें तिरन्तर बन्ध होता है। असंयतसम्यव्हिष्योंमें तिरन्तर बन्ध होता है। असंयतसम्यव्हिष्योंमें तिरन्तर बन्ध होता है। प्राप्त प्रतिकृत्य अपनित्र स्वर्ण होता है। व्याप्त और अस नामकर्मका मिथ्यादिष्ट गुणस्थानमें सान्तर-विरन्तर बन्ध होता है। स्वर्णना और अस नामकर्मका मिथ्यादिष्ट गुणस्थानमें सान्तर-विरन्तर बन्ध होता है।

शंका---निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समापान — नहीं, क्योंकि सनन्कुमारादि देवों और नारकियोंमें उनका निरन्तर यन्ध पाया जाता है।

सासादनसम्यग्द्य और असंयतसम्यग्द्य गुणस्थानोंमें निरन्तर बन्ध होता है, क्योंके, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका असाव है। मनुष्यगति और मनुष्यगति मिच्छाइडि-सासणसम्मादिङ्कीसुं सांतर-णिरंतरा । कथं णिरंतरा १ ण, आणदादिदेवेसु णिरंसरबंधुवरुंभादो । असंजदसम्मादिङ्कीसु णिरंतरा, पडिवक्खपयडीणं बंधाभावादो ।

मिच्छाइहिस्स तेदाळीस पण्चया, बोचपण्चएसु चदुमण-विष्-कायजोगपण्चयाणम-मावादो। सासणस्स सत्ततीसुत्तप्बया, मिच्छाइडिपण्चएसु पंचमिच्छत्त-णवुंसयवेदाणममावादो। असंजदसम्मादिडीसु तेतीस पण्चया, मिच्छाइडिपण्चएसु पंचमिच्छत्ताणंताणुवंधिचउविकत्थि-वेदाणममावादो। सेसं सुगर्म।

मणुसगइ-मणुसाणुपुन्वी-उच्चागोदाणं मणुसगइसंज्ञतो, अवसेसाणं पयडीणं धंघो भिच्छाइडि सासणसम्मादिडीसु तिरिक्ख-मणुसगइसंज्ज्तो, असंजदसम्मादिडीसु मणुसगइसंज्ज्तो। भिच्छाइडि-असंजदसम्मादिडिणो देव णेरइया सामी। सासणसम्मादिडिणो देवा चेव सामी।

प्रायोग्यातुपूर्वीका मिथ्यादिष्ट और सासादनसम्यग्दाष्ट गुणस्थानीमें सान्तर-निरन्तर कन्ध होता है।

शंका---निरन्तर बन्ध कैस होता है।

समाधान—नहीं. क्योंकि, अलनादिक देवोंमें उनका निरन्तर वन्ध पाया जाता है । असंयतसम्यग्र्टाष्ट्रयोंमें निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रहृतियोंके बन्धका अभाव है ।

मिध्याहिष्टके तेतालीस मत्यय होते हैं, क्योंकि, ओघमत्ययोंमें यहां बार मनोयोग, चार वचनयोग और चार काययोग प्रत्ययोंका भभाव है। सासाइन सम्यग्हिके सैंतीस उत्तर प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, मिध्यादिष्टके प्रत्ययोंमेंसे यहां पांच मिध्यात्व और नपुंतकवेदका भभाव है। असंयतसम्यग्दिष्योंमें तेतीस प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, मिध्यादिष्टेके प्रत्ययोंमेंसे यहां पांच मिध्यात्व, अनन्तानुविध्यचतुष्क और स्त्रीवेद प्रत्ययोंका अभाव है। शेष प्रत्ययम्हएण सुगम है।

मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी और उद्यगोत्रका बन्ध मनुष्यगतिसे संयुक्त, तथा शेष प्रकृतियोक्ता बन्ध मिथ्यादृष्टि एवं सासाद् नसम्यन्दृष्टि गुणस्थानों में तिर्यग्गति व मनुष्यगतिसे संयुक्त, और असंयतसम्यन्दृष्टियों में मनुष्यगतिसे संयुक्त होता है। मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यन्दृष्टि देव व नारकी स्वामी हैं। सासादनसम्यन्दृष्टि देव ही स्वामी हैं। क्षण्या-

र अप्रती 'सासणसम्मादिङ्गीहि ' इति पाठः ।

**षंपद्धाणं सुगर्म । बंधवोच्छेदो णरिय ।** बंधेण धुवपयडीणं मिच्छाइडिम्हि चउट्विही बंधो । **अण्णत्य तिवि**हो, धुवाभावादो<sup>र</sup> । सेसाणं पयडीणं वंधो सादि-अद्धुवो, अद्भुववंधित्तादो ।

यीणगिद्धितय-अर्णताणुवंधिचउनिकत्थिवेर-तिरिक्खगर्-चउमेठाण-चउसंघडण-तिरिक्खगर्शाओम्माणुपुब्धि-उञ्जीव-अपमत्थिविहायगर्-दुमग-दुमम् -अणार्वज्ज णीचागोदाणं परुषणा कीरदे-अर्णताणुवंधिचउनिकत्थिवेदाणं वेषाद्या ममं वेष्कित्तेति मामणगुणद्राणे, ण अण्णस्यः मिक्छाइद्विन्दि तर्मपुवरुमादो । दुमग-अणादेज्ज-णीचागोदाणं पुज्वं वेषो पच्छा उद्यो वीच्छिज्जदि, उत्तरिमअसंजदमम्मादिद्विगुणिम् वेषेण विणा उदयरमव दंमणादा । अवसेसाणमेसो विचारो णस्थि, वंपस्येकम्युवरुनमादो ।

अर्णताणुर्वधिच उक्कित्थिवेदाणं वेशे में।त्य पेगत्थो, उभयथावि अविगेहादी । दुभग-अणादेज्ज-णीचागोदाण मिन्छात्तृद्विन्दि में।द्य-पेगद्ये। । गामण पेगत्ये। जिस्स्य अपञ्जवद्वाए तदभावादी । सममोतमप्यडीओ परात्मणेव वन्सीत, तामिमन्युद्यविगेहादी ।

ध्वात सुपम है। बन्धस्युच्छेद नहीं है। बन्धस्य धुवश्कृतियंका मिथ्याद्दाष्ट गुणन्धानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है। अन्य गुणन्यानोमें तीत प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां धुव बन्धका अभाव है। दोष प्रकृतियोंका बन्ध सादि व प्रध्य होता है क्योंकि, वे अधुवबन्धी हैं।

स्त्यानगृद्धित्रय, अनग्नानुबन्धिन्न क्ष्यां है, निर्यमाति, चार संस्थान, चार संहतन, तिर्यमातिप्रायानुष्की, उद्योत, अप्रशास्त्यिक्तंयातीत, दुर्भग, दुरुष्य, आनाद्रय और नीचमंत्रिक्षं प्ररूपणा करने हैं — अनग्नानुबन्धिन्न कुछ हो। स्वीद्रका प्रस्थ व उद्य दोनों सासादन गुणस्थानमें साथ प्र्युट्यिक होते हैं, अन्यव नहीं, क्योंकि विध्याप्ष गुणस्थानमें उनके विच्छदका अभाव है। दुर्भग, अनाद्रय और नीचनोदका पूर्वम वस्य और प्रशास उदय पुष्टिक्ष होता है, क्योंकि, उपरांग असंयतनस्थादि गुणस्थानमें वस्थे के विना केवळ वदय ही देखा जाना है। प्रमुक्तियोंक यह विचार नहीं है, क्योंकि, उनका केवळ वक बच्च ही यहां पाया जाना है।

अनन्तानुबन्धिवनुष्क और स्त्रीविदका बन्ध स्वादय पंगडय होता है, क्योंकि, होनों ही फ्कारले कोई विषोध नहीं है। दुसँग, अन्तादेय और नीचगोत्रका मिथ्याइष्टि गुणस्थानमें स्वोदय-परोदय बन्ध होता है। हासादन गुणस्थानमें पंगदय बन्ध होता है, क्योंकि, नाराक्रवीमें अपर्याप्तकालमें सामादन गुणस्थानका अभाव है। टोप सोलह फ्कृतियां परोदयसे ही बंधती है, क्योंकि, यहां उनके उटयका विगोध है।

१ अप्रतो 'वधेणवपयर्डाणं 'इति पाठः।

२ प्रतिषु 'धुवमावादो ' इति पाठ ।

श्रीणगिद्धितिय-अर्णताणुबंधिच उक्काणं णिरंतरो बंधो, धुवबंधितादो । इस्थिवेद-च उसंद्राण-च उसंघडण उज्जेाव-अप्पतस्थविद्दायगद्द-दुभग-दुस्सर-अणादेज्जाणं स्तितो बंधो, पडिवकखपयडिबंधदंसणादो । तिरिकखगद्द तिरिकखगद्दपाओग्गाणुपुब्वि-णीचागोदाणं मिच्छा-इद्विग्दि सांतर-णिरंतरे। कंधं णिरंतरो ? सत्तमपुद्धविगरद्दप्दु णिरंतरबंधुवलंभादो । सासणे सांतरो, अपन्जतद्वार सत्तमपुद्धविद्वियसासणाणुवलंभादो ।

पश्चया सुगमा। निरिक्खगइ-निरिक्खगइयाओग्गाणुकुवी-उज्जोबाणि तिरिक्खगइसंख्यं, अवसेसाओ तिरिक्ख-मणुस्सगइमंजुनं बंधिन। मिच्छाइडिदेव-गरइया, सासणा देवा सामी। धंधदाणं वंधिगिडडाणं च सुगमं। सत्तण्डं धुवबंधस्यडीणं मिच्छाइडिरिड बंधो चउव्विहो। सासणं दुविहो, अणादि-धुवाभावादे।। सेसाणं मध्वरथं सादि-अद्धवो।

भिच्छत-ण वृंसयेवद-एर्ड्सिय जादि -हुंडमंठाण -असंपत्तसेबद्दसंघडण -आदा**व-यावराणं** परूवणं करूपामा — भिच्छतरूप वंधादया समे वाल्डिणणा, उविर तदुमयाणुवरुंमादो<sup>र</sup> । णबुंसय-

स्त्यानगृह्वित्रय और अनन्तानुबन्धिजनुष्कका निरन्तर बन्ध होता है, क्येंकि, के धृववर्षी हैं। स्वेंबर, चार संस्थान. चार संहतन, उद्योत, अप्रशस्त्रविद्योगाति, दुर्मेग, वृत्त्वर और अनादेश्या सान्तर वस्य होता है, क्येंकि, इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका कन्ध देखा जाता है। निर्यगाति, निर्यगातिप्रयोगयानुपूर्वी और नीजियोगाति, निर्यगातिप्रयोगयानुपूर्वी और नीजियोगाति, निर्यगातिप्रयोगयानुपूर्वी और नीजियोगाति ।

शंका-निरन्तर बन्ध केसे होता है ?

समाधान—क्योंकि, सनम पृथिवीके नारकियोंमें निरन्तर वन्ध पाया जाता है। सासादन गुणस्थानमें सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, अपयोग्तकालमें सप्तम पृथिवीक्थ सासादनसम्बद्धार नारकियोंका अभाव है।

प्रत्यय मुतम हैं। तिर्यमाति, तिर्यमातिप्रायाग्यानुपूर्वी और उद्योतको तिर्यमातिस् संयुक्त, तथा शेष प्रकृतियोको तिर्यमाति च मनुष्यगतिस् संयुक्त बांधेत हैं। मिथ्यादृष्टि देव च नारकी, तथा सामादृतसम्पर्यादृष्टि देव स्वामी हैं। वन्धाध्वान और वन्ध्यिनदृष्ट्यान सुगम हैं। सात भुवन्धी प्रकृतियोका मिथ्यादिष्ट गुगस्थात्तमें वारों प्रकृतस्थान कथा होता है। सामादन गुगस्थातमें दो प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां अनादि ब भुव बन्धका अभाव है। शेष प्रकृतियोका सर्वत्र सादि व अध्व बन्ध होता है।

मिध्यात्व, नपुंसकवेद, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, असंप्रासस्पाटिकासंहनन, आताप और स्वाचर प्रकृतियाँकी प्रकृपणा करते हैं — मिध्यात्वका बन्ध और उद्दय दोनों [मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें ] साथ ही व्युच्छित होते हैं, स्थाँकि,मिध्यात्व गुणस्थानसे ऊपर **नेद्-सुंबर्ध्याणाणं पुट्वं षंपो पच्छा उदओ** वोन्छिज्बदि,मिन्छाइड्रि-असंबदसम्मादिडीसु कमेण **पंषोदयवोच्छेद**दंसणादो । अवसेसासु एसा विचारा णत्थि, बंधस्सेकरसव दंसणादो ।

मिच्छत्तस्स सेदएण, णवुंसयवेद-हुंडसंठाणाणं सोद्य-परोदएण, अवसेसाणं परोदएण षेषो । मिच्छत्तस्स णिरंतरा । अवसेसाणं पयडीणं सांतरा, वंधगद्धागयसंखाणियमाणुवरुभादो । पच्चया सुगमा । णविर एइंदिय-आदाव-थावराणं णवुंसयवेदपच्चओ णिर्ध ति दुग्गममेयं संमेरदच्वं । एदंदिय-बादि-आदाव-थावराणि तिरिक्खगइसंग्रुतं, संसाओ तिरिक्ख-मणुसगइसंग्रुतं षच्छंति । एदंदिय-आदाव-थावराणं देवा सामी । संसाणं देव-णरइया । बंधद्धाणं बंधविणहृद्दाणं च सुगमं । मिच्छत्तस्स बंधो चउविवहो । सेसाणं सादि-अदवा ।

तित्थयरस्स बंघोदयबोच्छेदविचारा णित्य, बंचअइक्कियादो । परादओ वंघो, सजोगिभडारयं मोचूण तित्थयरस्सण्णत्थुदयाभावादो । णिरंतरो बंघो, एगसमएण बंधुवरमा-

षे दोनों पाये नहीं जाते। नपुंसकवेद और हुण्डसंस्थानका पूर्वेमें वन्ध और पक्षान उदय म्युन्डिक्स होता है, क्योंकि, मिय्याहिध और असंयतसम्यन्दिए गुणस्थानोंमें कमसे उनके बन्ध और उदयका खुन्छेद देखा जाता है। होय प्रकृतियोंमें यह विचार नहीं है, क्योंकि, उनका केवल एक बन्ध ही देखा जाता है।

सिध्यात्वका स्वोदयसं, नर्पुसकंवर व हुण्डसंस्थानका स्वादय-परादयसं, तथा दोष प्रकृतियोंका परोदयसं वन्ध हेता है। मिथ्यात्वका निरन्तर वन्ध हेता है। होष प्रकृतियोंका सान्तर वन्ध होता है। है। प्रवादयक्षा निरन्तर वन्ध होता है। होष प्रकृतियोंका सान्तर वन्ध होता है, व्योक्त वन्धककालमं उनकी संव्याका नियम पाया नहीं काजा। प्रत्य सुगम हैं। विदोष दत्ता है कि एकेन्द्रियज्ञात, आताप और स्थावर ना नुपंसकवेद प्रत्यय नहीं है, इस दुर्गम वातका सरण रक्ता चाहिये। एकेन्द्रियज्ञात, आताप और स्थावर प्रकृतियां तिर्यगति संयुक्त और रोष प्रकृतियां तिर्यगति व प्रतुष्यातिसं संयुक्त और स्थावर प्रकृतियांकि देव स्वामी हैं। देष प्रकृतियांके देव व नारकी स्वामी हैं। वन्धाच्यान और वन्धविनग्रस्थान सुगम हैं। मिथ्यात्वका गन्ध चारों प्रकृतकाह होना है। दोष प्रकृतियांका सादि व अधुव वन्ध होते हैं। मिथ्यात्वका गन्ध चारों प्रकृतकाह होना है। दोष प्रकृतियांका सादि व अधुव वन्ध होता है।

तीर्थंकर प्रकृतिके बन्ध व उदयक ब्युच्छेन्दका विचार नहीं है, क्योंकि, उसका एक बन्ध ही होता है। परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, सयोगी भट्टारकको छोड़कर अन्यव तीर्थंकर प्रकृतिके उदयका अभाव है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे

१ अप्रती ' भिष्कत्तस्स णवृंसयवेद सोदएण हुंदसंठाणाणं ' इति पाठः ।

भावादो । पःचया सुगमा । मणुसगइसंजुतो वंधो । देव-गेरहयअसंजदसम्मादिही सामी । षंधदाणं वंधविणहहाणं च सुममं । सादि-अद्भुशे वंधो । पयिष्ठवंधगयविसेसपरूवणहसुत्तर-सुत्तं भणदि —

णवरि विसेसो बेट्टाणियासु तिरिक्खाउअं णित्य मणुस्साउअं णित्य ॥ १५६॥

कुदो ? देव-णेरइयाणमपज्जत्तद्धाए आउवबंधविराहादा ।

आहारकायजोगि-आहारिमस्सकायजोगीसु पंचणाणावरणीयछदंसणावरणीय-सादासाद-चदुसंजलण-पुरिसवेद--हस्स-रिद-अरिदसोग-भय-दुगंछा-देवाउ-देवगइ-पंचिंदियजादि-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-वेउव्वियसरीरअंगोवंग-चण्ण-गंध-रस-फास-देवगहपाओग्गाणुपुर्व्वी-अगुरुवलहुव-उवघाद-परघादुस्सास-पसत्थविहायगह-तस-बादर-पञ्जत-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहासुह--सुभग-सुस्सरआदेज-जसिकिति-अजसिकिति-णिमिण-तित्थयर-उच्चागोद-पंचंतराह्रयाणं को बंधो को अवंधो ? ॥ १५०॥

बन्धविश्रामका श्रभाव है। प्रत्यय सुगम हैं। मनुष्यगतिसं संयुक्त बन्ध होता है। देव व नारकी असंयतसम्यग्हिए खामी हैं। बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं। सादि व श्रभुव बन्ध होता है। प्रकृतिबन्धगत विशेषके प्रकृपणार्थ उत्तर सुत्र कहते हैं—

विशेषता केवल इतनी है कि द्विस्थानिक प्रकृतियोंमें तिर्यगायु नहीं है और मनुष्यायु नहीं है ॥ १५६ ॥

हसका कारण यह है कि देव व नाराकियों के अपयोधकाल में आयुष्टधका विरोध है।
आहारकाययोगी और आहारमिश्रकाययोगियों गंच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय,
साता व असाता वेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषेवद, हास्य, रित, अरित, होक, भय, खुगुप्सा,
देवायु, देवगित, पंचेन्द्रियजाति, वैकियिक, तैजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्तसंस्थान,
वैकियिक क्षरीरांगोगंग, वर्ण, गन्ध, स्व, स्वर्श, देवगितप्रायायावुपूर्वी, अगुरुल्ख, उपधात,
परस्रत, उन्क्वास, प्रशस्तविहायोगित, त्रस, बाहर, पर्योप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर,
सुभ, अञ्चस, सुभग, सुस्वर, आदेब, यहकीति, अस्वप्रकीति, निर्माण, तीर्थकर, उन्चगेक
और गंच अन्तराय, इतका कीन क्ष्यक और कीन अवन्यक है ?।। १५७॥

सुगमं ।

## पमत्तसंजदा बंधा। एदे बंधा, अवंधा गत्थि ॥ १५८ ॥

एदस्तस्यो उच्चदे — एत्य वंघो उदशे वा पुट्यं वेष्टिष्ठणो ति विचारा णित्य, एक्कगुणहाणिम पुट्यावरभावामावादो । पंचणाणावरणीय-चउदंमणावरणीय-पुरिसवेद — पंचित्वियवादि-तेजा-कम्महयसरीर-समचउरससंद्राण-वण्णचउकक-अगुफ्तटहुवचउकक-पमत्य--विहायगङ्गतसचउकक-पिराधिर-सुहामुह-सुभग-सुस्सर-आदंडज-वमाकिति-णिमिण-उच्चागोद्द-पंचेतराह्याणं सोदओ वंघो । णिहा-पयटा-सादासाद-चटुसंजटण-टण्णोकसायाणं सोदय-परेरद्रओ वंधो, उभयथावि वंधविरोहाभावादो । देवाउ-देवगङ्-चेऽव्यियसरीर चेऽव्यियसरिरोशंग-देवगङ्गाओगाणाणुद्वी-अजसिकिति-तिरथयराणं परादओ वंघो, आहारकायजागीसु एदासिमुदय-विरोहादो ।

पंचणाणावरणीय -छर्ससणावरणीय -चडुसंजरुण-पुरिसवेद्-भयः दुगुंछः-देवा उ-देवगङ्-पंचिदियज्ञादि वेउन्विय तेजा-कम्मइयसरीर समच उरमसंठाण वे ठिन्यसमीरअंगोवंग-वण्ण वरुङ्क-देवगङ्माओग्माणुपुन्वि-अगुरुवरुहुवच उकक-पसःथविद्यायगङ्गनमच उकक-मुगग-सुम्मर-आदेज-

यह सूत्र सुगम है।

प्रमत्तसंयत बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अवन्धक नहीं हैं ॥ १५८॥

इस स्वका अर्थ कहते हैं— यहां वन्ध पूर्वीम व्युच्छित्र होना है या उदय यह विचार नहीं है। क्योंकि, एक गुणस्थानमें पूर्वीपरभावका अभाव होता है। पांच हानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, पुरुषेवर, ऐबीन्द्रयज्ञाति, नेजस व कामण दारीर, समजुरुससंस्थान, वर्णीदिक चार, अगुरुरुषु आदिक चार प्रशासनीदहायेगाति, ज्ञसादिक चार, हिपर, अस्थिर, हुग्न, अगुरु, सुग्वर, अद्य, यणकीति, निर्माण, उच्चोगित और पांच अन्तराय, इनका स्वादय वन्ध होता है। निद्रा, प्रचल, माना व अन्ताना वेदतीय, चार संज्वरून और छह नौ कपायोंका स्वोदय वन्ध होता है, क्योंकि, क्योंकि, देनों ही प्रकार के क्या होतमें कोई विरोध नहीं है। देवा दू, देवाति, विश्लिवकारीर, विश्लिवकारीर, विश्लिवकारीर, विश्लिवकारीर, विश्लिवकारीय, विश

पांच झानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, द्यार संत्वलन, पुरुपंबर, भय, जुगुप्सा, देवायु, देवगति, पंचेन्द्रियज्ञाति, वैकिथिक, तैश्चस व कार्मण शरीर, समचतुरस्यसंधान, वैकिथिकश्चरीरांगोपांग, वर्णादिक चार, देवगतिप्रायोग्यातुपूर्वी, अगुरुल्लु आदिक चार, मशस्तविद्यायोगति, जसादिक चार, सुभग, सुस्थर, आदेय, निर्माण, तीर्थकर, उरुवोध णिमिण-तित्थयर-उच्चागोद-पंचंतराइयार्ण-णिरंतरो चंघो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो । सादासाद-इस्स-दि-अगदि-सोग-थिराथिर-सुहासुह-जसकिति-अजसकितीर्ण सांतरो बंघो, एगसमएण वंधुवरमदंसणादो ।

चदुसंजलण-पुरिसवेद-हस्म-रिद-अरिद-साग-अय-दुगुंछा-आहारकायजोगेहि बारस—पन्चएहि एदाओ पयडीओ वज्झीत । मेसं सुगमं । एदासि बंधो देवगदिसंजुत्तो । मणुसा सामी । बंधदाणं सुगमं । बंधवोच्छेदो णन्धि । धुवबंधपयडीणं तिविहो बंधो, धुवाभावादो । अवससाणं सादि-अद्धवो ।

एनमाहारमिस्सकायजार्गाणं पि वत्तव्यं । णविरि परघादुस्सास-पसत्थविहायगर्-दुस्सगणं पगद्रशे वंधा । पुत्रमागत्वियसरस्स उद्ग् संते एदासिं संतोदयाणं कथमेत्य अकारणण उद्यविन्छदो होज्ज? ण, आरात्वियसरेरोद्रण्णोदङ्ख्लाणं तदुद्रयाभावेणेदासिसुद्रया-भावस्म णाङ्यतादो। पचण्यु आहारकायजोगमवणेद्ण् आहारमिस्सकायजोगो पिक्खविद्व्यो । एतिओ चेव मेदो, णत्थि अण्णत्थ कत्थ वि ।

और पांच अन्तराय, इनका निरन्तर बच्च होता है, क्योंकि, एक समयसे इनके बच्च-विधामका अभाव है। माना व असाता वेदनीय, हास्य, रांत, अरति, द्रोक, स्थिर, अस्थिर, गुभ, अझुभ, यज्ञाकीति और अयज्ञकीतिका सान्तर बच्च होता है, क्योंकि, एक समयस इनका वच्चविधाम देखा जाता है।

य प्रकृतियां चार संन्वलन पुरुषंबद , हास्य, रति, अरति, सोकः भय, जुगुष्ता और आहारकाययांग, इन बारह प्रत्ययांन वंशनी हैं। राज प्रत्ययमक्षण सुगम है। इनका बन्ध देवगतिसं संयुक्त होता है। मनुष्य स्वामी हैं। बन्धाध्वान सुगम है। बन्धाब्युच्छेद नहीं है। धुवयन्त्रकृतियांका तीन प्रकारका वन्य होता है, स्पॉकि, धुवयन्त्रका अभाव है। शेवप्रकृतियांका तीन प्रकारका वन्य होता है।

इमी प्रकार आहारमिधकाययोगियोंके भी कहना चाहिय । विशेषता केवल इतनी है कि इनके परघान, उच्छ्वास. प्रशस्तविहायोगित और दुस्वरका परोदय बच्ध होता है ।

र्शका — चृंकि पूर्वमें औदारिकशरीरके उदयके होनेपर इनका उदय था. अतपव अय यहां उनका निष्कारण उदयव्युच्छेद क्यों हो जाता है ?

समाधान — ऐसा नहीं है, क्योंकि, औदारिकशरीरके उदयके साथ उदयको प्राप्त होनेवाली हन प्रकृतियोंका उसके उदयका अभाव होनेसे उदयाभाव न्याययुक्त है।

प्रत्यवों में आहारकाययोगको कम करके आहारमिश्रकाययोगको जोड्ना चाहिये। केवल इतना ही मद्दे और कहीं कुछ भेद नहीं है। कम्मइयकायजोगीसु पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-असादा-वेदणीय-बारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रिद-अरिद-सोग-भय-दुगुंछी-मणुसगइ-पंचिंदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरस-संठाण-ओरालियसरीर अंगोवंग-वज्जिरसहसंघडण-वण्ण-गंध-रस-फास-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वी-अगुरुवलहुव-उवधाद-परधादुस्सास-पसत्थ-विहायगइ-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहासुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसिकति-अजसिकति-णिमिणुच्चागोद-पंचेतराइयाणं को बंधो को अवंधो ? ॥ १५९ ॥

सुगम ।

मिच्छाइटी सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्टी बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ १६० ॥

एदस्सरेथो बुज्बदे — एत्थ बंघो उदओ वा पुन्तं वोच्छिण्णो नि णरिथ विचारो, एत्थ ओरालियदुग-समचउरसमंटाण-वज्जारेसहमंबडण-उनवाद-परवादुस्मास-पसत्थविहायगड्ड-

कार्मणकाययोगियों में पांच जातावरणीय, छह दर्शनावरणीय, असातावेदनीय, शरह कथाय, पुरुषेदर, हास्य, रित, अरति, श्रोक, भय, जुणुप्पा, मनुष्याति, पेचेन्द्रियजाति, औदारिक, तेजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकशरिगांगीपांग, वज्रपेभसंहनन, वर्ण, गन्य, रस, स्थर्श, मनुष्यातिप्रायोगयानुष्वीं, अणुरुत्यु, उपधात, परधात, उच्छ्वास, प्रसस्तिविद्यायोगित, त्रस, साहर, पर्याप्त, प्रत्यक्तास, प्रस्पत्तिवद्यायोगित, त्रस, बाहर, पर्याप्त, प्रत्यक्तशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन वन्यक श्रैर कौन अवन्यक है ? ॥ १५९ ॥

#### यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अवन्धक हैं॥ १६०॥

हसका अर्थ कहते हैं — यहां बन्ध या उत्य पूर्वेम व्युच्छिम होता है, यह विसार नहीं है, क्योंकि, यहां श्रीहारिकद्विक, समचनुरस्नसंस्थान, वक्रवेमसंहनन, उपवास, पत्तपसरीर-सुस्सराणमेयंतेण उदयाभावादो, सेसाणमुदयसंभवादो च । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-तेजा-कम्मइयसरीर-चण्णचउक्क-अगुरुवरुहुज-थिराथिर-सुह्रासुह-णिभिण-पंचंतराइपाणं सोदओ वंघो, एरथतणसञ्जयुणह्राणेसु णियमेणुदयदंसणादो । णिद्दा-पयरा-असादावेदणीय-सारसकसाय-हस्स-रि-अरि-सोग-मय-इगुंअ-पुरिसवेद-सुमगादेज्ज-असिकित उच्चगोत्दाणं सोदय-परोदओ वंघो । मणुसगइ-मणुसगइपाथामाणुपुज्वीणं मिन्छाइडि-सासणसमादिहीसु सोदय-परोदओ वंघो, उभयथा वि बंघियोहाभावादो । असंजदसम्मादिहीसु परोदओ, मणुस्सअसंजदसम्मादिहीणं मणुनदृगस्स वंधियोहारो । पिचिदिय-तस-बादर-पज्जाषं मिन्छाइडि-सिद् सोदय-परोदओ वंघो, पडिवेद्य-स्मावदिही सासणसम्मादिहीन् सोदय-परोदओ वंघो, पडिवेद्य-सुग्वहायाइ-परावादो । सासणसम्मादिही-असंजद-सम्मादिहीसु सोदय-परोदओ वंघो, पडिवेद्य-सुग्वहाणाणं अभावादो । श्रीराठियसरीर-सम्मादिहीसु सोदय-परोदओ वंघोलिदियस-वज्जिस्साय-परावादो । स्वाप्ति-परावादो । स्वाप्ति-

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-वारसकसाय-भय-हुगुंछा-ओरालिय-तेजा—कम्मइय – *र* सरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवलहुव-उवधाद-णिमिण-पंचेतराड्याणं णिरंतरो बंधो, एरथ

परधान. उच्छ्वास. प्रशस्तविहायंगानि, प्रत्येकशरीर और सुस्वरका नियमसे उदयाभाव है, तथा रोप प्रकृतियोक उदयक्की सम्भावना है। यांच झानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, जिज्ञस व कामण शरीर, वर्णादिक चार, अगुरूठसु, स्थिर, अस्थिर, गुभ, अशुभ, निर्माण और पांच अन्तरायका स्वाद्यं वच्छ होता है. क्योंकि, यहां सब गुणस्थानोंमें इनका नियमसे उदय देखा जाना है। निट्रा, प्रचल, असानावदनीय, बारह कपाय, हास्य, राते, अराते, शोक, मय, खुपुरना, पुरुवंदर, सुमग, आदेय. यदाकीर्ति और उच्चगोनका, स्वोद्यं परोद्दं वच्छ होता है। मनुष्याति च मनुष्यातिप्रायायानुपूर्वीका विध्यादिष्ठ और सासादनसम्बद्धि गुणस्थानोंमें स्वोद्यं परोद्यं वच्छ होता है, स्योंकि, महुष्याति के सिंह्यं परोद्यं वच्छ होता है, क्योंकि, मनुष्य असेयतसम्बद्धियोंक मिथ्यादिष्ठ क बच्छका विरोध है। पंचित्रवाति, अस, मनुष्य असेयतसम्बद्धियोंक मिथ्यादिष्ठ क बच्छका विरोध है। पंचित्रवाति, इस, मनुष्य असेयतसम्बद्धियोंक मुण्यदिक वान्तर और पर्यादक स्व होता है, क्योंकि, यहां प्रतियक्ष प्रकृतियोंका उदय सम्भव है। सावादनसम्बद्धि और अस्वतसम्बद्धियोंक्र स्वाद्यं स्वाद्यं वच्छ होता है, क्योंकि, विकठेद्रियोंमें हन दोनों गुणस्थानोंका अभाव है। वेवाद्यं वच्छ होता है, क्योंकि, विकठेद्रियोंमें हन दोनों गुणस्थानोंका अभाव है। वेवाद्यं वच्छ होता है, क्योंकि, उच्छक्त स्व स्वाद्यं स्वाद्यं

पांच झानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, बारह कपाय, भय, जुगुल्सा, औदारिक, तैजस व कार्मण शारीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, असुबल्खु, उपचात, निर्माण और पांच इ. इ. ३०. धुवंधितादो । असादावेदणीय-इस्स-रदि-अगरि-सोग-विराधिर-सुहासुह-जसकिति अजसिकतीणे सांतरे। वंशे, एगसमण्ण वंधुवरमदंसणादो । पुरिसंवद-समच उरमसंठाण-वज्जरिसहमंघडण-पस्त्यविद्यायाई-सुस्सर-सुमगादेज्ज-उन्चांगादाणं मिन्छ्यहिह-सासणसु सांतरा वंशे । असंजद-सम्मादिष्टीसु णिरंतरा, पिडवन्खपयहीण वंधाभावादो । [ मणुसगह- ] मणुसगइपाओगगाणु-पुरुषीणं मिन्छ्यहिह-सासणसु वंशे। सांतर-णिरंतरा । कर्ष णिरंतरा ? ण, आणदादिदेविहेतो विन्महगदीण् मणुसेसुपण्णाणं मणुसगइदुगस्स णिरंतरवंधुवरुंभादो । असंजदसम्मादिष्टीसु णिरंतरो वंशे, विन्महगदीण् मणुवदुगवंथपाओग्माममादिहीणमण्णगइदुगस्स वंधाभावादो । पंचिदिय-ओराल्यिसरीरअंगेवंग-तम-वाहर पज्जत-गर्धादुस्मास-पंनयसरीराणं वंशे। मिन्छ्यहिसु सांतर-णिरंतरो । कर्ष णिरंतरो ? ण, मणुककुमारादिदव-णरहर्गहिना तिरिक्य-मणुस्मेसुपण्णाणं

अन्तराय, इनका निरम्तर वस्थ होता है. क्योंकि. यहां ये धृववस्थी प्रकृतियां हैं। अमाता-वेदनीय, हास्य, रित, अरति, द्रोकि. स्थिर. अस्थिर. ग्रुम. अशुम. यशकीति और अयशकीतिका सास्तर वस्थ होता है, क्योंकि, एक समयसे इनका वस्थियआमें देखा जाता है। पुरुष्वद, समज्जुत्रस्थसंस्थान, यज्ञपेभसंहतन, प्रशस्त्रविहायोगति, सुस्थर, सुभसा, ओद्दर और अस्त्रविह्मात्रका सिथ्याहिष्ट सामादनसम्प्यरिष्टियोम मान्तर यस्थ होता है। असंयतसम्प्यरहिष्ट योमें निरम्तर सन्ध होता है, क्योंकि. यहां उनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोक यस्थका अभाव है। [मनुष्यमति ] और मनुष्यतिव्रायोग्यानुष्यींका मिथ्यादृष्टि व सामादनसम्प्यरहिष्ट गुणस्थानोमें सान्तरिनरन्तर यन्त्र होता है।

शंका-निरन्तर बन्ध केसे होता है ?

समाधान — नर्हा, क्योंकि, आनतादिक देवोंमेले मतुष्योमें उत्पद्म हुए जीवोंके विवहगतिमें मतुष्यगतिद्विकका निरन्तर यन्ध्र पाया जाता है ।

असंयतसम्यरहष्टियोंमें निरन्तर यन्ध्र होता है, क्योंकि. विग्रहगिनेमें मनुष्पिक्किके बन्धके योग्य सम्यरहष्टियोंके अन्य हो गतियोंके वन्धका अभाव है। पंचेन्द्रियज्ञाति, औदारिकहारीरांगोपांग, वस, बादर, पर्याप्त, परवात, उच्छ्यास और प्रत्येकहारीरका बन्ध मिथ्यादष्टियोंमें सान्तरकिरन्तर होता है।

शंका - निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, सनत्तु पारादि देव व नारकियोंमेंसे तियेंची व

१ प्रतिषु ' मणुसेसुनत्रणणाणं ' इति पाठः ।

णिरंतरबंधुवरुंभादो । सासणसम्मादिङि-असंजदसम्मादिङीसु णिरंतरो, तत्थ पडिववम्बपयङीणं बंधाभावादो ।

मिच्छाइडीसु तेदालीसुत्तरपच्चया, ओघपच्चएसु कम्मइयकायजोगं मोत्तृण सेस-बारसजोगपच्चयाणमभावादो । तत्थ पंचमिच्छत्तेसु अविणेदेसु अदत्तीस सासणसम्मादिडि-पच्चया । तत्थ अणंताणुवंभिचउविकत्थिवेदेसु अविणेदेसु तेत्तीस असंजदसम्मादिडिपच्चया होति । सेसं सुगमं ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-असादांबदणीय-चारसकसाय-पुरिसंबद-इस्स-रदि-अरदि-सोग-भय दुर्गुछा-पेचिंदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवत्रहुअ-उवचाद-परघाद-उम्साम-पमत्थविद्यावगइ-तम-बादर-पञ्जत-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुद्दासुद-सुभग-सुम्मर-आदेञ्ज-जसिकिति-अजसिकिति-णिर्मण-पंचतराइयाणं मिञ्छाइडी सासणो' च तिरिक्त्य-मणुसगइसंजुत्तं, एदेसिमपञ्जतकाते णिरय-देवगईणं वंधाभावादो । असंजद-सम्मादिद्विणो देव-मणुसगइसंजुत्तं वंधीत, तिसि णिरय-तिरिक्षवगईणं वंधाभावादो । मणुसगइ-

मनुष्योंमें उत्पन्न हुए जीवोंके निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

सासादनसम्मार्ग्या और असंयतसम्यग्धि गुणस्थानोमें निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके वन्धका अभाव है।

मिध्याद्यष्टियोंमें तेनातीस उत्तर प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, ओघब्रत्ययोंमें कार्मण-काययोगको छोड़कर दोग वारह योगप्रत्ययोंका अभाव है। उनमेंसे पांच मिध्यात्वोंको कम करनेपर अहतीस सासादनसम्यग्दष्टियोंके प्रत्यय होते हैं। उनमेंसे अनन्तानुवन्धि-चतुष्क और स्त्रीवृत्को कम करनेपर तेनीस असंयतसम्यग्द्यियोंके प्रत्यय होते हैं। शेप अक्षयण सुनाम है।

पांच क्वानावरणीय. छह दर्शनावरणीय, असातावेदमीय, बारह कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रित, अरित, होक. भय, जुगुन्सा, पंचेन्द्रियजाति, तेजस व कामण दारीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्ण, गंध, रस, स्वशं, अगुरुख, उपधात, परघात, उच्छ्वास, प्रशास, वर्ण, गंध, रस, स्वशं, अगुरुख, उपधात, परघात, उच्छ्वास, प्रशासतिहायोगित, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्यक्रारीर. स्थिर, अस्थिर. ग्रुभ, अग्रुभ, सुभग, सुस्वर, आद्य, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निर्मण और पांच अन्तरायकी मिथ्यादि स्वास्त्रस्थान्दि हिन्दैमाति एवं मतुष्यानिस संयुक्त वांधते हैं, क्योंकि, हनके अपर्याप्तकीर संयुक्त वांधते हैं, क्योंकि, इनके अपर्याप्तकारुमें तरक व देव गतियोंके वन्धका अभाव है। असंयनसम्बद्ध दिवाति व मगुष्यगितकारुमें तरक व देव गतियोंके वन्धका अभाव है। असंयनसम्बद्ध स्वास्त्रस्थान

मणुसगइराओरगाणुपुञ्चीओ सन्त्रे मणुसगइसंजुत्तं बंधित, साभाविवादो । ओराल्यिससीर-ओराल्यिससीरअंगोवंग-वञ्जिरसहसंघडणाणि मिच्छादिष्टि-साजणसम्मादिष्टिणो तिरिक्स-मणुस-यह्संजुत्तं, असंजदसम्मादिष्टिणो मणुसगइसंजुत्तं वंधित, एरासिमण्णगईहि सह विरोहादो । उच्चागोदं मिच्छादिष्टि-सासणसम्मादिष्टिणो मणुसगइसंजुत्तमेदेसिमपञ्जतकाले उच्चागोदा-विणाभाविदेवगईए वंधाभावादो । असंजदसम्मादिष्टिणो देव-मणुसगइसंजुत्तं वंधित, तस्सु-भयस्य वंधसंभवदंसणादो ।

मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुप्वी-औरालियसरीर-औरालियसरीरअंगोवंग-वञ्जरिसह— संघडणणं चउगइमिन्छाइडि-तिगइसासणसम्माइडि-देवंणरइयअसंजदसम्माइडिणो सामी । अवसेसाणं पयडीणं चउगइमिन्छाइडि-असंजदसम्माइडिणो तिगइसासणसम्माइडिणो च सामी । \_ पंचडाणं सुगमं । एदेसिमेत्य वंधविणासा णिव्य । पंचणाणावरणीय-छदंमणावरणीय-छरस-कसाय-भय-दुगुंछा-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्णचउक्क-अगुरुअलहुअ-उवधाद-णिमिण-वंधतराइ— साणं मिन्छाइडिम्डि चउन्विहो वंधो । अण्णत्य तिविहो, धुववंधामावारो । अवसेसाणं पयडीणं वंधो सव्वत्थ सादि-अद्धवो, अद्धवंधिनाहो ।

है। महुष्यगित और महुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वाको सव महुष्यगित संयुक्त यांधेन हैं, क्योंकि, ऐसा स्वामाधिक है। औदारिकतारीर, औदारिकतारीरांगीपांग और वज्रपंभसंहतनको निष्यादृष्टि और सामादनसम्यप्टार्टि निर्दमानि व महुष्यानिस संयुक्त तथा असंयत-सम्यप्टार्टि महुष्यानिसं संयुक्त यांधेन हैं, क्योंकि, इनका अत्य गानियोंक साथ विरोध हैं। उच्चगोजको मिथ्यादृष्टि और मामादनसम्यप्टार्टि महुष्यगितस संयुक्त वांधेन हैं, क्योंकि, इनके अपयोजकालमें उच्चगोजकी अधिनामाधिनी द्वगतिक वन्धका अभाव है। असंयतसम्यप्टार्टि देव व महुष्य गतिसं संयुक्त वांधेन हैं, क्योंकि, उच्चगोजके वन्धकी सम्भावना उक्त दोनों गतियोंक माध देखीं जाती है।

मनुष्यगति, मनुष्यगितश्योगयानुपूर्वी, औदारिकशरीर, औदारिकशरीरांगोपांग और वज्रपंभर्यहननेक चार्रो गितयोक मिथ्यार्टाष्ट्र, तीन गतियोक सामादनसम्बन्धि, तथा देव व नारकी असंवतसम्बन्धि स्वामी है। शेष प्रकृतियोक चार्रो गितयोक मिथ्यादाष्ट्रे व असंवतसम्बन्धि, तथा तीन गतियोक सामादनसम्बन्धि स्वामी हैं। बन्याच्यान सुगम है। इनका यहां वन्यांचनाश नहीं है।

पांच क्वानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, वारह कराय, भय, जुगुप्सा, तैजस व कार्मण दारीर, वर्णादिक चार, अगुरुळपु, उपचान, निर्माण और पांच अन्तरायका मिथ्याहरि गुणस्थानमें चारों प्रकारका वन्ध होता है। अन्यव तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां भुववस्थका अभाव है। शेष प्रकृतियोंका वन्ध सर्वत्र आदि व अभुव होता है, क्योंकि, वे अभुववन्धी हैं। णिद्दाणिद्दा-पयलापयल्य-योणिगद्धि-अणंताणुर्विषकोभ-माण-माया-लोभ-इत्थिवेद-तिरिक्लगइ-चउसंठाण-चउसंघडणं-तिरिक्लगइ--पाओग्गाणुपुव्वि-उज्जोव-अप्पसत्यविद्दायगइ-दुभग-दुस्तर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १६१ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी वंधा । एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ॥ १६२ ॥

एदस्सत्थे। बुच्चदे — अणंताणुवंधिचउनिकत्थिवेदाणं वंधोदया समं वीच्छिण्णा, सासणसम्मादिङ्गिन्द्र तदुमयाभावदंसणादो । एवमण्णपयडीणं जाणिय वत्तन्त्रं ।

यीणगिद्धितिय-चउसंठाण-चउसंघडण-उज्जोन-अप्पसत्थविहाबगह-दुस्सराणं परोदःबो वंथो, विग्गहपदीए एदासिमुद्रयाभावादो । अर्णताणुर्वथिचउन्कित्यिबेद-तिरिक्खगह-तिरिक्खगइराओगगाणुपुव्व-दुभग-अणादेज्ज-णीचागोदाणं सोदय-परोदंओ वंथो, एदासिमेत्य

निद्रानिद्रा, प्रचलप्रचला, स्त्यानगृद्धि, अनन्तानुबन्धी कीध, सान, साया, लेभ, स्त्रीवेद, तिर्यग्गति, चार संस्थान, चार संहनन, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्यात, अप्रशस्तिबहायोगति, दुर्मग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रका कीन बन्धक और कीन अबन्धक है ? ॥ १६१ ॥

यह सुत्र सुगम है।

मिष्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अवन्धक हैं॥ १६२॥

इस सुत्रका अर्थ कहते हैं—अनन्तानुविध्यनुष्क और स्विवेदका बन्ध व उदय दोनों साथमें ज्युचिष्ठम होते हैं, क्योंकि, सासादनसम्बग्दिए गुणस्थानमें उन दोनोंका अभाव देखा जाता है। इसी प्रकार अन्य प्रकृतियोंका पूर्व या पश्चान् होनेवाला बन्ध व उदयका म्यूच्छेड् जानकर कहना चाहिये।

स्त्यानमृद्धित्रय, खार संस्थान, बार संहनन, उपोल, अप्रशस्तविद्वायोगित और दुस्बरका परोहय क्या होता है, क्योंकि, विप्रह्मतिमें इनके उद्यक्त अभाव है। अनन्तातुबन्धिकतुष्क, ऋषिद, तिर्वमाति, तिर्यमातिप्रायोग्यातुपूर्वी, दुर्भग, अनादेय और नीचगोत्र, इनका स्वोदय-परोहय बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनके उद्यके

१ मतिषु ' पंचसघडण' इति पाठः ।

उदयणियमाभावादो । यीणागिद्धितय-अणंताणुवंधिचउनकाणं णिरंतरो वंधो, धुववंधितादो । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओगमाणुपुच्ची-णीचागोदाणं मिच्छाइडिग्टि सांतर-णिरंतरो वंधो । कर्ष णिरंतरो ? सत्तमपुद्धविणेरदण्हितो तउ-वाउककाइण्हितो चक्यविन्महाणं णिरंतरवंधदंसणादो । सासणसम्माहिट्टिव्ह सांतरे, तत्ते विणम्मयसासणसम्माइटीणं संभवाभावादो । अवसेसाणं पच्छीणं सव्वत्य सांतरो वंधो, अणिवर्मण बंधुत्रसर्वसणादो । पच्च्या सुनमा । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्माणुपुच्ची-उज्जीवाणि तिरिक्खा-स्वत्यक्षसायं पयडीओ तिरिक्खा-स्वत्यक्षसायं पयडीओ तिरिक्खा-स्वत्यक्षसायं पच्छीमा । बंधद्धाणं संभिच्छाइणं च सुनमा । बंधद्धाणं संभिच्छाइणं च सुनमा । बंधद्धाणं संभिच्छाइणं च सुनमे । बीणागिद्धितय-अणंताणुवंधिचउक्काणं मिच्छाइडिग्टि चउव्विहो संभी । सामणे दुविहो, अणाइ-धुवाभावादो । अवसेसाणं पचडीणं सव्यत्य वंधो सादि-अद्धो ।

सादावेदणीयस्स को बंधो को अवंधो ? ॥ १६३ ॥ सगमं।

नियमका अभाव है। स्यानपृद्धित्रय और अनन्तानुबन्धिन्तुष्कका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वे भ्रुवबन्धी हैं। निर्यन्मति, तिर्यन्मतिप्रायोग्यानुपूर्वी और नीनगोत्रका मिथ्यादिष्ठ गुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है।

शंका-निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—क्योंकि, सप्तम पृथिवीके नारकियों और तेजकाथिक व वायुकाथिकों-मेंसे विमहको करनेवाले जीयोंके निरन्तर यथ्य देखा जाता है

सासादनसम्यग्टिष्ट गुणस्थानमें इनका सान्तर यन्त्र होता है, क्योंकि, बहांसे निकले हुए सासादनसम्यग्टियोंकी सम्मावना नहीं है। रोप प्रकृतियोंका सर्वेत्र सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, अनियमसे उनका बन्धविधाम देखा जाता है। प्रत्यय सुगम हैं।

तिर्यमाति, तिर्यमातिप्रायोग्यानुपूर्वी और उद्योनको तिर्यमानिम समुकः तथा होष प्रकृतियोंको तिर्यमाति व मनुष्यातिस संयुक्तः वांध्रने हैं। चारो गांत्योंके तिष्यादिष्ट और तींन गतियोंके तिष्यादिष्ट और तींन गतियोंके साक्षाइनसम्यग्हिष्ट म्यामी हैं। वन्ध्राध्यान और दन्ध्र्यितमस्थान सुगम हैं। स्त्यानपृक्षित्रय और अनतानुवन्ध्रियनुष्कका मिध्यादिष्ट गुणस्थानमें चारों मक्कारका वन्ध्र होता है। सासादन गुणस्थानमें दो प्रकृतियोंका वन्ध्र होता है, क्योंकि, वहां अनादि व भ्रष्ट बन्ध्रका अभाव है। रोप प्रकृतियोंका सर्वत्र सादि व अभ्रुव बन्ध्र होता है।

सातावेदनीयका कीन बन्धक और कीन अवन्धक है ? ॥ १६३ ॥ **यह एक सुराम है** ।

#### मिन्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्टी सजोगिकेवली बंधा । एदे बंधा, अबंधा णित्य ॥ १६४ ॥

सादावेदणीयस्स बंधो उदओ वा पुब्नं वेच्छिणणो कि पच्छा वोच्छिणणो ति एत्थ परिक्खा णत्थि, तदुभयवोच्छेदाभावादो । सोदय-परोदओ वंधो, अदुवोदयत्तादो । सजोगि-केविलिग्दि णिरंतरो बंधो, पिडवक्खपयदीए बंघाभावादो । अण्णत्य सांतरो । पच्चया सुगमा । णत्रिर सजोगिकेविलिग्दि कम्मइयकायजोगपच्चओ एक्को चेव । मिच्छाइडिःसासणसम्मा-इडिणो तिरिक्ख-मणुसगइसंग्रुतं असंजदसम्मादिडिणो देव-मणुसगृहसंग्रुतं बंधीत । सजोगि-केविली अगइसंग्रुतं । चउगाइमिच्छाइडि अमंजदसम्मादिडिणो तिगइसासणसम्मादिडिणो मणुसगइसजोगिकेविलिणो च सामी । बंबदाणं सुगमं । एत्थ वंबवोच्छेदो णारिथ । सादि-अद्वेवा वंधो, परियत्तमाणवंधादो ।

मिच्छत्तः णवुंसयवेदःचउजादिः हुंडसंठाणः असंपत्तसेवदृसंघडणः— आदावः थावरः सुहुमः अपज्जत्त-साहारणसरीरणामाणं को बंधो को अवंधो ? ॥ १६५ ॥

मिथ्यादिष्ट, सासादनसम्यग्दष्टि, असंयतमम्यग्दिष्टि और सयोगकेवळी बन्धक हैं। ये बन्धक हैं. अयन्धक नहीं हैं ॥ १६४ ॥

मिध्यात्व, नयुंसक्तेद, चार जातियां, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तस्रुपाटिकासंहनन, आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणशरीर नामकर्मका कीन बन्धक व कीन अवन्धक है ? ॥ १६५ ॥ सुगमं ।

# मिच्छाइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १६६ ॥

एस्य पुन्वं पच्छा वा बंघो बोन्छिणो'ति विचारो णरिय, एक्कगुणडाणिम तद-संभवादो । मिच्छत्तस्य सोद्यो बंघो, अण्णहा वंषाणुवर्ठभादो । णहुंसयवेद-चउजादि-थावर-सुदुम-अपञ्जत्तणामाणं बंघो सोदय-परोदजो, विग्महगदीए उदयणियमाभावादो । हुंडसंद्राण-असंपत्तसेबद्दसंघडण-आदाव-साहारणसरीरणामाणं परोदयो बंघो, विग्महगदीए णिदमंणदार्मि द्रद्यामाबादो । मिच्छत्तस्य बंघो णिरंतरो । अवसेसाणं पर्यक्षणं सांतरो, अणियमेण एगसमय-बंघदंसणादो । पच्चया सुगमा । मिच्छत-णुवंमयवेद-कुंडसंद्राण-अपंपतसंवद्रसंघडण-अपज्ञातणं तिरिक्ख-मणुसगद्दसंहुतो, चदुजादि-आदाव-यावर-सुदुस-साहारणाणं तिरिक्वरवाइसंद्रुतो बंधो, अण्णगदिह सह एदासि बंधविराहादो । मिच्छत-णुवंमयवद-हुंडसंद्राण-असंपत्तसंबद्दसंवडणाणं चउम्महम्मछाइद्वी सामी, चउमहउदएण सह एदासि बंधस्य विराहाभावादो । एइंदिय-

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, श्रेप अबन्धक हैं ॥ १६६ ॥

यहां उस्यसे पूर्वेमें अथवा पीछं बन्ध व्युच्छित्र होता है, यह विचार नहीं है, क्योंकि, एक गुणस्थानमें वह सम्भव ही नहीं है। मिय्यात्वका स्वोद्य बन्ध होता है। क्योंकि, अपने उदयके विना उसका बन्ध पाया नहीं जाता। न चुंसकंबर, चार जातियां, स्थाय, सुस्क और अपर्यात्व नामकर्मका बन्ध स्वोदय-परोदय होता है, क्योंकि, विम्रह्मानिर्में इनके उदयका नियम नहीं है। हुण्डसंस्थान, असंप्रात्नपृपादिकासंहनन, आसाप और साधारणसरीर नामकर्मका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, विम्रह्मातिर्में सियमसे इनके उदयका अमाब है।

मिध्यात्यका बन्ध निरन्तर होता है। होप प्रकृतियाँका सान्तर बन्ध होता है, क्याँकि, उनका अनियमसे एक समय बन्ध देखा जाता है। प्रत्यय सुगम हैं। मिध्यात्व, नपुंतकवेद, हुण्डर्सस्यान, असंप्राप्तस्पाटिकासंहन्त और अपर्याप्तका तिर्यमाति व मनुष्यगतिसे संयुक्त तथा चार जातियां, आताप, स्थावर, सुक्स और साधारणका तिर्यमातिसे संयुक्त तथा चार जातियां, आताप, स्थावर, सुक्स और साधारणका विरोध है। मिध्यात्व, नपुंसकवेद, हुण्डर्सस्थान और असंग्राप्तस्पाटिकासंहननके चारों गतियांके सिध्यादिष्ट स्थामी हैं, क्योंकि, चारों गतियोंके उदयके साथ हुनके कुण्डला गतियांके मिध्यादिष्ट स्थामी हैं, क्योंकि, चारों गतियोंक उदयके साथ हुनके कुण्डला

र काप्रतो 'पच्छा वा बोच्छिण्णो ' इति पाठः ।

आदाव-यावराणं तिगइमिच्छाइडी सामी, णिरयगइमिच्छाइडिम्हि तार्सि बंघाभावादो । बीइंदिय-तीइंदिय-बर्जरिदिय-सुद्दम-अपज्जत-साहारणाणं तिरिक्ख-मणुसगइमिच्छाइडी सामी, देव-णेरइ-एसु एदार्सि बंघाभावादो । बंघद्वाणं वंघविणङ्डाणं च सुगमं । मिच्छत्तस्य बंघो चउन्त्रिहो । सेसाणं सादि-अद्भवो ।

देवगइ-वेउन्वियसरीर-वेउन्वियसरीरंगोवंग-देवगइपाओग्गाणु-पुव्वि-तित्थयरणामाणं को बंधो को अवंधो ? ॥ १६७ ॥

सुगमं

असंजदसम्मादिही वंधा । एदे बंधा. अवेससा अवंधा ॥१६८॥

र्कि बंघो पुट्यं पच्छा वा बेल्डिणणां ति एत्थ विचारा णत्थि, एक्किन्द् तदसंभवादो । एदासि पंचण्हं पि परोदओ बंघो, सोदएण सह सगबंधस्म विरोहादो । णिरंतरा बंघो, णियमेणाणेगसमयबंधदंसणादो । विम्महगदीए दोण्हं समयाणं कथमणेगववएसो १ ण, एगं मोन्तुणुवरिमसन्वसंखाण अणेगमदणुत्तीदो । पच्चया सुगमा । णवरि णबुंसयवैदपच्चओ

विरोध नहीं है। एकेन्द्रिय, आलाप और स्थावर प्रकृतियोंक तीन गतियोंके मिथ्यादाष्टि सामी हैं, क्योंकि, नरकगतिमें मिथ्यादाष्टि गुणस्थानमें उनके बन्धका अभाव है। द्वीन्द्रिय, व्वीत्रिय, सदस, अवर्यात्व और साधारण प्रकृतियोंके तिर्यगति व मनुष्य-गतिके मिथ्यादाष्ट स्वामी हैं, क्योंकि, देव व नारिक्योंमें इनके बन्धका अभाव है। क्यादान और बन्धदिनप्रस्थान सुगम है। मिथ्यादाका और बन्धदिनप्रस्थान सुगम है। मिथ्यादाका वन्ध चारों प्रकारका होता है। देश प्रकृतियोंका सादि व अधुव बन्ध होता है।

देवगति, वैकियिकशरीर, वैकियिकशरीरांगोपांग, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और तीर्थिकर नामकर्मका कौन बन्धक और कीन अवन्धक है ? ॥ १६७ ॥

यह सूत्र सुगम है।

असंयतसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ १६८ ॥

क्या बन्ध उदयसे पूर्वमें या पश्चात् न्युच्छित्र होता है, यह विचार यहां नहीं है, क्योंकि, एक गुणस्थानमें उक्त विचार सम्भव नहीं है। हन पांची महतियाँका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, हनके अपने उदयके साथ बन्ध होनेका विरोध है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, नियमसे हनका अनेक समय नक बन्ध देखा जाता है।

शुंका-वित्रहगतिमें दो समयोंका नाम अनेक समय कैसे हो सकता है ?

समापान— नहीं, क्योंकि, एकको छोड़कर ऊपरकी सब संख्यामें 'अनेक' शब्दकी प्रकासि है।

प्रत्यय सुगम हैं। विशेष इतना है कि यहां नपुंसकवेद प्रत्यय नहीं है, क्योंकि,

. स्वस्क, विस्पद्दगदीए वहमाण्येरह्यअसंवदसम्मादिहीसु वेउव्यिवचनकरूस वंधाभासादो । तिर्वयस्ट्स पुण ते चेव तेतीस प्रवया, तत्य णवंसयवेदपबयदंसगादो । वेउव्यिवचउकरूस देवस्वसंस्त पुण ते चेव तेतीस प्रवया, तत्य णवंसयवेदपबयदंसगादो । वेउव्यिवचउकरूस्स देवस्वसंस्त तिरिक्ख-मणुसअसंजदसम्मादिही सामी । तिरिव्यदस्म तिगइअसंजदसम्मादिही सामी । तिरिव्यदस्म तिगइअसंजदसम्मादिही सामी । तिरिव्यवस्म तिगइअसंजदसम्मादिहीसु तिर्थयस्वयाबादो । वंगदाणं वंगवोच्छर्डाणं च सुगमं । । एदासि वंगवास्म सादि-अद्वेत, धुववंधिताभावादो ।

वेदाणुवादेण इत्थिवेद-पुरिसवेद-णबुंसयवेदएसु पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-सादावेदणीय-चदुसंजलण-पुरिसवेद-जसिकिति उचा -मोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १६९ ॥

सगम ।

मिच्छाइडिप्पहुडि जाव आणियट्टिउवसमा खवा बंधा ! एदे बंधा, अबंधा णित्य ॥ १७०॥

विष्रद्वातिमें वर्तमान नारकी असंयत सम्यद्दाष्ट्रयोंमें बैकि विकचतुरक वर्ष्यका अभाव है। किन्तु तीर्यंकर प्रकृतिके वे ही तेतीस प्रत्य है, क्योंकि, उनमें नवुंतकवेद प्रत्य देखा जाता है। बैकियिकचतुर्व्यका देवगतिस संयुक्त और तीर्यंकर प्रकृतिका देव एवं मनुष्य गतिसे संयुक्त वाच होता है। वैकियिकचतुर्व्यक वर्ष्यके तिर्यंच व मनुष्य असंयतसम्यग्रदृष्टि स्वामी है। वैकियिकचतुर्व्यक वर्ष्यके तिर्यंच व मनुष्य असंयतसम्यग्रदृष्टि स्वामी है, क्योंकि, तिर्यंचातिक असंयतसम्यग्रदृष्टि स्वामी है, क्योंकि, तिर्यमातिक असंयतसम्यग्रदृष्टि स्वामी है। क्योंकि, तिर्यमातिक असंयतसम्यग्रदृष्टि स्वामी है। इन्हा वर्ष्य सादि और अनुष्य होता है, क्योंकि, वे भ्रुष्यक्यी नहीं हैं।

वेदमार्गणातुसार स्त्रीवेरी, पुरुषेवदी और नपुंतकनेदियोंने पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, सातावेदनीय, चार संज्यलन, पुरुषेवद, यक्षकीति, उच्चमात्र और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १६९ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिध्यादृष्टिसे टेकर अनिवृत्तिकरण उपशमक और क्षपक तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं ॥ १७०॥ इंस्पिकेदस्स तात वुच्चदे— एत्य उदयादो वंची पुज्यं पच्छां वा नेच्छिणणो सिं विचासे णात्थ, पुरिसनेदस्स एयंतेणुदयाभावादो संसाणं च पयडीणं वंचीदवचोच्छेदामावादो ।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराइयाणं च सोदओ बंधो, धुवोदयत्तादो । पुरिसवेदस्स परोदओ बंधो, इत्यिवेद उदिण्ण पुरिसवेदस्स परोदओ बंधो, इत्यिवेद उदिण्ण पुरिसवेदस्सदयाभावरदे । सादावेदणीय-चदुसंजरुणाणं सोदय-परोदओ बंधो, उदएण परावत्तणपयिष्ठत्तादे । जसकितीए मिच्छाद्दिक्व प्यतिक्राया । उत्तरि सोदय-परोदओ, एदेसु पिठवक्सुद्धस्मनादो । उत्तरि सोदओ चेव, पिठवक्सुद्धस्मनादो । उत्तरि सोदओ चेव, पिठवक्सुद्धस्मनादो । उत्तरि सोदओ चेव, णीचागोदस्स मिच्छाद्दिक्य सोदओ चेव, णीचागोदस्सुद्दयाभावादो ।

पंचणाणावरणीय चउदंसणावरणीय-चउसंजरुण-पंचेतराइयाणं णिरंतरा वंषो, **धुवर्वधि-**त्तादो । सादावेदणीय-जसकितीणं मिञ्छादिहिप्पहुडि जाव पमत्तसंजदे। ति सांतरा वंधो, पडिवक्खपयडीग् चंधुवरुंभारो । उत्तरि णिरंतरो, णिप्पडिवक्खतादो । पुरिसवेदुज्चागोदाणं

पहले स्वोबेदीके विषयमें कहते हैं — यहां उदयसे बन्ध पूर्वमें या प्रश्नात म्युज्छिन्न होता है, यह विचार नहीं है, क्योंकि, नियमसे वहां पुरुषवेदके उदयका लभाव है, तथा होग प्रकृतियोंके बन्ध और उदयके स्युच्छेदका लगाव है।

पांच झानायरणीय, चार दर्शनायरणीय और पांच अन्तरायका स्वोद् व बन्ध होता है, क्योंकि, व ध्र्वोद् यी हैं। पुरुपवेदका परोद्य बन्ध होता है, क्योंकि, क्रीवेदका उदय होनेपर पुरुपवेदके उदयका अभाव है। सातावेदनीय और चार संन्वलनका उदय होनेपर पुरुपवेदके उदयका अभाव है। सातावेदनीय और चार संन्वलनका देवांद्र परोद्य बन्ध होता है, क्योंकि, उद्यक्षी अपेक्षा ये महतियां परिवर्तनदािल हैं। याक्षीतिंका मिथ्यादिएसे रुक्त असंयत्तसम्बन्धि तक स्वोद्य-परोद्य बन्ध होता है, क्योंकि, इन गुणस्थानोंमें उसकी प्रतिपक्ष प्रकृतिका उद्य सम्भव है। उपरिम्म गुणस्थानोंमें उसकी प्रतिपक्ष प्रकृतिका उद्यक्त अभाव है। उपरोप्त प्रकृतिको उद्यक्त अभाव है। उच्यापिक मिथ्यादिले रेक्त संयत्तासंयत गुणस्थान तक स्वोद्य-परोद्य क्याद होते है, क्योंकि, इन गुणस्थानोंमें नीक्योत्रका उदय सम्भव है। संयत्तासंयतले उपर स्वोद्य है क्या हीता है, क्योंकि, वहां नीचगोत्रका उदयका अभाव है।

पांच झानावरणीय, चार न्दीनावरणीय, चार संज्वलन और पांच अन्तरायका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंके, के कुवबन्धी हैं। सातावेदनीय और यदाकीर्तिका मिण्या-हिसे लेकर प्रमण्यतंयत तक सान्तर बच्च होता है, क्योंकि, यहां उनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बच्च पाया जाता है। ऊपर उनका निरन्तर बच्च होता है, क्योंकि, यहां इनका बच्च प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बच्चसे रहित है। पुरुषीक्ष और उच्चलीक्षका मिण्याहाहै प्रस् मिच्छादिङ्किसासणसम्मादिङ्कीसु सांतर-णिरंतरो बंधो।कथं णिरंतरो ? ण, पम्म-सुक्कलेसिएसु तिरिक्ख-सपुरसेसु पुरिसवेदुच्चागोदाणं जिरंतरबंधुवलंगादो। उबीर णिरंतरो, पडिवक्ख-पदर्शणं षंघाभावादो।

सन्वगुणडाणाणमाचपन्चएसु पुरिस-णवंतयचेदसु अवणिदेसु अवसेसा एर्ध एदार्सि पञ्चया होति । णवरि पमतसंजदेसु आहार-आहारमिस्सकायजोगपन्चया अवणेदेव्या, इस्थिबेदोदइल्डाणं तदसंमवादो । असंजदसम्मादिई।सु ओराठिय-चेठिव्यमिस्स-कम्मइयकाय-जोगपन्चया अवणेदच्या, तत्थ असंजदसम्मादिई।णभपज्जतकालभावादो । सेसं सुगमं ।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-चडुसंजरूण-पंचतराइयाणं मिन्छाइट्टी चउगइ-संजुत्तं । सासणसम्माइट्टी तिगइसंजुत्तं, िणरयगईए अभावादा । सम्मामिन्छादिष्टि-असंजदसम्मा-दिष्टिणो देव-मणुसगइसंजुत्तं । उर्वारमा देवगइसंजुत्तं अगइसंजुत्तं च वंधीत । सादावेदणीय-पुरिसवेद-जसिकतीओ मिन्छादिष्टि-सामणसम्मादिष्टिणो तिगइसंजुत्तं, सम्मामिन्छादिष्टि-असंजद-

सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थानोंमें सान्तर-निरन्तर वन्य होता है।

शंका--निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि पद्म और शुक्ल लेश्याबाले निर्यंच व मनुष्योंमें पुरुषवेश और उच्चगोत्रका निरन्तर वन्ध पाया जाता है।

ऊपर उनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है।

सव गुणस्थानोंके ओधप्रत्ययों में पुरुषंद और नयुंमकवेदको कम करदेनपर देशय यहां इन प्रकृतियोंके प्रत्यय होते हैं । विशेषना इतनी है कि प्रमत्तसंयतों में आहारक और आहारकिमिश्र काययोगप्रत्ययोंको कम करना चाहिय, क्योंकि, स्वीवदिकं उदय युक्त जीवोंके वे दोनों प्रत्यय सम्भव नहीं असंयतसम्पर्धाटियों में ओदारिकिमिश्र, वैकियिकामिश्र और कामिण काययोग प्रत्ययोंको कम करना चाहिय, क्योंक, स्वीवदियों में असंयत-सम्यग्रिययोंके अपर्यात्वकालका अभाव है । दोष प्रसुषणा मुगम है ।

पांच क्षानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, चार संस्वतन और पांच अन्तरायको मिध्याहाँहे चारों गतियाँसं संयुक्त, तथा सासादनसम्यग्टाँए तीन गतियाँसं संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, सासादनसम्यग्टाँथयोंनं नरकगतिक बन्धका अभाव है। सम्यग्मिध्याहाँ और असंयतसम्यग्डाँहे देवनाति व मनुष्यगतिसं संयुक्त वांधने हैं। उपरिंस क्योंवरी जीव देवगतिसे संयुक्त और गतिसंयोगसे रहित वांधन हैं। मानावदनीय, पुरुषवेद और यशक्तीतिको मिध्याडाँहे व सासादनसम्यग्टाँह तीन गतियोंनं संयुक्तः सम्यगिमध्याहाँहे

१ अप्रतो ' पुरिसवेदुःवागोदानं पि ' इति पाढः ।

सम्मादिष्टिणो देव-मणुसगइसंबुत्तं, उबिरेमा देवगइसंबुत्तमगइसंबुत्तं च बंधीत । उच्चागोदं सव्ये देव-मणुसगइसंबुत्तमगइसंबुत्तं च बंधीत ।

तिगइमिच्छादिहि-सासणसम्मादिहि-सम्माभिच्छादिहि-असंजदसम्मादिहिणो सामी, णिरयगदीए इत्थिवेदस्युदयाभावादो । दुगइसंजदासंजदा सामी, देव-णेरइएसु अणुव्वईण-मभावादो । उविर मणुस्सा चेव, अण्णत्युविरमगुणाभावादो । वंधद्वाणं सुगमं । वंधवोच्छेदो णत्यि । वंचणाणावरणीय चउदंसणावरणीय-चउसंजरुण-पंचंतराह्याणं मिच्छाइहीसु चउन्चिहो षंघो । अण्णत्य तिविहो, सुवाभावादो । सेसपयडीणं सादि-अद्धवो, अद्धववंधितादो ।

## बेट्राणी ओघं ॥ १७१ ॥

बेहाणी' मिच्छाइडि-सामणसम्माइडीखु चंपपाओग्गमावेण अवडिदाणि ति बुत्तं होदि । तेर्सि परूवणा ओषं होदि ओषतुल्ठेति जं बुत्तं होदि । एदमप्पणासुत्तं देसामासियं, ओघादो एद(स्हि योवभेद्वतंत्रमादो । तं भण्णमाणसुत्तत्वेण' सह सिस्साणुग्गहर्द्वं परुवेमो— थीणगिद्धितिय-

और असंयतसम्यन्दृष्टि देवगति व मनुष्यगतिसे संयुक्तः तथा उपरिम जीव देवगतिसे संयुक्त और गतिसंयोगसे रहित वांघते हैं। उच्चगोत्रको सब स्वीवेदी जीव देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त तथा गतिसंयोगसे रहित वांघते हैं।

तीन गतियों के मिध्यादृष्टि, सासादनसम्यव्दृष्टि, सम्यग्निध्यादृष्टि और असंयत-सम्यव्दृष्टि स्वामी हैं, क्योंकि, नरकातिमें कीवेदके उद्यक्ता अमाब है। दो गतियों के स्यतासंयत स्वामी हैं, क्योंकि, देव-नारिक्यों में अणुव्वतियों का अमाव है। उपरिम गुणस्थानकों मनुष्य ही स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियों में उपरिम गुणस्थानों का अमाव है। बच्धाध्वान सुगम है। बच्धाबुच्छेद हैं नहीं। पांच हातावरणीय, चार दर्शनावरणीय, चार संत्रवलन भीर पांच अन्तरायों का मिस्यादृष्टियों में चारी प्रकारका बच्ध होता है। अन्य गुणस्थानों में तीन प्रकारका बच्ध होता है, क्यों कि, वहां भुव बच्धका अभाव है। शेष प्रकृतियोंका सादि व अधूव बच्य होता है, क्योंकि, वह अधूववच्छी हैं।

द्विस्थानिक प्रकृतियोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ १७१ ॥

द्विस्थानिकका अर्थ मिथ्यादष्टि और साक्षादनसम्यग्दिष्ट गुणस्थानीमें बन्धकी योग्यतासे अवस्थित मृकृतियां है। उनकी प्ररूपणा ओष हे अर्थान, ओषके समान है, यह अभिप्राय है। यह अर्थणासूत्र देशामशैक है, क्योंकि, ओषके हसमें थोड़ा मेद पाया जाता है। प्रस्तुत सुत्रके अर्थके साथ शिष्योंके अनुमहार्थ उक्त भेदकी प्ररूपणा करते हैं— अर्णताष्ट्रंषीच उष्टिकत्थिवेद्-तिरिक्खाउ-तिरिक्खगद्द-चउसंठाण-चउसंघण-तिरिक्खगद्दगार्थो-म्माणुपुञ्चि-उज्जोद-अप्पसत्थिवद्दायगद्द-दुभग-दुस्सर-अणदिज्ज-णीचागोदाणि बेद्दाणियाणि । एदे**सु** अर्णताणुषांपिच उक्कस्स संपोदया समं बोन्छिण्णा । अण्णपयडीणे<sup>'</sup> सर्व्वार्सि पि पुर्व्व षंषो पच्छा उदओ बोन्छेदुमुबगओ । कुदो ? तपोवटंमादो ।

थीणांगिद्धित्तय-अणंताणुर्वधिच उक्क-तिरिक्खाउ-तिरिक्खगड्-चटुसंठण-चटुसंघण-चटुसंघण-तिरिक्खगणुणुब्दि-उज्जीव-अप्पतत्थिहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं वंधो सोदय-परोदओ, उभयथा वि बंधाविरोहादो । इत्थिवेदस्स सोदएणेव वंधो, तदुदयमहिकिन्चं परूपणारंभादो । ओघादो एत्थ विसेसो एसो, तत्थ सोदय-परोदएहि वंधोवेदसादो ।

थीणागिद्धित्तिय-अणंताणुषंचित्र उक्कतिरिक्खा उआणं वंघो णिरंतरा । तिरिक्खगर्-तिरिक्खगर्राओग्गाणुपुःबी-णीचागोदाणं मिच्छार्रहिम्हि सांतर-णिरंतरा, सत्तमपुढनीणेरहएहिंता तेउ-बाउकार्र्एहेंता च णिप्कडिट्णित्थिवेदेसुपण्णाणं सुहुत्तस्संता णिरंतरबंधुवरुंमादो ।

स्थानमृद्धित्रय, अनन्तानुविध्यनुष्क, ख्रीवेद, तिर्यमानु तिर्यमानि, चार संस्थान, सार संदतन, निर्यमानिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्तिवडायोगानि, दुर्मग, दुस्यर, अनादेय और तीचगीन, ये हिस्थानिक प्रकृतियां हैं। इनमें अनन्तानुवश्चियनुष्कता बन्ध और उद्यय दोनों साथ द्वुस्थित्र होते हैं। अन्य सब ही प्रकृतियाँका पूर्वमें यन्ध और पक्षात् उद्य दुन्केंद्रको प्राप्त होता है, क्योंकि, वैसा पाया जाता है।

स्त्यानगृद्धित्रय, अनन्तानुबन्धिनतुष्क, निर्यमाषु, नियमानि, चार संस्थान, चार संहतन, तिर्यमानुपूर्वी, उद्यात, अवशस्त्रावहायामित, दुर्मग, दुम्बर, अनादेय और नीवगोत्रका वस्य स्वीदय परोदय होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारसे ही उनके बन्धके विरोधका अभाव है। स्वीवदका स्वीदयसे ही वस्य होता है, क्योंकि, उसके उदयका अधिकार करने हस मकरणवाका प्रारम्भ हुआ है। आयस यहां यह विदेश है, क्योंकि, वहां स्वोदय-परोदयसे बन्धका उपदेश हैं।

स्त्यानगृद्धित्रय, अनन्तानुविध्यनुष्क और तिर्यगायुका वन्ध निरन्तर होता है। तिर्यग्गिति, तिर्यग्गितप्रायोग्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका वन्ध मिध्यादि ग्रुणस्थानमे सान्तर निरन्तर होता है, क्योंकि, सप्तम गृथिवीके नारकियोंमेंने तथा तेजकायिक व वायुकायिक बीवोंमेंसे निकलकर स्विविदयोंमें उत्पन्न हुए जीवोंके अन्तर्गुहर्त काल तक निरन्तर बन्ध

१ प्रतिषु 'अण्यापयदीर्ण ' इति वाठः।

२ प्रतिषु 'तदुमयमहिकिच्द ' इति पाठः ।

सासणिय संतरो, तत्तो तेसिसुववादामावादो । अवसेसाणं पयडीणं बंधो सांतरो, अणिवमेणेण-समयबंधुबळमादो । एसा परूवणा ओघादो योवेण वि ण विरूज्झदि, समाणनुवळमादो ।

पञ्चया ओषपञ्चयतुल्ला । णविर मिन्छादिष्टि-सासणसम्मादिष्टीणं जहाकमेण तेवण्णहेत्तालीसुत्तरपत्रया, प्रिस-णवंतयवेदरान्चयाणममावादो । तिरिक्खाउअस्स मिन्छादिष्टि-सासणसम्मादिष्टीसु कमेण पंचास पंचेतालीस पञ्चया, ओरालिय-वेउव्वियमिस्स-कम्मइयकाय-जोग-पुरिस-णवंतयवेदराञ्चयाणमभावादो । तदभावा वि इत्थिवेदोदइल्लाणमपञ्जतकाले आउअकम्मस्स वेधामावादो ।

तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-तिरिक्खगद्दपाओग्गाणुपुव्व-उज्जेवाणि भिच्छादिष्टि-सासण-सम्मादिष्टिणो तिरिक्खगद्दसंजुत्तं वंधति । अप्यमत्यविद्यायगदि-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचा-गोदाणि भिच्छाद्दष्टिणो तिगद्दसंजुत्तं वंधति, देवगईए वंधाआवादो। सासणसम्माद्दष्टिणो तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तं वंधति, देव-णिरयगईए सह वंधाआवादो। चउसंठाण-चउसंघहणाणि तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तं वंधति, एदासि णिरय-देवगईहि सह वंधाआवादो। थीणगिद्धित्वय-अणंताणु-

पाया जाता है। सासाइमसम्बग्धार गुणस्थानमें सान्तर बन्ध होना है, क्योंकि, उस गुणस्थानसे उक्त जीवोंक उत्पादका अभाव है। शेष प्रकृतियोंका बन्ध सान्तर होता है, क्योंकि, विना नियमके उनका एक समय बन्ध पाया जाता है। यह प्ररूपणा ओघसे थोड़ी भी विरुद्ध नहीं है, क्योंकि, समानता पायी जाती है।

प्रत्यय ओघप्रत्ययों के समान हैं। विशेषता इतनी है कि मिध्यादृष्टि और सामादृतसम्यग्दृष्टियों के यथाक्रममे निरंपन और अङ्गालीस उत्तर प्रत्यय हैं, क्योंकि, उनके पुरुषद् और नपुंसकवेद प्रत्ययों का अभाव है। तिर्पगायुके मिध्यादृष्टि और सामादृतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानों में कमसे पचास और पेतालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, उनके कीदारिकमिश्र, बेकियिकमिश्र, कार्मणकाययोग, पुरुषवेद और नपुंसकवेद प्रत्ययोंका अभाव है। उनका अभाव भी स्वोवेदोद्य युक्त जीयोंक अपर्याप्तकालमें आयु कर्मके बन्धका अभाव होनेसे है।

तिर्यगायु, निर्यगाति, तिर्थगातिमायोग्यानुष्वी और उद्योतको मिच्यादिष्ट य सासादनसम्यग्दिष्ट जीव तिर्यगातिस संयुक्त बांघते हैं। अप्रशस्तिवहायोगिति, तुर्भग, दुस्या, अगतिय तीन गतियोसे संयुक्त बांघते हैं, क्योंकि, उनके देवगतिक बग्धका मिध्यादिष्ट जीव तीन गतियोसे संयुक्त बांघते हैं, क्योंकि, उनके देवगतिक बग्धका समाव है। सासादनसम्यग्दिष्ट तिर्यगाति व सनुष्य-गतिसे संयुक्त बांघते हैं, क्योंकि, उनके देव व नरक गतिक साथ उनका बग्ध नहीं होता। बार संस्थान और चार संहतनको तिर्यगाति व मनुष्यमतिसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, उनके देव व नरक गतिक साथ उनका बग्ध नहीं होता।

बंधिचउक्काणि मिच्छाइहिणो चउगइसंबुत्तं, सासणसम्मादिष्टिणो तिगइसंबुत्तं बंधंति, णिरयगईए अभावादो ।

सञ्चासि पयडीणं तिगड्सिन्छादिडि-सासणसम्मादिडिणो सामी, णिरयगईए इत्यिनेदु-दयाभावादो । बंधदाणं बंधविणदृद्धाणं च सुगमं, सुनुहिड्सादो । सत्तण्डं धुवपयडीणं मिन्छा-इडिस्टि च उञ्चिहो बंधो । सासणे दुविहो बंधो, अणाड्-धुवामावादो । अवसेसाणं सञ्बत्ध सादि-अद्धवो, अद्धवबंधितादो ।

#### णिहा पयला य ओघं ॥ १७२ ॥

एदासिं दोण्हं पयडीणं जहा आधिम्म परूवणा कर्। तहा कायच्या । णविरे पच्चएसु पुरिस-णबुंत्तयवेदपच्चया अवणदच्या । णविरे असंजदसम्मादिद्विम्हि ओरालिय-वेउच्यिवसिस्स-कम्मृह्यकायज्ञेगां च, इत्थिवेदाहियारादो । पमत्ततंत्रदाश्चि पुरिस णबुंसयवेदेहि सह आहारदुंग च अवणदच्यं, अप्यसत्यवेदोदङ्ल्लाणमाहारसरीरस्सुदयाभावादो । तिगश्मिच्छादिट्व-सामणसम्मा-दिद्वि-सम्मामिच्छादिट्व-अमंजदमम्मादिट्विणों सामी, णिरयगईए इत्थिवेदोदङ्ल्लाणमभावादो ।

वन्धिचतुष्कको मिध्याद्यष्टि चार गतियाँसे संयुक्त बांधते हैं। सासादनसम्यग्द्यप्टि तीन गतियाँसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, उनके नरकगतिका बन्ध नहीं होता।

सब प्रकृतियोंके तीन गतियोंके मिध्यादृष्टि ओर सासादनसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं, क्योंकि, तरकगतिमें खीवेदके उदयका अभाव है। वन्धाध्वान और वन्ध्यिवस्थान सुगम हैं, नयोंकि, व सुबंगे ही निर्दिष्ट है। सात धुवयकृतियोंका मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें बारों प्रकारका वन्ध होता। क्योंकि, व हां अकारका वन्ध होता। क्योंकि, व हां अनादि व धुव वन्धका अभाव है। दोष प्रकृतियोंका सर्वत्र सादि व अधुव वन्ध होता। है, क्योंकि, वे अधुववन्धी हैं।

निद्रा और प्रचला प्रकृतियोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ १७२ ॥

इन दो ग्रङ्गितयोंको जैसे ओघमें प्रक्रपणा की गई है वैसे करना चाहिये । दिवोग यह है कि प्रत्ययोंमें पुरुषदेन और नर्युसकवेद प्रत्ययोंको कम करना चाहिये । इननी और भी विशेषना है कि असंयतनम्प्रयादिष्ट गुजर्स्यामें औदारिकमिश्र वैकि शिक्ष अर्थर कार्मण कार्यपा प्रत्ययोंकों भी कम करना चाहिये, क्योंकि, स्विविद्का अधिकार है। प्रमक्तसंयत गुणस्थानमें पुरुष और नपुंसक वर्दोके साथ आहारकादिकको भी कम करना चाहिये, क्योंकि, अध्यासने वैद्देशिय युक्त जीवोंके आहारकार्यरिक उद्देशका अभाव है। तीन गतियोंके मिच्यादिष्ट. सासादन्त्रसम्पर्याद्य स्वयामिण्यादिष्ट और अस्वरासने वेदिष्ट युक्त जीवोंके आहारकारियों से मच्यादियेत सम्पर्यास्थ्य स्वामी हैं, क्योंकि, नरकगतिमें स्वीवेदोदय युक्त जीवोंका अभाव है। केवल हतनी ही ओचसे हैं, क्योंकि, नरकगतिमें स्वीवेदोदय युक्त जीवोंका अभाव है। केवल हतनी ही ओचसे

१ प्रतिषु 'कायजोगो ' इति पाठः ।

२ काप्रती ' सासणसम्माइहीअसंजदसम्मादिहिणो' इति पाठः ।

एत्तिओ चेव विसेसो, णस्थि अण्णस्थ कस्थ वि। तेण दन्वद्वियणयं पहुच्च ओषमिदि बुत्तं। असादाचेदणीयमोघं ॥ १७३ ॥

असादवेदणीयमिन्चेरेण पयि शिष्टिसो ण करो, किंतु असादोवेदणीय-अस्दि-सोग-अधिर-असुद-अजसिक्ति' ति छप्पयि इपिडिओ असाददंडओ असादवेदणीयमिदि णिहिद्दो। जहा मच्चहामा भामा, भीसमेणो सेणो, बल्देवो देवा ति । एटार्सि छण्णं परूवणा ओप-तुल्ला। णविर एत्य वि पच्चयविसेमा सामित्तविसेसो च णायव्वो।

# एक्कट्टाणी ओघं ॥ १७४ ॥

म्क्सिम् सिन्छाइहिनुणहाण जाओ पयडीओ वंधपाओग्गा होद्ण चिडंति तासिमेगहाणि नि सण्णा । तिस्से एक्फहाणीए पर्वणा ओघतुन्छा । तं जहा — सिन्छत्तस्य वंधोदया समे वोच्छिण्णा । णुनुंसयवेद-णिरयाउ-णिरयगइ-णिरयगइपाओग्गाणुपुत्वी एइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-चउर्गिदयजादि-आदाब-थावर-सुहुम-अपज्जत-माहारणाणं वंधोदयवोच्छेदविचारो णस्थि,

विशेषता है, अन्यत्र और कहीं भी विशेषता नहीं है । इसीलिये द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा कर ' ओवके समान हे, ' ऐसा कहा गया है ।

अमातावेदनीयकी प्ररूपणा श्रीचके समान है ॥ १७३ ॥

असातायेदनीय इन पट्ने प्रकृतिका निर्देश नहीं किया है, किन्तु असातायेदनीय, अराति, शोक, अस्थि, अग्रुभ और अयग्रकीति, इन छट्ट प्रकृतियोस सम्बद्ध असातादण्डक 'अमातायेदनीय' पट्ने निर्देश किया गया है असे सन्यभामाको 'भामा', भीमसेनको 'नेन' और वट्टेवको 'ट्रेट' पट्ने निर्देश किया जाता है। इन छट पट्टितयोकी प्रकृपणा आग्रेक समान है।विशेषदतना है कियहां भी प्रत्ययभेद और स्वामित्वभेद जानना चाहिये।

एकस्थानिक प्रकृतियोंकी प्ररूपणा आघके समान है ॥ १७४ ॥

एक मिथ्याडाष्ट्रि गुणस्थानमं जो प्रकृतियां बन्धयोग्य होकर स्थित हैं उनकी ' एकस्थानिक ' संबा है। उन एकस्थानिकोंकी प्ररूपणा ओधक समान है। वह हस प्रकार है— मिथ्यात्यका बन्ध और उदय दोनों साथ व्युच्छित्र होते हैं। नयुंसकदेद, नारकायु, नरकार्ति, नरकार्गनिप्रायोग्यानुपूर्वी, एकोन्द्रय, झीन्द्रिय, जीट्टिय, चतुरिन्द्रिय जाति, आताप,स्थावर,सृहम,अपर्याप्त और साधारण,इनके बन्ध और उदयके बुच्छेदका विचार

१ काप्रतो ' असुह-जस-अजसिकचि ' इति पाठः ।

पदासिमेस्थ णियमेण उदयाभावारो । अवसेसाणं पुन्तं बंधो पच्छा उदओ वीच्छिण्णा, बंधे फिट्टे वि उत्तरिमगुणद्दांणेसु एदासिमुदयदंसणादा ।

मिच्छत्तस्य सोदशे। वेशे। ण उमयवेद-णिरयाउ-णिरयगइ-ए.इंदिय-बीइंदिय-नीइंदिय-चर्डारिदेयजादि णिरयाणुपुच्च-आदाव-धावर-सुहुम-अपःजन-माहारणमगिरणामाणं परेदशो भेषो, इस्थिवेदोदएण सह एदासिसुदयविरोहारे। एसो एस्य ओघादा विसेसो, तस्य सोदय-परेदएलेपदासि वेशोवदेमारे। हुंडसंठाण-अमंपनमेगइसंघडणाणं सोदय-परेदशो भेषो, इस्थिवेदोदएण सह एदासिमुदयम्स विप्वडिंमहाभावादा। मिच्छत्त-णिरयाउआणं णिरंतरा भेषो। अबसेसाणं मांतरो, अणियदेगममयवंशदंमणादो।

मिच्छत्त-णृतुंसयवेद-हुंडसंटाण-असंपत्तरगढ्टसंवडण-णृदंदिय-आदात-थावगणं तेवणण पञ्चया, पुरिस-णृत्तंपवेदाणमभावादा । णिरयाउ-णिरयगर्द-णिरयगद्दाणोगमाणुपुत्र्वीणमगण-वंचास पद्यया, ओष्यपवण्सु ओराहियमिस्स-क्रम्मद्य-वउन्वियदग-पुरिस-णृतुंसयदेदाण-ममावादो । षीद्धंदिय-तीद्दंदिय-चउरिदियज्ञादि-सुदुस-अदञ्जत-साहारणाणं एक्कवंचास पद्यया, ओष्यपच्चारस्स वेउन्वियदुग-पुरिस-णृतुंस्यवेददाच्चाणमभावादो । ससं सुगमे ।

नहीं है, क्योंकि. यहाँ नियमचे इनके उदयका अभाव है। बेग्य प्रकृतियोंका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय ब्युव्छित्र होता है, क्योंकि बन्धके नष्ट होलपर भी उपरिम गुणस्थानीमें इनका उदय देखा जाता है।

मिण्यानका स्थेव्य यन्त्र हेता है। नवुंतकवेद, नारकायु, नरकाति, एकेन्द्रिय, क्रीस्ट्रिय, व्युत्रिंद्र्य ज्ञात, नारकायु, वं, आताय, स्थावर, सुक्ष, अपयोजन क्षीर साधारणहारीर नामकमे, इनका पराइय वच्छ होता है, प्रयोक, क्षीयेद्रके उद्येक सीध 'इमके उद्येक शिय है। यह वहां के उने विदेश है। वह वहां के उने विदेश हो। वह वहां के उने विदेश ना क्षीय, वहां स्थाद्य पराइयुक्त इनके बच्छका उपेद्दा है। हुण्ड नेशन जोर असे अपनाव्यार्थकामंत्रनका स्थाद्य परीद्र्य वच्छ होता है। हुण्ड नेशन जोर असे अपनाव्यार्थकामंत्रनका स्थाद्य परीद्रय वच्छ होता है। हुण्ड नेशन जोर होता है। नेश्वयार्थक असे नामका विद्यार्थका स्थादन वच्छ होता है। जोर प्रकृतियोका सान्तर प्रच्य होता है, क्योंकि, क्षात्र नामिय रहित एक समय वच्छ होता है। जोर प्रकृतियोका सान्तर प्रच्य होता है।

मिध्याय, नर्शुंसक्वेद, हण्डमंस्थान, अमंत्राप्तस्यादिकासंहतन, एकेन्द्रिय, मालाप बेंगर स्थायर प्रकृतियाँक निरंपन प्रत्यय है, क्योंकि, यहां पुरुपंवद और नर्पुसक्वेद अख्यांका अभाव है। नारकायु, नरकाति और नरकातिमायायायुव्यांके उनंचास प्रत्यय हैं, क्योंकि, सोवायत्यांमें ओदारिक मिश्र, कार्मण, विश्विकतिक, पुरुपंवद और नर्पुसक्वेद स्थ्यांका अभाव है। होंग्द्रिय, जीन्द्रिय, चुरिरिट्रय जाति, सुक्षम, अपयोग्त और साधारण प्रकृतियोंके इक्यावन प्रत्यय हैं, क्योंकि, ओप्रयत्योंने विक्रायकिक, पुरुपंवद और नर्पुसक्वेद प्रत्योंका अभाव है। होंग्द्रय हैं। क्योंकि, ओप्रयत्योंने विक्रायकिक, पुरुपंवद और नर्पुसक्वेद प्रत्ययोंका अभाव है। होष प्रत्ययक्षणा सुगम है।

मिन्छतं चउगइसंदुतं वंथइ। णउंसयवेद-हुंडसंठाणांणि तिगइसंकुतं, देवगईएः सह वंधाभावादो। णिरयाउ-[णिरयगइ-]णिरयगइपाओग्गाणुपुन्तीओ णिरयगइसंदुतं वंधइ। कुद्दोः? साभावियादो । अपञ्चतासंपत्तभेवद्वसंघडणाणि तिरिक्तः मणुसगइसंदुतं, णिरय-देवगईहि सहः वंधाभावादो । अवसंसाओ पयडीओ तिरिक्तःगाइसंदुतं, तस्य ताणं णियमदंसणादो । मिन्छत्वपदंत्र-एईदियादाव-थावर-हुंडसंटाण-असंपत्तसेवद्वसंघडणांणे तिगइभिच्छाइही सामी, णिरयगईए इस्थिवदुदयाभावादो । णिरयाउ-णिरयगइ-चीइदिय-तीइदिय-चउरिंदियजादि-णिरयाणुद्धिव-सुद्दुप-अपञ्चत-साहारणाणं तिरिक्तः-मणुस्सा सामी । वंधदाणं वंधविणइद्दुर्णं च सामी । मिन्छतस्स चुर्जवद्वां वंथो। सेसाणं सादि-अद्धले ।

#### अपन्चक्खाणावरणीयमोघं ॥ १७५ ॥

एरय वि पुत्र्वं व पद्वेदत्वं । अह्वा अपचन्त्वाणावरणीयप**हाणां दंडओ अपचक्ताणा-**वरणीयमिदि भण्णइ । जटा णिवंद-क्वंय-जेबु-जेबीरवणमिदि । अपच्चन्त्वाणच**ठक्क मणुसगर्-**आराट्यिससीर-ओराट्यिसरीरअंगांवंग-वज्जिसहवड्रणारायणसरीरसंब**डण-मणुसगर्माओरगाणु—** 

मिध्यात्यको चारो गांतयों सं संयुक्त यांधता है। नयुंसकवेद और हुण्डसंस्थानको तीन गांतियांस संयुक्त यांधता है, इसींक, द्रयातिक साथ उनक बन्धका अभाव है। नारकायु, [नरकाति] और नरकातियांस्यायुर्धीको नरकगतिस संयुक्त यांधता है, इसींकि, येसा स्वान्य है। अपयीक्त और असंप्रात्तरपूर्वाटिकासंहतनको तियंगांति और मुख्यातिसे संयुक्त यांधता है, दर्गोकि, तरकगांति और देवगतिके साथ इनके वन्धका अभाव है। शेषे प्रकृतियोंको तियंगांतिस संयुक्त यांधता है, इसींकि, तियंगांतिक साथ उनके बन्धका नियम देखा जाता है। मिथ्याय, नयुंसकवेद, किट्ट्रिय, आताप, स्थायर, हुण्डसंस्थान और असंप्रत्तरप्राटिकासंहननके तीन गतियोंक मिथ्याद हि स्वान्य है, क्योंकि, तरकगतिम कींवदंक उदयका अभाव है। गरकायु, नरकगति, हॉस्ट्रिय, बीट्ट्रिय, चतुरिन्द्रय जाति, नारकायुर्यी, सहस, अपर्यान्त और साधारण, इन प्रकृतियोंक वन्धक तियंच व मुख्य स्वामी हैं। वन्धाध्वान और वन्धविनष्टभ्यान सुगम है। मिष्यास्वका चार्रे प्रकारका वन्ध होता है। वन्धाध्वान और वन्धविनष्टभ्यान सुगम है। मिथ्यास्वका चार्रे प्रकारका वन्ध होता है। वन्धाध्वान और वन्धविनष्टभ्यान सुगम है। सिष्यास्वका चार्रे प्रकारका वन्ध होता है। वन्धियास्वका चार्रे प्रकारका वन्ध होता है। वन्धियास्वका चार्रे प्रकारका चार्य वन्धविनष्टस्थान सुगम है। सिष्यास्वका चार्रे प्रकारका चार्य होता है। उत्तर प्रकृतियांका सार्थि व अध्य वन्ध होता है।

#### अप्रत्याख्यानावरणीयकी प्ररूपणा ओचके समान है ॥ १७५ ॥

यहां भी पूर्वक समान प्रकृषणा करना चाहिये। अथवा अप्रत्याक्यानावरणीय-प्रधान दण्डकको अप्रत्याक्यानावरणीय राज्यस कहा जाता है। जैसे कि नीम, आम, कदम्य, जामुन और जर्म्बर, इन वृक्षंकी प्रधानतास इतर वृक्षंकी भी युक्त वनेंकी लोजवन, आमयन, कदम्बरन, जासूनवन अंतर जर्म्बरियन राज्यें से कहा जाता है। अप्रत्याक्यान-चतुष्क, मजुष्याति, औद्यारिकारीर, औदारिकारीरीगोषांग, वश्चसेमवज्ञनाराच्यावरीर-संहत्तन और मजुष्यातिप्रायोग्याजुपूर्वी, इन अप्रत्याक्यानावरणीयसंक्षित प्रकृतियोंकी पुर्व्वीणमपञ्चक्खाणावरणीयसण्णिदाणं परूवणा ओधनुल्छ। तं जहा--- अपश्वक्खाणचअकस्स षेपोदया समं वोच्छिण्णा, असंजदसम्मादिष्टिम्टि चेव तदुभयदंसणादो । मणुसगइपाओग्गाणु-पुर्व्वीए पुर्व्व उदओ पच्छा बेघी, सासणसम्माइडि-असंजदसम्मादिद्वीसु तन्त्रीच्छेददंसणादो । अवसेसाणं पयदीणं पुर्व्व बेघी पच्छा उदओ वोच्छिण्णा. तहीवरुंमादो ।

सव्यासि पयडीण वेघो सव्यत्थ सेव्य-परादको । णवरि सम्माभिच्छादिष्टि-असंजदसम्मादिष्टीसु मणुसगइदुग-ओरालियदुग-वज्जरिमद्यनंवचणाणं परादको वंधा, देवसुदया-भावादो । अपव्यवस्ताणावरणचउकस्स वेघा णिरंतरा, धुवविध्वादो । मणुरगद-मणुसगइ-पाओग्गाणुषुद्यीणं भिच्छादिष्टि-सामणसम्मादिष्टीसु सांतर-णिरंतरा । छुदा णिरंत्या ? आणदादि-देविहितो इत्यिवेदमणुरसेसु-पण्णाणं अंत.मुद्रनकालं णिरंतर्तरा तद्मपदांधदंसणादो । उत्तरि णिरंतरो, देवसम्माभिच्छादिष्टि-असंचटगम्मादिद्यासु णिरंतर्यन्त्रसंभावे । मृत्यांग-लियसरीर-ओरालियसरीरीवेगाणं पि वनस्य, सणककुमारपदिवंदिती इत्यिक्तिपुरण्णाणं णिरंतराक्षेत्रवर्षमोदी । वज्जरिसहनंषदणस्य भिन्नदिष्टि-सादणसमादिशीसु वेधा सांतरा ।

प्रक्रपणा आयंक समान है। वह इस प्रकारने हैं — अवन्यत्त्यत्त्वणुक्ता पस्त्र और उदय दोनों साथमें व्युष्टिय होने हा क्योंकि, अरायनत्त्रपराष्ट्र गुणस्थासमाणे उन दोनोंका व्युष्टिय देशा जाता है। मनुष्यानित्याकेष्यापुष्ट्यीका प्रभा उत्त्य और प्रधान वस्त्र व्युष्टिय होता है। स्यांकि, स्वासदनसम्बर्धिय ग्री अर्थयतसम्बर्ध्य ग्री एक्यान वस्त्र स्वादा वस्त्र वस्त वस्त्र वस्त वस्त्र व

सव प्रकृतियाँका बन्ध सर्वत्र स्केट्य परादय होता है। विदेष उतना है कि सम्यामिथ्यादिष्ठ और असंयतसभ्यादिष्ठ गुणस्थानीम राष्ट्रध्यानिष्ठक, ओहारिकाईक और वक्ष्मप्रसादिक्ष परादय बन्ध होता है, क्योंकि, देवीम इनका उद्यामाय है। अध्यासावादण्यानावरण्यात्त्रका बन्ध विरुद्ध होता है, क्योंकि, वह ध्रवन्धी है। मञ्जूष्यानि अक्षर मञ्जूष्यातियायायायुर्वीका मिथ्यादिष्ठ और सासान्तसभ्यन्दिष्ठ गुणस्थानीम सास्तर-विरन्तर बन्ध होता है।

शंका--निरन्तर वन्ध केसे होता है ?

समाधान—क्योंकि, आनतादिक देवोंमेंने श्रीवर्दा मतुष्येंमें उत्पन्न हुए जीवोंके अन्तर्भुहर्त काल तक निरन्तर रूपसे उन दोनों प्रकृतियोंका वन्य देखा जाता है।

सासादनसं ऊपर उनका निरन्तर बन्ध होता है क्योंकि सम्प्रामिध्यादिष्टि और असंयतसम्यग्दिष्टि और असंयतसम्यग्दिष्टि देवोंमें निरन्तर बन्ध पाया जाता है। इसी प्रकार औदारिकदारीर और औदारिकदारीरांगोपांगक भी कहना चाहिय, क्योंकि, सनन्कुमारादिक देवोंमेंसे अविदियोंमें उत्पन्न हुए जीवोंके उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है। बजर्यससंहननका मिध्यादिष्टि और सासादनसम्यग्दिष्ट गुणस्थानोंमें सान्तर बन्ध होता है। उपरिम

उवीर णिरंतरो, पाडिवक्खपयडीणं वंधाभावादो ।

अवच्चक्खाणवउक्कस्स सन्यगुणहाणेसु ओवपन्चया चेव । णविर पुरिसणवुंसयपन्चया सन्यत्थ अवणेदच्या । असंजदसम्मादिहिन्दि ओरालिय-वेउल्वियमिस्सकम्मद्दयपन्चया च अवणेदच्या । एवं वज्जिरिसहृद्दहृद्द्रणारायणस्रीरमंघहणस्स वि वत्तन्वं ।
णविर सम्माभिच्छाइटि-असंजदसम्माइर्टीसु ओरालियकायजोगपन्चओ अवणेदन्वो । मणुसगद्दमणुसगद्द्रपांभारपाणुपुच्यो ओरालियसरीर-ओरालियमरीरोगोनगाणं मिच्छाइटि-सासणस्मादिद्वीसु
दुरुजुणापपन्चया चेव होति, पुरिस-णवुंसयवेदपन्चयाणममावादो । सम्मामिच्छादिटिअसंजदसम्मादिद्वीसु चालीन पन्चया, पुरिस-णवंसयवेदिहि सह ओरालियदुराभावादो,
असंजदसम्मादिद्वीसु चालीन पन्चया, पुरिस-णवंसयवेदिहि सह ओरालियदुराभावादो,
असंजदसम्मादिद्विस्ह वं उल्वियमिस्स-कम्मदयपन्चयाभावादो च । सेसं सुगमं ।

अपच्चकक्षाणच उक्कं सिच्छार्डी चउन्हर्सज्तं, सासणी तिगहसंज्ञतं, उविरमा दुगहसंज्ञतं वंबति । मणुसगइ-मणुसगहपाओस्माणुपुत्वीओ मणुसगृहसंज्ञतं सब्बे बंधित ।

गुणस्थानीमें निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां उसकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है ।

अप्रत्याज्यानावरणचतुःककं सव गुणस्थानों में आध्यत्यय ही हैं। विशेषता केवल इतनों है कि पुरावद और नापुंतकवद प्रत्ययांको सर्वश्र कम करना चाहिये। असम्यत्यसम्प्रवाहिए गुणस्थानमें आहारिकमिश्र, विकिषिकमिश्र और कार्मण प्रत्ययोंको भी कम करना चाहिये। असम्यत्यसम्प्रवाहिए । दूनी प्रकार वाद्यपेनखन्नार्वाहारिकहेनकं भी कहना चाहिय। विशेष इतना है कि सम्प्रत्यमध्यादृष्टि और असेयतसम्प्रवाहिए गुणस्थानोंमें आहारिक काययोग प्रत्य कम करना चाहिय। मनुष्यानि मनुष्यानिमाधीयानुष्यां, आहारिकदारीर और आहारिकदारीरों में अपना मनुष्यानिमाधीयानुष्यां, अस्त्राहिकदारीर और अहारिकदारीर कम अधिवायय ही है, क्योंकि, पुकार और नपुंतक वहमत्ययांका अभाव है। सम्प्रत्याहिए और असंवतसम्प्रवाहिष्ट गुणस्थानों में वाका अस्त्र वहमत्ययांका अभाव है। सम्प्रत्याहिष्ट और असंवतसम्प्रवाहिष्ट गुणस्थानों में वाका अस्त्र है, क्योंकि, वहां पुनव और नपुंतक वहांक साथ और स्वाहिष्ट गुणस्थानों में वीका अस्त्र है। क्या असंवतसम्प्रवाहिष्ट गुणस्थानों में वीका अस्त्र है। क्या असंवतसम्प्रवाहिष्ट गुणस्थानों में वीका अस्त्र वहांक साथ और नपुंतक असाव है तथा असंवतसम्प्रकाहि गुणस्थानमें विकायिकामिश्र और कार्मण प्रत्येका असाव भी है। शेष प्रत्ययमक्रपणा स्वाम है।

अत्रन्याच्यानावरणचतुःकको निथ्यादृष्टि चार गतियोसे संयुक्त, सासादन-सम्यग्दृष्टि तीन गतियोसे संयुक्त, और उपरिम जीव दो गतियोसे संयुक्त बांघते हैं । मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रयोग्यानुपूर्वीको मनुष्यगतिसे संयुक्त सभी स्त्रीवेदी जीव

१ कामतो ' पुरिस णवुसर्यवदपश्वयागमाग,दो | सम्मामिष्काहद्वी असंजदसम्मादिद्वीस वेउव्वियमिस्स-कम्मद्वपश्चयामाशादी च ' इति पाठः |

अवसेसतिणिण्वयङ्गोशे भिच्छादिष्टि-सासणसम्मादिष्टिणो तिरिक्ख मणुसगइसंजुत्ते, सम्माभिच्छा-दिष्टि-अंसंजदसम्मादिष्टिणो मणुसगइसंजुत्ते वंधेति ।

अप्रच्यस्याणावरणच उक्कस्स तिगइचदुगुणड्डाणिणो सामी । अवसेसाणं पयडीणं तिगद्दमिच्छादिष्टि सासणसम्मादिष्टिणो देवगइसम्माभिच्छादिष्टि-असंजदसम्मादिष्टिणो च सामी। बंधदाणं बंधविणइड्डाणं च सुगमं । अपन्चक्याणच उक्कस्स भिच्छाइड्डिग्डि चर्डाव्यहे। बंधो। अण्णत्य तिविहो । अवसेसाणं पयडीणं सादि-अद्धवो।

## पच्चक्खाणावरणीयमोघं॥ १७६॥

एत्थ ओघपरूवणं किंचिविभेमाणुविद्धं संभरिय वत्तव्वं ।

### हरत-रदि जाव तित्थयरेत्ति ओघं ॥ १७७ ॥

ओघादो एदेसुं सुनेसु अवडिद्योवभेयसंदरिसण्डं मेदशुक्विसिस्साणुग्गहडं च पुणरिब परुवेसो — इस्स-रइ-भय-रुगुंछाणं वैवोदया मर्म वोच्छिज्जीत, अपुत्रवकरणचरिमसमण्

बांधेत हैं। होव तीन प्रकृतियोंको मिथ्यादिए च सामादनसम्यग्दीए निर्परगति एवं मनुष्पगतिसे संयुक्त, तथा सम्याग्मध्यादिए व असंयनसम्यग्दीए मनुष्यगतिस संयुक्त बांधेते हैं।

अवश्यास्यानावरणवनुष्कंक नीन गतियों के चार गुणस्थानयर्नी स्वीयेदी जीव स्वामी हैं। रोप महातियों के तीन गतियों के मिध्यादि व सामादनसम्बग्ध्य तथा देव-गतिके सम्यामाध्यादि व असंयतसम्बग्धि स्वामी है। बस्थायान और बस्थिवनष्ट-स्थान सुगम हैं। अवश्यास्थानावरणवनुष्कका मिध्यादि गुणस्थानमें चारी प्रकारका और अन्य गुणस्थानों तीन प्रकारका वस्थ होता है। रोप प्रहानियोंका सादि व अध्वय वस्थ होता है।

प्रत्याख्यानावरणीयकी प्रह्मणा आयके समान है ॥ १७६ ॥

यहां कुछ विशेषतासं सम्बद्ध आध्रप्रस्पणाको स्मरणकर कहना चाहिय ।

हास्य व रतिसे ठेकर तीर्थंकर प्रकृति तक आधके समान प्ररूपणा है ॥ १७७ ॥

क्षेत्रकी वरेक्षा इन सूर्वोमें अवस्थित कुछ थोईस्ती विदोपताको दिखलाने तथा मन्दुकुदि शिष्यक अनुप्रदक्ष लिये फिर भी प्रस्पणा करते हें— हास्य, रति, भय और जुगुस्सका बन्ध व उदय दोनों साथमें व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, अपूर्वकरणके अस्तिम

र अप्रती 'पञ्चक्काणावरणी ओघ 'इति पाठः । २ श्रांतवु 'देवेसु 'इति पाठः ।

दोण्हं' बेच्छेदुवर्लमादो । सव्वगुणहाणेसु बंबो सोदय-परेादबो, परादए वि सेते बंधविरोहा-भावादो । भय-दुर्गुळाणं सव्वगुणहाणेसु णिरंतरे बंबो, धुवबंधितादो । हस्स-रदीणं मिच्छाईहि-प्यहुढि जाव पमत्तसंबदो ति वंबो मांतरेर, एत्थ पडिवक्खवयिडिबंधुवर्लमादो । उत्तरि णिरंतरेर, पडिक्क्खवयिडिबंधामावादो । पच्चया सुगमा, बहुसा परुविदत्तादो । मिच्छाईहो चडगद्दसंख्र्तं बंधीत । णविर हस्स-रदीओ तिग्दसंख्रुतं, णिरयगईए सह बंधविरोहादो । सन्वयब्दिक्षे सासणे। तिगृदसंख्रुतं वंबा, तत्य पण्यग्रीहर्णं वंबाभावादो । सम्मामिच्छादिहि-अवंजवर्समा-दिहिणो दुगृदसंख्रुतं, तत्थ णिरयग्रीहर्णं वंबाभावादो । उत्तरिमा देवग्यहसंख्रुतं, तत्य सिस्माईणं वंबामावादो । णविर अपुव्यक्रणे चिरामतमागो अग्रहसंख्रुतं बंबीत । तिगृद-मिच्छादिहि-मासणमृत्रमादिहि मम्मामिच्छादिहि-अमंबरसम्मादिहिणो सामी, णिरयम्बर्ध् णिरुद्धित्यवदाभावादो । दुग्राह्मंजदामंजदा सामी, देवगईए देवन्बर्श्णमभावादो । उत्तरिमा मणुस्मा चय, अण्णत्य महव्वर्णमभावादो । वंबद्धाणं वंबावणहृहाणं च सुगमं । भय-दुर्गुळाणं

समयमें उनके बन्ध व उदय दे।नोंका ब्युच्डेंद पाया जाता है। सब गुणस्थानोंमें उनका बन्ध स्वादय परादय होता है, क्योंकि, अन्य प्रकृतियोंके उदयक भी होनेपर इनके बन्धका काई विरोध नहीं है । भव और जुगुल्लाका सब गुणस्थानोंमें निरम्तर बन्ध होता है. क्योंकि, व भववन्धी हैं। हास्य और रिनका मिथ्यादिष्टसे लेकर प्रमत्तसंयत तक मान्तर बन्ध होता है. क्योंकि, यहां इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध पाया **जाता** है। उत्पर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियाँके बन्धका अभाव है। प्रत्यय सुराम है, क्योंकि, उनका बहुत बार प्ररूपण किया जा चुका है। मिथ्याद्दष्टि जीव उन्हें चार गांतवास संयुक्त बांधते हैं। विशेष इतना है कि हास्य और रतिका तीन गतियाँस संयुक्त वांधते हैं, क्योंकि, नरकगतिक साथ उनक बन्धका विरोध है। सब प्रकृतियोंका सामादनसम्बन्द्दष्टि तीन गातियोंसे संबक्त वांधता है, क्योंकि, इस गुणस्थानमें नरकगतिका बन्ध नहीं होता । सम्यग्निध्याहृष्टि थीर असंयतसम्यग्हापू हो गतियास सबक्त बांधत हैं, क्योंकि, उन गुणस्थानोंमें नरकगति और निर्यम्मतिके बन्धका अमाव है। उपारम जीव देवगतिसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, उपरिम गुणस्थानोंमें होच गतियोंके बन्धका अभाव है । विशेषता यह है कि अपर्वकरणके अन्तिम सप्तम भागमें गतिसंयोगस रहित बांधते हैं। तीन गतियोंके मिध्याद्दष्टि, सासाहन सम्यग्दि सम्यग्मिथ्यादि और असंयतसम्यग्दि स्वामी है, क्योंकि, नरकगातिमें स्रोवेदके उदय सहित जीवोंका अभाव है। दो गतियोंके संयतासंयत स्वामी है. क्योंकि. देवगतिमें देशवतियाका अभाव है। उपारेम गुणस्थानवर्ती मनुष्य ही स्वामी है, क्योंकि, अन्य गतियोंमें महाव्रतियोंका अभाव है। वन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सगम है।

र प्रतिषु 'चटुण्ह' इति पाठः । २ अत्रतौ 'णिरयर्गईणं ' इति पाठः । ३ प्रतिषु 'देसञ्जगईणः ' इति पाठः ।

**मिञ्जाइहिम्ह वंधो च**उठिबहो । उविर तिविहो, धुववंधामावारे। । हस्स-रदीणं सन्तरथ सादि-**जदवो**, अद्भववंधितारो ।

मणुस्ताउअस्स पुन्यं वंघो पन्छा उदओ बोन्छिण्णो, असंजद्ममादिहि-अणियदीसु जहाकमेण वंघोदयवोच्छेददंमणादो । मिन्छादिहि-मासणसम्मादिहीसु सोदय-गरादण्ण वंधे । असंजद्ममादिहीसु सोदय-गरादण्ण वंधे । असंजद्ममादिहीसु सोदय-गरादण्ण वंधे । असंजद्ममादिहीसु परोदण्णेव । कुदो ? साभावियादो । मन्त्रत्थ वंधो णिरंगो, जहण्णवंध-कालस्स वि अंगेसुहुत्तप्रसाणुवरुभादो । मिन्छादिहिस्स पंचाम,मानणस्म पंचेताल्लेस पचयाः ओरालिय-वेउविवयमिस्स-कम्मयुकायजोग-पुरिस-णवंधयन्वच्याणमभावादो । अमंजदम्मा-दिहीसु चालिस विवयस्य । ओरालिय प्रात्ति प्रभावित विवयस्य । अमंजदम्मा-दिहीसु चालिस-प्रनेत्य विवयस्य । अमंजदम्मा-दिहीसु चालिस-प्रनेत्य विवयस्य । सेसं सुत्तमं । सन्त्र विवयस्य । यथा । अपंजदम्मा-दिहिणो देशा । विवयस्य । विवयस्य । विवयस्य । विवयस्य । विवयस्य विवयस्य । विवयस्य विवयस्य । विवयस्य विवयस्य । व

भय और जुगुप्ताका मिथ्याद्दष्टि गुगस्थातमें चारों प्रकारका वन्ध होता है। उपीरम गुगस्थातोमें तीत प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रच बन्धका अमाव है। हास्य और रतिका सर्वत्र सादि च अधुव बन्ध होता है, क्योंकि, व अपूब्बन्धी है।

मनुष्यायुका पूर्वमें वन्ध और पश्चान् उद्य ः गुनिङ्क होना है, क्योंकि, असंयत-सम्बग्ध ए और अनिवृत्तिकरण गुमस्यानीय क्राम उसके वन्ध य उद्यक्त उपन्जेद देखा जाता है। मिष्याद ए और सामादनसम्बग्ध ए गुमस्याके ए नेतृ देखा राज्य हो हो । सर्वद्र असंवत्तसम्बग्ध एयोमें परोद्यमें ही वन्ध होना है, क्योंकि, एता स्काश हो है। सर्वद्र निरन्तर बन्ध होना है, क्योंकि, उसका जरूर वन्त्रकरू जे अन्तर्भु नेतृ प्रमाण पाया जाता है। मिष्याद एके पकान और सामादनसम्बग्ध एक का आन मुंत्रकदर, मण्य योकि, वहाँ औदारिकिमिश्च विकायक मिल्य कामिण कायवात, पुरुवदर और जांचु कहेद, मण्य योकि, असाव है। असंवत्तमय प्याद एयोमें चालोन प्रत्यव है, क्योंकि, अप्याद योमित और शिक्त असाव है। चेत्र प्रत्यवक्ष प्रवाद सामाद है। स्व है, मनुष्यानिस संयुक्त हो वांचित्र है, स्वादिक अपाय प्रत्यावक्ष साथ उसके क्ल्यका विरोध है। नीन गोत्योक मिष्याद ए असे सासादनसम्बग्ध हि। असंवत्तमस्वयह ए स्वामों है। असंवत्तमस्वयह ए देव ही। स्वामों है, क्योंकि, अस्य गति योमें स्वीवेद त्व कसम्बन्ध एयो स्वावक वस्याद है। वस्य है। वस्या क्याय है। वस्याप्त है, स्वामी है। स्ववंत्र साथ उसके क्ल्यक स्वावक होना है। स्वामों है, क्योंकि, अस्य गति योमें स्वीवेद त्व कसम्बन्ध एयो सामाद कर होना है।

१ प्रतिष्ठ ' शोषपच्चयास ' इति पाउ ।

740

देवाउवस्स पुव्यमुद्रओ पुष्ठा बंधो वोन्छिज्जदि, अप्पमत्तासंजदसम्मादिष्टीसु समेण वंधोदयवीच्छेददंसणादो । सञ्ज्याणहाणेसु परोद्रणेव वंधो, सोदयम्हि वंधस्स अवंताशावस्स अषष्ठाणादो । णिरंतरो बंघो, अंतोमुहत्तेण विणा बंधुवरमाभावादो । मिच्छाइष्टिस्स एगूणवंचास, सासणस्य चउवेतालीस, असंजदसम्मादिहिस्स चालीसुत्तरपच्या, वे उव्विय-वेउव्वियमिस्स-ओरा-लियमिस्स-कम्मइयकायजोग-पुरिस-णवुंसयवेदाणमभावादो । उवरि पुरिस-णवुंसयवेदाहारहुवेहि विणा ओघपचया चेव वत्तव्वा। सेसं सुगमं। सव्वत्य देवगइसंज्ञतो बंघो, अण्णगईहि सह संघ-विरोहादो । तिरिक्ख-मणुस-मिच्छाइहि-सासणसम्माइहि-असंजदसम्माइहि-संजदासंजदा सामी, थण्णत्य द्वियाणं तन्त्रंथविरोहादो । उवरिमा मणुसा चेव, अण्णत्य महन्त्रईणमभावादो । षंधदाणं सगमं । अप्यमत्तदाए संखेज्जदिभागं गंतण बंधो वोच्छिज्जदि । कदो ? सत्ताणसारि-गुरूवदेसादो । सादि-अद्भवो वंधो ।

देवगइ-पंचिदियजादि-वेउव्वय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-वेउव्वयसरीर-**भंगोर्वग-वण्ण-**गंप-रस-फास-देवगइपाओग्गाणुपृथ्वि-अगुरुवलहुव-उवघाद-परघादुस्सास-पसत्थ-विहायगइ-तस-बादर-पज्जत-पत्तेयसरीर-थिर-सुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-णिमिणेसु देवगइ-देव-

देवायुका पूर्वमें उदय और पश्चात् वन्ध व्युछिन्न होता है, क्योंकि, अप्रमत्त और असंयतसम्यग्दाष्टि गुणस्थानीमें क्रमसे बन्ध व उदयका व्युच्छेद देखा जाता है। सब गुणस्थानोंमें परोदयसे ही बन्ध होता है, क्योंकि, अपने उदयके होनेपर उसके बन्धका अत्यन्ताभाव है। उसका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, अन्तर्मृहर्तके विना उसके बन्धविश्रामका अभाव है। मिथ्यादृष्टिके उनंचास, सासादनसम्यग्दृष्टिके चवालीस और असंयतसम्यग्द्रष्टिके चालीस उत्तर प्रत्यय हैं, क्योंकि, यहां वैक्रियिक, वैक्रियिकमिश्र, औदा-रिकमिश्र, कार्मण काययोग, पुरुषवेद और नपुंसकवेद प्रत्ययोंका अभाव है। असंयतसम्य-ग्हाष्टि गुणस्थानके ऊपर पुरुषवेद, नपुंसकवेद और आहारकद्विकके विना ओधवत्यय ही कहना चाहिये। शेष प्रत्ययशक्षण सुगम है। सर्वत्र देवगतिसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, अन्य गतियोंके साथ उसके बन्धका विरोध है। तिर्येच और मनुष्य मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्बन्धाः, असंयतसम्बन्धाः एवं संयतासंयत स्वामी हैं, क्योंकि, अन्यत्र रियत जीवोंके उसके बन्धका विरोध है। उपरिम गुणस्थानवर्ती मनुष्य ही स्वामी हैं. क्योंकि, अन्य गतियोंमें महाव्रतियोंका अभाव है। बन्धाध्वान सुगम है। अप्रमत्तकालके संस्थातवें भाग जाकर बन्ध व्यव्स्तित होता है, क्योंकि, येसा स्वानसारी गुरुका उपदेश है। सादि व अध्रव बन्ध होता है।

देखनति. पंचेन्द्रियजाति, वैकिथिक, तैजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, विकिथिकशरीरांगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, देवगतिप्रायोग्यातुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परवात, उच्छ्यास, प्रशस्तविद्वायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, श्रूभ, समग, सुस्वर, आदेय व निर्माण, रनमेंसे देवगति, देवगतिप्रायोग्यानपूर्वी, वैक्रियिकशरीर Ø. ₹. 22.

गङ्गाओम्माणुप्रवी-वेजिवयसरीर-वेजिवयसरीरअंगोवंगाणं पुञ्चमुदओ पच्छा बंधो वेजिङ ज्जिदि, अपुञ्चासंज्ञदसम्माइहीसु देवगङ्गाओम्गाणुपुञ्चीए अपुञ्च-सासणेसु कमेण बंधो-द्यवोच्छेदुवरुंभादो । तेजा-कम्मद्रयसरीर-समचउरससंठाण वण्ण-गंध-रस-फास-अगुस्वरुहुअ-ज्वधाद-यरपाद-उस्सास-पसत्थविद्वायगङ्-पत्तेयसरीर-चिर-सुह-सुस्सर-णिमिणाणं पुञ्चं बंधो पच्छा ज्वबो बोच्छिज्जिद, अपुञ्च-अणियदीसु कमेण बंधोदयबोच्छेदुवरुंभादो । पंधिदियजादि-तस-षादर-पञ्जत-सुभगादेज्जाणं पि एवं चेव वत्तव्यं ।

देवगद्-देवगद्दपञ्जेग्गाणुपुन्वि-वेउन्वियसरीर-वेउन्वियसरीरकंगोवंगाणं परोदएणेव सव्बत्ध बंघो, सोदएणेदासिं बंधविरोहादो। पंचिदियजादिन्तेजा-कम्मङ्यसरीर-वण्ण-गंध-तस-कास-अगुरुवलहुअ-तस-बादर-पञ्जत-थिर-सुभ-णिमिणाणं सोदञो सव्वगुणद्राणेसु बंघो, एत्थेदासिं धुवोद्धयत्त्दंसणादो । समचउरससंठाण-पत्तःथविद्यागङ्गसुस्सराणं सन्वत्थ सोदय-परोदञो बंघो, उभयहा वि बंधाविरोहादों। उवधाद-परधाद-उस्सास-पत्तेयसरीराणं मिन्छादिङ्गि-सासणसम्मादिद्वीसु बंघो सोदय-परोदञो, विम्गहगदीए केसिंचि अपञ्जसकाले च उदएण

और बैकियिकरारीरांगोपांगका पूर्वमें उदय और पक्षात् बन्ध व्युच्छित्र होता है, क्योंकि, अपूर्वेकरण और अस्यंतसम्यग्हि गुणस्थानोंमें तथा देवगतिमायेग्यागुपूर्वाक अपूर्वेकरण और सासादनसम्यग्हि गुणस्थानोंमें तक्षा देवगतिमायेग्यागुपूर्वाक अपूर्वेकरण और सासादनसम्यग्हि गुणस्थानोंमें क्रमसं वग्ध व उदयका व्युच्छेद रायात्राता है। तिक्रस व कामेण हारीर, समजनुरक्षसंस्थान, वर्ण, गन्ध, रस, रस्यां, अगुक्तसु उपधात, एरचात, उक्सवास, प्रशस्तविद्वायोगित, प्रत्येकतारीर, स्थिर, गुभ, सुस्वर और तिमीण, इनका पूर्वेमें कथ्य और पक्षात् व व्युच्छित्र होता है, प्रयोक्त, अपूर्वेकरण और आनेजुश्विकरण गुणस्थानोंमें क्रमसं इनक वन्ध व उदयका ज्युच्छेद पाया जाता है। पंचेन्द्रियज्ञाति, अस, वादर, पर्यान्त, सुमन और आदेयक भी इसी प्रकार कहता चाहिये।

देवगति, देवगतिप्रायोग्याजुप्तीं, वैकिषिकतारीर और वैक्रिषिकतारीरांगोपांगका परोत्वयंते ही सर्वत्र बन्ध होता है, क्योंकि, स्वादयसे तुनक बन्धका विराध है। पेकेन्द्रियज्ञाति, तैजस व कार्मण दारीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्ध, अगुरुलपु, त्रस, वादर, पर्याप्त, विश्वर, गुप्त की तिज्ञस कार्मण दारीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्ध, अगुरुलपु, त्रहाँ ये प्रकृतियां पुष्टोवर्षी की तिक्षिणका सव गुणस्थानों स्वोदय नन्ध होता है, क्योंकि, जहाँ ये प्रकृतियां पुष्टोवर्षी देखी जाती हैं। समब्तुरक्षसंस्थान, प्रशस्तविद्यायोगित और सुस्वरका सर्वत्र स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारत भी द्रमके वन्धका विरोध नहीं है। उपचात, पराधत, उच्चवास और मर्थकदारीरका बन्ध मिध्यवाहि और सासादनसम्पर्यक्ष गुणस्थानोंस्त स्वोदय-परोदय होता है, क्योंकि, विष्वहागतिसें और किन्हींके अपयोग्तकाल्यों

१ प्रतिषु ' बंधविरीहादो ' इति पाठः ।

1. 200. ]

विणा बंधुवरुंभादी । उवरिमेसु गुणहाणेसु सोदएणेव, वपञ्जतद्वाए तेसिं गुणाणमभावादी । मिच्छादिद्रि-सासणसम्मादिद्रि-सम्मामिच्छाइद्रि-असंजदसम्मादिद्रीस सभगदिज्जाणं सोदय-परोदओ बंधो । उविर सोदओ चेव, सामावियादो ।

तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-उवघाद-णिमिणाणं बंघी णिरं-तरा, धुवषंधित्तादा । पंचिदियजादि-परघादुस्सास-पसत्थविदायगइ-तस-बादर-पञ्जत-पत्तेयसरीर-सभग-सस्सर-आदेज्ज-देवगइ-देवगइपाओग्गाणपञ्जी-वेजिवयसरीर-अंगोवंगाणं मिच्छाइहिम्ह सांतर-णिरंतरो बंधो । कथं णिरंतरो ? ण, असंखेज्जवाउअतिरिक्ख-मणुस्सेस णिरंतरबंध-वरुंभादो । एवं सासणस्स वि वत्तव्वं । णवरि पंचिंदियजादि-परघादस्सास-तस-बादर-पज्जतः-पत्तेयसरीराणं बंधो णिरंतरा चेव । सम्माभिच्छाइडिप्पहुडि उवरिमाणं सासणभंगो । णवरि देवगइ-वेडव्यिसरीर-समचउरससंठाण-वेउव्ययसरीरअंगोवंग-देवगइपाओग्गाणपुञ्बी-समग-सुस्सरादेज्जाणं णिरंतरे। बंधो, पडिवन्खपयडिबंधाभावादो । थिर-सुभाणं मिच्छाइडिप्पहिड जाव पमत्तसंजदो ति सांतरो बंधो, पडिवक्खपयाडिबंधवरुंभादो । उविर णिरंतरो, पडिवक्ख-

भी इनका उदयके विना बन्ध पाया जाता है। उपरिम्न गणस्थानीमें खोदयसे ही बन्ध होता हैं. क्योंकि. अपर्याप्तकालमें उन गृणस्थानीका अभाव है। मिध्याहार्ष्ट, सासादनसम्बग्हरि, सम्यामाध्यादाष्ट्रि और असंयतसम्यादृष्टि गुणस्थानीमें सभग व अदियका स्वादय परोदय बन्ध हाता है। उपरिम गुणस्थानोंमें खोडय ही बन्ध होता है, क्योंकि, ऐसा खभाव है।

तैजस व कार्मण दारीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्दा, अगुरुलघ, उपचात और निर्माणका बन्ध निरन्तर हाता है, क्योंकि, वे ध्रुवबन्धी हैं। पंचेन्द्रियज्ञाति, परधात, उच्छवास, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, सभग, सस्वर, आहेय. देवगति, देवगतिप्रायाग्यानपूर्वी, वैकियिकदारीर और वैकियिकदारीरांगोपांगका मिध्याहाप्र गणस्थानमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है।

शंका - निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि, असंख्यातवर्षायुष्क तिर्येच और मनुष्योंमें निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

इसी प्रकार सासादन गुणस्थानके भी कहना चाहिये । विशेषता केयल यह है कि पंचेन्द्रियजाति, परघात, उच्छवास, त्रस, बादर, पर्याप्त और प्रत्येक-शरीरका बन्ध निरन्तर ही होता है । सम्यागिध्यादृष्टिसे लेकर उपरिम गुणस्थानोंकी प्ररूपणा सासावनसम्यग्दृष्टिके समान है। विशेष यह है कि वेवगति, वैकियिकशारीर, समजतरस्रसंस्थान. वैक्रियिकशरीरांगोपांग, देवगतित्रायोग्यानुपूर्वी, सुभग, सुस्वर और आदेयका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है। स्थिर और शमका मिच्याइष्टिसे लेकर प्रमत्तसंयत तक सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोका बन्ध पाया जाता है। ऊपर इनका निरम्तर बन्ध होता है, क्योंकि, पप**रिवंपामावा**दो । पञ्चया सुगमा, बहुसो परुविदत्तादो । णविर देवग**र्-वेउन्वियहुबार्यः** वे**डान्विय-वेउ**न्वियमिस्स-नाराज्यिमिस्स-कम्माइयपञ्चया पुरिस-णबुंसयवेदेहि सह व्य**वेपहन्या ।** सेसं सागमें ।

देवगइ-वेडिक्यदुगाणि सञ्वत्य देवगइसंजुत्तं बच्चंति । णवरि वेडिक्यदुगं मिच्छा-हुई। देव-णिरवगइसंजुत्तं वंदंति । समवउरससंग्रण-पसत्यविद्यायगइ-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्जणामाओ मिच्छादिहि-सासणसम्मातिष्ठिणो तिगइसंजुत्तं, णिरवगईए सह वंधाभावादो । सम्मामिच्छादिहि-असंजदसम्मादिष्टिणो देव-सणुसगइसंजुत्तं । सेसा देवगइसंजुत्तं वंधंति । अवसेसाओ पद्यीओ मिच्छाइई। चउगइसंजुत्तं, सासणो तिगइसंजुत्तं, सम्मामिच्छादिहि-असंजदसम्मादिष्टिणो देवगइ-मणुसगइसंजुत्तमुविरमा देवगइसंजुत्तं वंधंति ।

देवगद्-वेउव्वियदुगाणं तिरिक्व-मणुसीमच्छाइडि-सासणसम्माइडि-सम्मामिच्छाइडि-असंबदसम्माइडि-संजदासंवदा सामी । उवरियमणुसा चेव, अण्णत्य तेसिममावादो । अवसेसाणं पयडीणं तिगाइमिच्छादिडि-सासणसम्मादिडि-सम्मामिच्छादिडि-असंजदसम्मादिडी दुगइसंजदा-

बहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके वन्धका अभाव है।

ब्रत्यय सुनम हैं, क्योंकि, उनकी प्रकपणा बहुत वार की जा जुकी है। विदोषता यह है कि देवनाति और वैकियिकांद्रेकके वैकियिक, विकियिकसिश्च, ऑदारिकांसिश्च और कार्सण प्रत्ययोंको पुरुष और नपुंसक देदोंके साथ कम करना चाहिय। दोष प्रत्ययप्रकपणा सनम है।

देवगतिद्विक और वैकियिकद्विक सर्वत्र देवगतिसे संयुक्त वंधते हैं। विशेषता हतनी है कि वैकियिकद्विकको मिध्याराष्टि खींबदी जीव देव व नरक गतिसे संयुक्त बांधते हैं। समखतुरक्कांस्थान, प्रशस्तविद्वायोगति, स्थिर, ग्रुम, सुम्यत, सुस्वर और आदेव नामक्रमौंको
मिध्याद्विष्ट व सासादनसम्पग्टरि तीन गतियाँसे संयुक्त बांधने हैं, क्योंकि, नरकमातिके साध
इनके बण्धका अभाव है। सम्यगिमध्याद्विष्ट और असंयतसम्पग्टि देव व मुद्रप्य गतिसे
संयुक्त बांधते हैं। शेष गुणस्थानवर्ता देवगतिस संयुक्त बांधते हैं। शेष प्रकृतिवर्षोको
मिध्याद्विष्ट चारों गतियाँसे संयुक्त, सासादनसम्पग्टिश्च ना गतियाँसे संयुक्त, सम्यपिमध्याद्वि और असंयतसम्पग्टि देवगति एवं मनुष्यातिसे संयुक्त, तथा उपरिम्न
गुजस्थानवर्ती देवगतिसे संयुक्त बांधते हैं।

देवगतिद्विक और वैक्षियकद्विकं तिर्यंच व मनुष्य मिष्यादृष्टि, सासादनसम्यग्रहि, सम्यग्निष्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयत स्वामी हैं। उपरिम्र गुणस्थानवर्ती मनुष्य ही स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंमें उन गुणस्थानांका अमाव है। शेष प्रकृतियोंके तीन गतियोंके मिष्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि; दो गतियोंके

१ मतिषु ' मिच्छाइद्रि ' इति पाठः ।

संख्याः न्युप्ताव्यंक्वदाः च सामी । वैकदाणं वैवाविणङ्कद्वणं च सुगमः। दुवर्षपांकं मिण्कादिक्षित्रः वेको चक्किक्दाः । भण्यस्य तिविद्दोरं, पुवर्षपावात्तदोः। जवसेसाणं वपवीणं वेवो साबि-जबुक्षेतः अद्यविक्तिद्वरः ।

आहारसरीर-आहारसरीरंगांवंगाणं ओषपरूवणमवहारियं वत्तव्वं । तिरथयरस्य वि ओषपरूवणं वेव णष्ट्णं वत्तव्वं । णविरं वेउन्तियः वेउन्वियमिस्स-ओरालियमिस्स-सम्माद्य-काष्णोय-पुरिस-शर्वुसरवेदा असंजदसम्मादिदिषण्वप्यः अवगेदन्ताः । अण्णस्य पुरिस-शर्वुसय-पण्चया चेव अवगेदच्वा । तिरथयर्थपस्स मणुसा चेव सामी, अण्णस्यिरियेदेदिदृश्लाभः तिरथयरस्स यंधामावादे। । अपुज्यकरणः उत्तराभएसु तिरथयरस्स यंधा, ण क्खबप्सुः इस्थि-वेदीदण्णं तिरथयरकम्मं यंपमाणाणं ख्वगेसिंडसमारोहणाणावादे। ।

जहा इस्थिवेदोदङ्काणं सन्त्रसुत्ताणि परुविदाणि तहा णदुंसयवेदोदङ्काणं पि वत्तन्त्रं । णविर सन्त्रत्य इस्थिवेदिम्म भणिदपन्चएसु इस्थिवेदमवणिय णदुंसयवेदो पश्चित्रविद दन्त्रो । असंजदसम्मादिद्विपन्चएसु वैउन्त्रियमिस्स-कम्मइयकायजोगपन्चया पश्चित्रविदन्त्रा,

संयत्तासंवतः, तथा मनुष्यातिके संयत स्वामी हैं। बन्धान्यान और कथाविनहस्थानः सुगम हैं। ध्रवक्षी महातियोंका मिथ्याहडि गुणस्थानमें वारों प्रकारका बच्च होता है। अन्य गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां ध्रुव बन्धका अभाव है। रोप प्रहातियोंका सादि व अध्रव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अध्यवन्धी हैं।

आहारकदारीर और आहारकदारीरांगोपांगकी प्रक्रपण ओध्यक्रपणका लिख्यक कर कहना जाहिये। तीर्थकर प्रकृतिकी भी ओघ्यक्रपणको ही जानकर कहना जाहिये। विकेशना केवळ यह है कि विकिथक, वैकिथिकमिश्र, औदारिकमिश्र, कार्मण कायकोग, पुरुषकेद और नपुंतकदेव प्रत्योंको असंपतसम्बद्धक प्रत्योंको काम करना चाहिये। तीर्थकर प्रकृतिक वण्यके प्रदुष्ध है स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंमें लिखिदोहय युक्त जीवेंकि तीर्यकर प्रकृतिक वण्यक प्रयुक्त भाग है। अपूर्वकरण उपशासकोंमें तीर्थकर प्रकृतिक वण्यक अपना है। अपूर्वकरण उपशासकोंमें तीर्थकर प्रकृतिक वण्यक अपना है। अपनेकरण जायां निर्मा काम की वार्यकरकां काम काम की वार्यकरकां काम काम की वार्यकरकां काम काम की वार्य

क्रिस प्रकार खाँबेरोत्य कुक जीवाँकी अपेक्षा सब स्ट्रॉकी प्ररूपणा की गई है उसी प्रकार नपुंसकवेरोत्य युक जीवाँके भी कहना चाहिये। विशेषता केवल इतनी है कि सर्वत्र खाँबेरमें कहे हुए प्रत्ययोंमेंसे खाँबेरको कम कर नपुंसकवेरको जोड़ना चाहिये। असंयतसम्यग्दिके प्रत्ययोंमें वैकियिकमिध और कार्मण क्रायबोग प्रत्यवाँको जोड़ना णेरहपुसु आउजबंधनसेण सम्मारिद्दीणसुप्पतिदंसणादो। णिरयाउ-णिरयदुग-इस्थिनदाणं सन्वत्थं ' पुरिस्वेदस्सेन परोदएण बंधो। णबुंसवनेदस्स सोदएण। एइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-चडरिंदिय-जादि-जादान-यादर-सुदुम-अपञ्जत-साद्दारणाणं सोदय-परोदजो बंधो, एदेसु बुत्तद्दाणेसु एदेसिं पडिवक्खद्राणेसु च णबुंसयवेदुदयदंसणादो।

तिरिक्खगद्-तिरिक्खगद्पाओग्गाणुपुब्विणचागोदाणं सांतर-णिरंतरां बंधो । कुद्दे । दे तुज्जाद्यस्य स्वासपुद्धियाद्य च दोसु वि गुणद्दाणेसु णिरंतरबंधुवरुंभादो । मणुसगद्द-मणुसगद्द्याओग्गाणुपुब्विणं सांतर-णिरंतरां मिच्छादिहि-सासणसम्मादिद्वीसु वंघो । कुदो । आणदारिदेवेहिंतो णवुंसयवेदोदइल्टमणुस्ससुप्पण्णाणं तित्ययरसंतकम्मण णरइएसुप्पण्णापिच्छा-इर्द्वाणं च णिरंतरबंधुवरुंभादो । ओराल्यिसरीर-ओराल्यिसरीरंगोवंगाणं मिच्छादृहि-सासण-सम्मादिद्वीसु सणक्कुमारादिदेव-णरइए अस्सिद्ण णिरंतरां वंघो । अण्णत्य सांतरा वत्तव्वा, असंखेज्जवासाउण्सु णवुंसयवेदृदयाभावादो । तेउ-पम्म-सुक्केटिस्सयणवुंसयवेदोदइल्टातिरिक्ख-मणुस्सिमिच्छाइहि-सासणे अस्सिद्ण देवगह-वेजव्वियसरीरदुगाणं णिरंतरां वंघो वत्तव्वा ।

चाहिये, क्योंकि, आयुष्यके बदासे सम्यन्दष्टियोंकी नारकियोंमें उत्पत्ति देखी जाती है। नारकायु, नरकातिहिक और क्षित्रका सर्वेत्र पुरुषदेक समान परोदयसे बन्ध होता है। नपुंसकदेदका स्वोदयसे बन्ध होता है। एकेन्द्रिय, झीन्द्रय, नीन्द्रिय, चनुरिन्द्रिय जाति, आताप, स्वावर, सूक्ष्म, अपयोग और साधारणका सोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, इन उक्त स्थानोंमें तथा इनके प्रतिपक्ष स्थानोंमें नपुंसकदेदका उदय देखा जाता है।

तिर्यगति, तिर्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और तील्यमात्रका सान्तर-निरन्तर बन्ध होना है, क्योंकि, तेज य बायु कायिक तथा सतम पूरियोक्ष नारिक्योमें मिध्यादिष्ट व सास्तदन-सम्यन्दिष्ट (इन दोनों हो गुणस्थानोमें निरन्तर बन्ध पाया जाता है। मनुष्यगति और मनुष्यातिप्रायोग्यानुपूर्वीका मिध्यादिष्ट और सास्तदन-सम्यन्दिष्ट गुणस्थानोमें सान्तर-निरप्तर बन्ध होता है, क्योंकि, आनतादिक देवाँमेंसे नपुंसकवेदादय पुक्त मनुष्योमें उत्पन्न हुए तथा तीर्थकर प्रकृतिकी सत्ताक साथ नारिकयोंगे उत्पन्न हुए सिध्यादिष्टियोके निरन्तर बन्ध पात्रीयोकर प्रकृतिकी सत्ताक साथ नारिकयोंगे उत्पन्न हुए सिध्यादिष्टियोके निरन्तर बन्ध पात्रीय जाता है। औदारिकशारीर और औदारिकशारीरांगोपांगका मिध्यादिष्ट और सासादनसम्यन्दिष्ट गुणस्थानोमें सनन्तुकारादि देव व नार्राक्योंका आध्यकर निरन्तर बन्ध होता है। अन्यत्र सान्तर बन्ध कहना चाहिय, क्योंकि, असंस्थातवर्षायुष्कोमें नपुंसकवेदके उदयका अमाव है। तेज, पदम और गुष्क लेख्यात्रले नपुंसकवेदिष्य युक्त विरोच म मनुष्य मिथ्यादिष्ट संसादनसम्यन्दिष्ट ग्रोक्ष कोर्य वर्षेत्र स्वादिष्ट संसादनसम्यन्दिष्ट ग्रोक्ष कोर्य देवातिद्विक और सीक्षिकशरीरिक्षका निरन्तर वन्ध कहना चाहिये।

१ प्रतिषु ' सन्व ' इति पाठः ।

उवधाद-परधादुस्सास-बत्तेयसरीराणं असंजदसम्मादिहीसु सोदय-परोदओ षंघो, णिरयगईए अपञ्जतासंजदसम्मादिहीसु वि एदासि बंधुवरुंभादो । तस-बादर-पञ्जत-पत्तेयसरीर-पंचिंदियजादीणं मिच्छाइहिम्दि बंधो सोदय-परोदओ, थावर-सुहुमापञ्जत-साहारण-विगर्लिदिएसु एदासि बंधुवरुंभादो । सञ्चपयडीणं बंधस्स णत्थि देवाणं सामित्तं तत्य णतुंसयवेदुदयाभावादो । एइंदिय-आदाव-यावराणं तिरिक्खगइ-मणुसगइ-मिच्छाइही चेव सामी, देवा ण होंति; तेसु णतुंसयवेदुदयाभावादो । अण्णो वि जदि भेदो अत्थि सो संमालिये वत्तव्यो ।

जभा इत्यिवदस्स परूवणा कदा तभा पुरिसवेदस्स वि कायव्वा । णवरि ओधपचएसु इत्यि-णवुंसयवेदपन्चया चेव सव्वगुणहाणेसु अवणेदव्वा, सेसासेसपन्चयाणं तत्य संभवादो । इत्यि-णवुंसयवेदाणं चंघो परोदओ, पुरिसवेदस्स सोदओ । उवधाद-परधादुस्सास-पत्तेय-सरीराणमसंजदसम्मादिद्दिन्दि सोदय-परोदओ वंघो । तित्थयरस्स परूवणा ओघतुल्ला । एव-मण्णो वि जदि भेदो अस्यि सो संभालिय वक्तव्वो ।

उपघात, परघात, उच्छ्वास और प्रत्येकशरीरका असंयतसम्यग्दृष्टियों में स्रोदय-परोद्य बन्ध होता है, क्योंकि, नरकगितमें अपर्यात असंयतसम्यग्दृष्टियों में भी इनका बन्ध पाया जाता है। त्रस, बादर, पर्यात, प्रत्येकशरीर और पंचित्रियजातिका मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें स्वोदय-परोद्य बन्ध होता है, क्योंकि, स्थादर, सुक्ष, अपर्याप्त, साधारण और विकलेन्द्रियों में इनका बन्ध पाया जाता है। सब प्रकृतियोंके बन्धके स्थामी देव नहीं है, क्योंकि, उनमें नपुंसकवेदके उदयका अभाव है। पकेन्द्रिय, आताप और स्थावरके तिर्यग्गति य मुख्यगतिक मिध्यादिष्ट हो सामी हैं, देव नहीं हैं, क्योंकि, उनमें नपुंसकवेदके उदयका अभाव है। अन्य भी यदि भेद हे तो उसको सरणकर कहना चाहिये।

जिस प्रकार खाँबेदकी प्ररूपणा की गई है उसी प्रकार पुरुषबेदकी भी करना चाहिये। विदोध इतना है कि ओधमलयों मेंसे खाँबेद और नपुंसकबेद प्रत्ययों को ही सब गुणस्थानों में कम करना चाहिये, क्योंकि, दोध सब प्रत्ययों की वहां सम्मावना है। खाँबेद और नपुंसकबेदका कथ परोदय होता है। पुरुषबेदका स्वोदय क्या होता है। उपचात, परात, उच्छवार और प्रत्येकरारीरका असंवसम्बन्धिय गुणस्थानमें स्वोदय-परोदय क्या होता है। तीर्थंकर प्रकृतिकी प्रकृषणा ओधके समान है। इसी प्रकार अन्य भी यहि भेद हैं तो उसको स्मरण कर कहना चाहिये।

१ अप्रती ' पृहंदिय अण्लो ' इति पाठः ।

२ प्रतिषु ' सा संमरिय ', मप्रतौ ' सा संमालिय ' इति पाठः । 🗸

अवगदवेदएसु पंचणाणावरणीय-वडदंसणावरणीय-जसिकति-उचागोद-पंचतराइयाणं को बंधो को अवंधो ? ॥ १७८ ॥

्सुगम ।

अणियट्टिप्पहुडि जाव सुहुमसांपराइयउवसमा ख्वा वंशा । सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदद्धाए चरिमसमयं गंतूण वंथो वोच्छिन्जिदि । एदे वंशा, अवेससा अवंशा ॥ १७९ ॥

देसामासियसुचमेदं, वंधदाणं वंधविणदृद्वाणं दोण्णं चेव परूवणादो । तेणेदेण सुद्दरथपरूवणा कीरदे । तं जधा— एदार्सि सोलसण्हं पयडीणं पुच्चं बंधो पच्छा उदयो वोच्छिज्बिद, तहोवरंभादो । एरधुवउज्जंती गाहा—

> आगमचक्खू साहू इंदियचक्क् असेसजीवा जे । देवा य ओहिचक्क् केक्टचक्क् जिला सक्वे ॥ २४ ॥

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराइय-जसिकत्ति-उच्चामोदाणं सोदओं चेव

अपगतवेदियोंमें पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, यशकीर्ति, उञ्चगोत्र और संच अन्तरायका कौन बन्धक और कौन अवन्यक है ? ॥ १७८ ॥

यह सूत्र सुगम है।

अनिवृत्तिकरणसे टेकर स्क्ष्मसाम्परायिक उपग्रमक व क्षपक तक बन्यक हैं । स्क्ष्म-सम्परायिकग्रुद्धिसंयतकाटके अन्तिम समयको जाकर बन्ध व्युच्छित्र होता है । ये बन्धक हैं, श्रेष अबन्यक हैं ॥ १७९ ॥

यह सुत्र देशामर्शक है, क्योंकि, वह बन्धाप्तान और बन्धविनष्टस्थान हन दोनोंका ही प्रकाण करता है। इसीलिए इससे स्चित अर्थकी प्रकाणा करते हैं। वह इस प्रकार है— इन सोलह प्रकृतियोंका पूर्वमें बन्ध और प्रधात् उदय ब्युच्छित्र होता है, क्योंकि, वैसा पाया जाता है। यहां उपयुक्त गाया—

साधु आगम रूप चसुसे संयुक्त, तथा जितने सब जीव हैं वे इस्ट्रिय-चक्कुके धारक होते हैं। अवधिकान रूप चसुसे साहत देव, तथा केवलकानरूप चक्कुसे युक्त सब जिन होते हैं॥ २४॥

पांच श्रानायरणीय, जार दर्शनायरणीय, पांच अन्तराय, वशकीति और उध-

षंषो, एत्थ एदासि धुवोदयत्तदंसणादो । णिरंतरो षंषो, एत्थ षंधुवरमायावादो । पञ्चका सुगमा, बोषम्म पर्विदत्तादो । पञ्चका सुगमा, बोषम्म पर्विदत्तादो । बगद्रसंज्ञतो षंषो, अवगदवेदेसु चदुण्णं गईषं षंघाभावादो । अगुसा चेव सामी, अण्णत्य खवगुवसामगाणमभावादो । षंघद्वाणं षंघविणद्वद्वाणं च सुगमं । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचतराइयाणं तिविद्वो षंघो, धुवत्ताभावादो । असिकित्ति-उच्चागोदाणं सादि-अद्धवेत, अद्धवर्षितादो ।

सादावेदणीयस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ १८० ॥

अणियट्टिप्पहुडि जान सजोगिकेवली बंधा ! सजोगिकेवलि-अद्धाए चारीमसमयं गंतूण वंधो नोच्छिज्जिदि । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ १८१ ॥

एदस्स अत्था बुरुचदे । तं जहा- पुन्नं बंधा पन्छा उदओ नोच्छिन्जदि, संजीगि-

गोत्रका स्वादय ही बच्ध हाना है, क्योंकि, यहां इन प्रकृतियोंके भुवोद्दियत्व देखा जाता है। बच्ध इतका तिम्लग हाना है, क्योंकि, यहां क्यांविश्वासका अभाव है। प्रत्यय खुगम है, क्योंकि, अध्यम इतका तिम होता है, क्योंकि, अध्यम विद्यास होता है, क्योंकि, अध्यम तिम होता है। क्योंकि, अध्यम तिम होता है, क्योंकि, अध्यम विद्यास होता है। याच हातावरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच अन्तरायका तीन प्रकारका कथ्य होता है, क्योंकि, अध्य वम्ध क्यांवरणीय और पांच अन्तरायका तीन प्रकारका कथ्य होता है, क्योंकि, अध्य वम्धका सादि व अध्यव वम्ध होता है, क्योंकि, अप अध्यवक्यों हैं।

सातावेदनीयका कीन बन्धक और कीन अवन्धक है ? ॥ १८० ॥ यह स्वत्र झुराम है।

अनिवृत्तिकरणसे ठेकर सयोगकेवठी तक बन्चक हैं । सयोगकेवठिकाछके अन्तिम समयको जाकर बन्च च्युच्छिल होता है । ये बन्चक हैं. शेष अबन्यक हैं ॥ १८१ ॥

इस सूत्रका अर्थ कहते है। वह इस प्रकार है— पूर्वेम बन्ध और पश्चात् उत्य ब्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, सयोगकेवली और अयोगकेवलीके अन्तिम समयम कमसे

१ प्रतिषु 'चदुहाण ' इति पाठ ।

जजोगिचरिमसमयाम्म षंपोदयबोच्छेददंसणादो । सोदय-परोदओ षंधो, परावचण्णुदयतादो' । पिरंतरो षंघो, परिवचण्णुदयतादो' । पिरंतरो षंघो, परिवचण्णुदयतादो । प्रवच्या सुगमं, ओघम्मि परुविदतादो । अगद्दसंसुतो षंघो, अवगदवेदेसु गइचउनकस्त बंबामावादो । मणुसा सामी, अण्णात्य अवगयवेदाणमभावादो । षंघदाणं बंघविण्डहाणं च सुगमं । सादि-अद्भुवो षंघो, अद्भुवषंधितादो ।

कोधसंजलणस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ १८२ ॥ समम ।

अणियट्टी उवसमा खवा बंधा । अणियट्टिबादरद्वाए संखेज्जे भागे गंतुण बंधो वोन्छिजदि । एदे बंधा, अवसेमा अबंधा ॥१८३॥

एदस्सरथो बुच्चरे — वंधोदया समं वीच्छिज्जीत, वंधे वीच्छिण्णे संते उदया-णुवरुंभादा । सोदय-परादओ वंधा, उभयहा वि वंधविरोहाभावादा । णिरंतरा, धुवर्वधितादा ।

उसके बन्ध और उदयका ब्युच्छेद देखा जाता है। सोदय-परोदय यन्ध होता है, क्योंकि, परिवर्तित होकर उसके प्रतिपक्षमृत असाता बदनीयका उदय पाया जाता है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, प्रतिपक्ष प्रकृतिक बन्धका अभाव है। प्रत्यय सुगम हैं, क्योंकि, अध्य उनकी प्रकृता जाजुकी है। अगितसंयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, अपमत्वदियाँ चारों गतियाँके बन्धका अभाव है। प्रमुख्य स्वामी हैं, क्योंकि, अप्य गतियोंके अथातवदियाँ आभाव है। साध्याया और बन्धविनप्रस्थान सुगम हैं। सादि व अध्य बन्ध होता है, क्योंकि, अन्य गतियोंके अथातवदियाँका अभाव है। साध्याया और बन्धविनप्रस्थान सुगम हैं। सादि व अध्य बन्ध होता है, क्योंकि, यह अध्य उन्धी प्रकृति है।

संज्वलनकोषका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १८२ ॥ यह सब स्रगम है ।

अनिवृत्तिकरणगुणस्थानवर्ती उपग्रमक व क्षपक बन्धक हैं । बादर अनिवृत्तिकरण-काळके संख्यात बहु भाग जाकर बन्ध व्युन्छित्र होता है । ये बन्धक हैं, श्रेष अवन्धक हैं॥ १८३॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं — संस्वलनकोधका बन्ध और उदय दोनों एक साध व्युच्छित्र होते हैं, क्योंकि, बन्धके व्युच्छित्र होनेपर फिर उदय पाया नहीं जाता। स्वोदय-परोदय क्च्य होता है, क्योंकि, दानों प्रकारसे भी वन्ध होनेका विरोध नहीं है। निरन्तर क्च्य होता है, क्योंकि, वह धुववन्धी है। अगतिसंयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि,

१ कामती ' परावक्षणुदयत्तादो ' इति पाठः ।

अगह्रसंज्ञतो, एत्थ चउग्रइंषधाभावादो । पञ्चया सुगमा, ओधपञ्चएहिंतो विसेसाभावादो । मणुसा चेव सामी, अण्णत्थेदेसिमभावादो । षंधद्वाणं णत्थि, एक्किम्म अद्धाणविरोहादो । अधवा अत्थि, पञ्जविद्वयणए अवर्रुविञ्जमाणे अवगदवेदाणमणियद्यीणं संखेळाणसुवर्रुभादो अणियद्विकारं संखेञ्जाण खंडाणिं करिय तत्थ बहुखंडेसु अइक्केतेसु एगखंडावसेसे कोध-संजलणस्स बंधो वोच्छिण्णो । तिविद्दो बंधो, धुवबंधितादो ।

माण-मायांसंजलणाणं को बंधो को अवंधो ? ॥ १८४ ॥ <sub>सुगमं</sub> ।

अणियट्टी उवसमा खवा बंधा । अणियट्टिबादरद्धाए सेसे सेसे संखेज्जे भागे गंतूण बंधा वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १८५ ॥

एदासिं बंधोदया समं वोच्छिज्जैति, विणड्बंघाणमुदयाणुबरुंमादो । सोदय-परोदंशी, उभयहा वि बंधुवरुंमादो । णिरंतो, धुवबंधितादो । अवगयपच्चओ, ओघपच्चएहिंतो अविसिट्ट-

यहां चारों गतियों के बन्धका अभाव है। प्रत्यय छुगम हैं, क्यों के, ओघमत्ययों से यहां कोई भेद नहीं है। मनुष्य ही स्वामी हैं, क्यों के, अन्य गतियों में अपगतवेदियों का अभाव है। बन्धाध्वान नहीं है, क्यों के, एक गुणस्थान में अध्वानका विरोध है। अध्वा बन्धाध्वान है, क्यों के, पर्यावाधिक नयका अवल्यन करने पर अपगतवेदी अतिवृत्तिकरणों के संख्यात पाये जाने से अतिवृत्तिकरणों के संख्यात सण्ड करके उनमें बहुत सण्डों के बीत जाने और एक सण्ड के दोग रहेनपर कंज्यवनकों भेका बन्ध ब्युच्छिक होता है। तीन प्रकारका बन्ध होता है। तीन प्रकारका बन्ध होता है। सुध्यां कु ध्यां के स्व

संज्वलनमान और मायाका कौन बन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥ १८४ ॥ यह सुत्र सुगम है।

अनिवृत्तिकरण उपशमक व क्षपक बन्धक हैं। अनिवृत्तिकरणवादरकालके केष श्रेष कालमें संख्यात बहुभाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, श्रेष अवन्धक हैं ॥ १८५॥

इन दोनों प्रकृतियोंका बन्ध और उदय दोनों साथ व्युच्छित्र होते हैं, क्योंकि, बन्धके नष्ट हो जानेपर इनका उदय नहीं पाया जाता। स्वोदय परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारसे भी बन्ध पाया जाता है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वे विषक्ताहो। अमदसंद्वतो, १२४ चउगइवंषायावादो। मणुससामिओं, अण्णत्यवसदंवदाशाकादो। वंधदालविक्रोत, दन्यद्विपणयविस्त्वाम्य सन्वसंगहे अद्वाणाणुववत्तिदों। अथवा अद्वाणसम् विषक्रो, अवसंवियपञ्जवदिवणयत्तादो। कोधवंपविन्छण्णदाणादो उवस्मिमद्वाणं संखेळ्लां हाणि काञ्जण बहुखंडेसु अइक्केतेसु एयवंडावतेसे माणवंघो वोच्छिज्जदि। पुणो सेसमेयं खंडं संखेज्जाणि खंडाणि करिय तत्य बहुखंडेसु अइक्केतेसु एयखंडावसंसे मायवंघो वोच्छिज्जदि। एदं खुदी वगम्मदे? सेसे सेसे संखेज्जाभागं गंतृणे ति जिणवयणादो वगम्मदे। तिविहो, ध्वतामावादो।

लोभसंजलणस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ १८६ ॥

ध्रुषयन्त्री प्रकृतियां हैं। प्रत्यय अवगत हैं, क्योंकि, ओध्यत्ययोंस यहां कोई विशेषता नहीं है। अगतिसंयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, यहां चारों गतियोंके बन्धका अभाव है। सनुष्य स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंमें अपगतवेदियोंका अभाव है। बन्धारवान नहीं है, क्योंकि, क्रव्यार्थिक नयके विषयभून सर्व संप्रहके होनेपर अध्वान बनता नहीं है। अध्वा पर्यापार्थिक नयको विषयभून सर्व संप्रहके होनेपर अध्वान बनता नहीं है। अध्वा पर्यापार्थिक नयका अवल्यन करने अध्वान सहित वन्ध हाता है। कोधके बन्धकुरिक्छित्तिस्थानंत उपरके कालके संस्थात खण्ड करके बहुत खण्डोंको विताकर एक खण्डके शेष रहनेपर मानक वन्ध ब्युन्छिल होता है। तत्यक्षान् शेष एक खण्डके संस्थात खण्ड करके वह समेप स्वत्यात स्वत्य करके शेष रहनेपर मानका वन्ध ब्युन्छिल होता है। तत्यक्षान् शेष एक स्वरूके संस्थात खण्ड करके शेष रहनेपर मानका वन्ध ब्युन्छिल होता है।

शंका-यह कहांसे जाना जाता है ?

समाधान—' शेष शेषमें संख्यात बहुभाग जाकर' इस जिनवचनसे उक्त क्ल्यब्युच्छित्तिकम जाना जाता है।

तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, ध्रुच वन्धका अभाव है। संज्वलनलोमका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १८६॥ यह सूत्र सुनाम है।

१ प्रतिषु ' मण्डसासामिओ ' इति पाठः । २ प्रतिषु ' अप्पाण्डनक्वीदो ' इति पाठः ।

# अणियट्टी उवसमा स्रवा बंधा। अणियट्टिबादरद्धाए <del>बरि</del>मसमयं गंतुण बंधो वोच्छिज्जिद । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १८७ ॥

एदस्स अत्था बुट्चदे — बंघा पुष्टमुद्दओ पच्छा वीच्छिन्जादि, अणिबद्धिसुद्धन-सांपराइयचरिमसमयिन बंधोदयबीच्छेदुबलंमादो। सोदय-परोदओ, उमयहा वि बंधुबलंभादो। भिरंतरो बंघो, धुवबंधितादो। अवगयपच्चओ, ओाबंपच्चएहिंतो अविसिद्दपच्चयत्तादो। अगइ-संस्रुतो, चउमइबंधामावादो। मणुससामिओं, अण्णत्य खचगुक्सामगणममावादो। बंधद्धार्ण णत्यि, सुत्ते अणुवदिद्धतादो। किमद्दमणुवदिद्वं १ दव्बद्धिवावलंग्यणादो। क्षिक्हो बंघो, धुब-बंधितादो।

कसायाणुवादेण कोधकसाईसु पंचणाणावरणीय- [ चउदंसणा-वरणीय-सादावेदणीय-] चदुसंजलण-जसिकति उचागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अवंधो ? ॥,१८८ ॥

अनिवृत्तिकरण उपरामक व क्षपक बन्धक हैं। अनिवृत्तिकरणबादरकारुके अन्तिम समयको जाकर बन्ध न्युन्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, श्रेष अबन्धक हैं॥ १८७ ॥

इस सुत्रका अर्थ कहते हैं— यन्य पूर्वमै ज्युव्छित्र होता है, पक्षान् उद्य ज्युव्छित्र होता है, पक्षान् उद्य ज्युव्छित्र होता है, पर्थाकि, अनिवृत्तिकरण और सहस्रसाम्प्रायिक गुणस्थाक्के अनित्रम समयमें क्रमसे बन्ध और उद्यक्ता ज्युव्छेद्र पाया जाता है। स्थाद्य परोद्य बन्ध होता है, स्थाकि, होनो ही प्रकारसे बन्ध पाया जाता है। तिरस्तर बन्ध होता है, स्थाकि, उक्त प्रकृति ध्रवन्धों है। ओध्यस्ययांस यहां कोई विशेषता न होनेसे उक्त प्रकृति के बन्धके प्रत्यय बवनत हैं। आनितंशुक्त बन्ध होता है, स्थाकि, यहां चारों नित्रयोंके बन्धका अभाव है। अन्य स्थानी हैं, स्थाकि, अन्य तिस्थान स्थान होता है। अन्य स्थानी हैं, स्थाकि, उसका उपदेश नहीं है।

शंका- सुत्रमें बण्धाध्वानका उपदेश क्यों नहीं किया गया है ?

समाधान—द्रव्यार्थिकनयका अवलम्यन करनेसे स्वमं उसका उपदेश महीं किया गया है।

तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, यह धुवबन्धी प्रकृति है।

कषायमार्गणानुसार कोधकषायी जीवोंमें पांच ज्ञानावरणीय, [चार दर्शनावरणीय, सातावेदनीय], चार संज्वलन, यशकीर्ति, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन षन्धक और कौन अवन्धक है?॥१८८॥ सुगमं ।

### मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव अणियट्टि ति उवसमा स्वना बंधा। एदे बंधा, अबंधा णत्यि ॥ १८९ ॥

एदासि पयडीणं बंधो उदयादो पुन्नं पच्छा वा बोच्छिणो ति परिक्खा णस्थि, उदयबोच्छेदाभावादो तिण्णं कसायाणं णियमेण उदयाभावादो च । पंचणाणावरणीय-चउ-दंसणावरणीय-कोहसंबल्ल-पंचंतराइयाणं सोदओ बंधो, धुबोदयत्तादो । सादाबेदणीयस्स सन्वत्य सोदय-परोदओ अदुबोदयत्तादो । जसकितीए मिच्छाइडिप्पहुडि जाव असंजद-सम्माइडि ति उच्चागोदस्स मिच्छाइडिप्पहुडि जाव असंजद-सम्माइडि ति उच्चागोदस्स मिच्छाइडिप्पहुडि जाव संजदार्भे बंधो । उन्ति सोदअ चेव, पडिवक्खुदयाभावादो । तिण्णं संजल्णाणं परोदएण बंधो, कोहोदय-प्णादो ।

पंचणाणावरणीय-चउर्दसणावरणीय-चउर्सजल-वंचतराइयाणं णिरंतरे। वंघो, धुव-वंधितादो । सादावेदणीयस्स मिन्छाइडिप्पहुडि जाव पमत्तसंजदो ति सांतरे। वंघो । उचिर णिरंतरो, पडिवरूखपयडीए वंघाभावादो । एवं जमकितीए वत्तव्यं । उच्चागोदस्स मिन्छाइडि-

#### यह सुत्र सुगम है।

मिध्यादृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थानेक उपशमक और क्षरक तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं. अवेन्धक कोई नहीं हैं ॥ १८९ ॥

इन प्रकृतियाँका बन्ध उद्यक्षे पूर्व या पश्चात् व्युच्छित्र होता है, इस प्रकारकी परीक्षा यहां नहीं है, क्योंकि, इनके उदय-पुञ्छिदका अभाव है, तथा मालादिक तोन कथायाँका नियमसे यहां उदय निर्मा नहीं है। पांच हानावरणीय, जार दर्शनावरणीय, संज्वलन कोध और पांच अस्तराय, इनका स्वेदय बन्ध होता है, क्योंकि, ये धुवादयी है। बातावेदनीयका सर्वत्र स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, वह अधुवादयी है। बातावेदानीयका केकर असंयतसम्यग्दिए तक, तथा उच्चगोत्रका मिध्यादिएसे लेकर संयतासंयत तक स्वोदय-परोदय बन्ध होता है। उपरिम्म गुणस्थानोंस इनका स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां इनकी प्रतियक्ष प्रकृतियोंके उदयका अभाव है। तीन संज्वलन कथायोंका परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, यहां क्रोधकी प्रधानना है।

पांच क्षानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, चार संज्वलन और पांच अन्तरायका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, ये धुवबन्धी हैं। सातावेदनीयका मिथ्यादिक्षेते लेकर प्रमचसंयत गुणस्थान तक सान्तर बन्ध होता है। ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां उसकी प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धका अभाव है। इसी प्रकार यशकीर्तिके भी कहना चाहिये सासणसम्मादिहीसु सांतर-णिरंतरा । कथं णिरंतरा ? असंखेञ्जवासाउअतिरिक्ख-मणुस्सेसु सुदुर्होस्सयसंखेञ्जवासाउएसु च णिरतरबंधुबरुंभादो । उत्तरि णिरंतरो, पडिवक्खपयडीए बंधाभावादो ।

मिच्छाइट्टिम्हि तेदाठीसुत्तरपञ्चया, सामणे अहत्तीस, बारसकसायाणमभावादो । सम्मामिच्छादिष्टि-असंजदसम्मादिट्टीसु जहाक्रमेण चोत्तीस-सत्ततीसपञ्चया, णवकसायपञ्चया-भावादो । संजदासंजदेसु एक्कत्तीसपञ्चया, छक्कसायाभावादो । पमत्तसंजदेसु एक्कतीस-पञ्चया, कसायतियाभावादो । अप्पमत-अपुञ्चकरणेसु एक्कूणवीसपञ्चया, कसायतिया-भावादो । उत्रि तेरसआर्दि काद्ण एग्णादिक्रमेण पञ्चया जाणिय वत्तन्वा । सेसं सुगमं ।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-चउद्गेजरुण-पंचंतराह्याणि मिच्छाइद्वी चउगइ-संजुतं, साम्रणसम्माइटी तिगइसंजुतं, सम्मामिच्छाइट्वि-असंजदसम्माइटिणे देव-मणुसगइ-संजुतं, उवरिमा देवगइसंजुतमगइसंजुतं च बंधीत । सादावेदणीय-जसिकतीओ मिच्छाइट्वि-सासणसम्माइट्विणे तिगइसंजुतं, णिरवर्गाइए सह बंधामात्रादो । उवरि णाणावरणभंगो । उच्चा-

उच्चगोत्रका मिथ्याद्रष्टि और सामादनसम्बग्दाष्टे गुणस्थानोमें सानतर निरन्तर बन्ध होता है। निरन्तर बन्ध केंस्र हाना है ? क्योंकि, असंख्यानवयोद्यक तिर्यंच और मनुष्योंमें तथा तुम लेदयावाले संख्यानवर्षायुष्कोंमें भी उसका निरन्तर वन्ध पाया जाता है। उत्पर निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, वहां उसकी प्रतिपक्ष म्हलिके कम्धका अभाव है।

ं मिध्यादि गुणस्थानमें तेताळीस और सासादन गुणस्थानमें अकृतीस उत्तर प्रत्यय हैं, क्योंकि, यहां बारह कयायांका अमाव है। सम्याग्निष्यादिष्ट और असंवत्तमध्यदिष्ट गुणस्थानोंमें यथाक्रमसे बीतीस और सैतीस उत्तर प्रत्यय हैं, क्योंकि, यहां नो क्याय प्रत्ययोंका अभाव है। संयत्तासंयतोंमें इक्तीस उत्तर प्रत्यय है, क्योंकि, उनमें छह कयायोंका अभाव है। प्रमत्तसंयतोंमें इक्कीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, उनमें तीन कयायोंका अभाव है। अप्रमत्त और अपूर्वकरण संयतोंमें उक्षेस प्रत्यय हैं, क्योंकि, यहां भी तीन करायोंका आभाव है। उत्तर तरहको आदि छेकर एक कम दो कम इत्यादि क्रमसं प्रत्ययोंको जानकर कहना चाहिये। शेष प्रत्यप्रकृषणा सुगम है।

पांच क्रानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, चार संज्वलन और पांच अन्तरायको सिध्यादृष्टि चार गतियोंसे संयुक्त, सासाइनसस्यग्दृष्टि तीन गतियोंसे संयुक्त, साम्य-रिम्पयादृष्टि और असंयतस्यग्दृष्टि देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त, तया प्रयिम जीव देवगतिसे संयुक्त तथा प्रयिम जीव देवगतिसे संयुक्त और पांतकों से रहित बांचते हैं। सातावद्तीय और यशकीरिक्ता मिध्यादृष्टि व सासाइनसम्यग्दृष्टि तीन गतियोंसे संयुक्त बांचते हैं, क्यांकि, नरक्तातिक साथ इनके बन्धका अभाव है। उपरिम गुणस्थानीम झानावरणके समान प्रक्रपण है।

गैर्द निष्काइडि-सामणसम्माइडि-सम्मामिच्छाइडि-असंजदसम्मादिष्टिणे देव-मणुसगइसंछ्तं पैपेति, जण्णगईहि चंचाविरोहादो । उवरिमा देवगइसंजुत्तमणियट्टिणो अगइसंजुत्तं बंधंति ।

चउगइमिच्छादिहि-सासणसम्मादिहि-सम्मामिच्छादिहि-असंगदसम्मादिहिणो सामी । दुगइसंजदासंजदा'। अवसेसा मणुसा, अण्णत्य तेसिमणुवरुभादो। बंधदाणं सुगमं। बंधविणासा णस्यि, बंधुबर्लमादो । धुवबंधीणं मिच्छाइहिम्हि चउश्विहो बंधो। उवरिमगुणेसु तिबिहो, पुक्ताभावादो। अवसेसाणं पयडीणं सादि-अद्वो', अद्वववंधितादो।

# बेट्टाणी ओघं ॥ १९० ॥

भीणिगिद्धितिय-अर्णताणुर्वधिचउनकःङ्गस्थिवद्-तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-चउसंठाण-चउसंघडण-तिरिक्खगइपाओरगाणुपुन्वि-उज्जोव अप्पतत्थविद्वायगङ्-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदार्ण बेहाणियसण्णा, दोसु गुणहाणेसु चिईति ति उप्पतीदो । एदासिं पर्ज्वणा

उच्चगोत्रको मिध्यादाष्टि, सासाद्तसम्यग्दाष्टि, सम्यागमध्यादाष्टि और असंयतसम्यग्दाष्टि देव व मनुष्य गातिसं संयुक्त वांघते हैं, क्योंकि, अन्य गातियोंके साथ उसके यन्धका विरोध है। उपरिमा जीव देवगतिसं संयुक्त, तथा अनिवृत्तिकरणगुणस्थातवर्ती अगाति-संयुक्त वांबेत हैं।

चारों गतियोंक भिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयत-सम्यग्दृष्टि स्वामी हैं। दो गतियोंके संयतासंयत स्वामी हैं। दोष गुणस्थानवर्ती मनुष्य ही स्वामी हैं, क्वाँकि, अन्य गतियोंकें वे गुणस्थान पाय नहीं जाते। वन्धाध्वान सुगम है। क्यविनादृ है नहीं, क्वाँकि, उनका वन्ध पाया जाता है। धुववन्धी प्रकृतियोंका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है। उपरिम गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्वाँकि, वहां भुव बन्धका अमाव है। दोष प्रकृतियोंका सादि व अधुव बन्ध होता है, क्याँकि, वहां भुव बन्धका अमाव है। दोष प्रकृतियोंका सादि व अधुव बन्ध होता है,

द्विस्थानिक प्रकृतियोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ १९० ॥

स्त्यानगृद्धित्रय, अनन्तातुवन्धिवतुष्क, क्षीवर, तिर्यगायु, निर्यम्मति, चार संस्थान, चार संहनन, तिर्यम्मतिप्रायोग्यातुर्या, उद्योत, अप्रशस्तिवहायोगति, दुर्भग, दुस्सर, अमादेय और नीचगोत्र, इन प्रकृतियोकी द्विस्थानिक संहा है, क्योंकि, 'जो दो गुणस्थानोंमें रहें वे द्विस्थानिक हैं 'पेसी श्रुत्पत्ति है। इनकी प्रकृपणा ओघके समान है, क्योंकि,

र मित्तेषु ' दुर्गहसंबंदा ' इति पाठः । २ मितिषु 'सादि ' इति पाठः ।

बोधतुल्ला, विसेसामाबादो । तं जहा — बणंताणुबंधिचउनकस्स बंधोदया समं बोच्छिण्णा, सासणिम तदुमयाभावदंसणादो । बीणिगिद्धितियस्स पुन्तं वंधो पच्छा उदन्ने। बोच्छिज्जिदि, सासणिममाइहि-पमत्तं पेत्रं कंभेण वंधोदयवीच्छेदुवर्लमादो । तिरिक्खाउ-तिरिक्खाइ-उज्जाव श्रीचागोदाणमेवं चेव । णवरि संजदासंजदम्म उदयवीच्छेदो । एवमिरिधवेदस्स वि । णवरि श्रीणयिद्धिन्द तदुच्छेदो । चउसंग्रण-अप्पस्तयविद्धायगद्द-दुस्सराणमेवं चेव । णवरि यत्य उदयवीच्छेदो । एविमिरिधवेदस्स वि । णवरि अप्तयवीच्छेदो । लिथ । चउसंवच्छाणमेवं चेव । णवरि यत्य उदयवीच्छेदो । उपार्थ । चउसंवच्छाणमेवं चेव । णवरि यत्यन्तसंजवेद्ध विदिय-तिदय-संघणणाणुद्दायवीच्छेदो । चउत्थ-पंचमाणं णिर्ध उदयवीच्छेदो, उवसंतकसापसु तदुच्छेद-दंसणादो । तिरिक्खाइपाओम्गाणुपुच्ची दुभग-अणादेआणं पुव्वं वेधो पच्छा उदयो वोच्छिण्णो, सासणसमादिह-असंवदसम्मादिहासु कमेण वंधोदयवीच्छेददेसणादो ।

अर्णताणुवंधिकोधस्स सोदओ वंधो । तिण्हं कसायाणं परोदओ, तेसिमेत्थुदयाभावादो । अवसेसपयडीणं सोदय-परोदओ, उभयहा वि वंधविरोहाभावादो । इत्थिवद-च**उसंद्राण**-चउ-

आयलं इनमें कोई भेद नहीं है। वह इल मकार है — अनन्तानुवश्चिखतुक्कका बन्ध और उदय दोनों साथमें व्युच्छित्र होते हैं, क्योंकि, सासादन गुणस्थानमें उन दोनोंका अभाव देखा जाता है। स्थानगृद्धित्रयका पूर्वम बन्ध और पश्चान् उदय खुच्छित्र होता है, क्योंकि, सासादनसम्यग्दिध और प्रमत्तवंत्र गुणस्थानों क्रमले बन्ध व उदयका खुच्छेत्र पाया जाता है। नियंगायु, तियंगाति, उद्यात और नीचनोंक्की भी प्रक्षणणा इसी प्रकार ही है। विदेशवता केवल इतनी है कि संयतासंयत गुणस्थानों उनका उदयच्युच्छेद होता है। इसी प्रकार क्रोवेदकी भी प्रक्षणणा है। विदेशव इतना है कि अनिवृक्षिकरण गुणस्थानों उसके उदयका ब्युच्छेद होता है। विदेशव इतना है कि यहां उनका उदयच्युच्छेद नहीं है। चार संस्थान, अप्रशस्तविहायोगाति और दुक्तकी प्रक्रपणा भी इसी प्रकार ही है। विदेश इतना है कि यहां उनका उदयच्युच्छेद नहीं है। चार संस्थान, अप्रमत्तविहायोगाति और दुक्तकी चार संदननोंकी प्रकृपणा भी इसी प्रकार हो है। विदेश इतना है कि अप्रमत्तवंत्रों कि क्रियम क्राले हैं। विदेश इतना है कि अप्रमत्तवंत्रों कि क्रियम क्रियम की कित्राय और तृतीय संहननका उदयच्युच्छेद होता है। चतुर्थ और पंचम संहननका उदयच्युच्छेद होता है। विदेश हमें कि अप्रमत्तवंत्रों के प्रतित्र प्रायोग्यानुपर्यी, दुर्भग और अन्तदेयका यूवेंम बन्ध और पश्चात्र उदय खुच्छित्र होता है, स्थांकि, उपयान्तकायांमें अने असंयत्रसम्यग्रिक, सालादनसम्बद्धि और असंयत्रसम्बद्धि और असंयत्रसम्बद्धि उत्यक्ष व्युच्छेद देखा जाता है। विदेशपति उदयक्ष व्युच्छेद देखा जाता है।

अनत्तानुबन्धिकोधका स्वोदय बन्ध होता है। तीन कपार्योका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, यहां उनके उदयका अभाव है। शेष प्रकृतियाँका स्वेदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारसे भी उनके बन्धका कोई विरोध नहीं है।

स्रीवेद, चार संस्थान, चार संहनन, उद्योत, अमशस्तिविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, इ. इ. ३५. संबंदण-उज्जाव-अप्यसत्यविद्वायगर-दुम्मा-दुम्मा-आपोदञ्जाणं बंधा सतिरा, एगसमएण वि बंधुवरमदंसणादा । तिरिक्खगद-तिरिक्खगदगाओग्गाणुपृन्ति-णीचागोदाणं दासु वि गुणहाणेसु स्रोतर-णिरंतरा बंधो, तेउ-वाउक्काइएसु सत्तमपुद्धवेणरद्दसु च णिरंतरबंधुवरुंमादो । अवसेसाणं पयद्यीणं बंधो णिरंतरो, एगसमएणं बंधुवरमाभावादो । एक्चया सुगमा ।

तिस्क्लाउ-तिस्क्लगइपाओग्गाणुपुब्व-उज्जोवाणि तिस्क्लगइसंज्ञतं वंधित । इस्थि-वेदं तिगइसंज्ञतं, शिरवगईए वंधाभावादो । चउसंठाण-चउसंघडणाणि तिस्क्ल-मणुसगइसंज्ञतं वंधित, अण्णगईहि वंधाभावादो । अप्पसत्थिवद्यावगइ-दुमग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणि तिगइसंज्ञतं वंधित, देवगईए वंधाभावादो । सासणा तिस्क्लि-मणुसगइसंज्ञतं वंधइ, तस्सण्ण-गईहि विरोहादो । चउगइमिन्ज्ञादिष्टि-मासणसम्मादिष्टिणो सामी । उवरि सुगमं, बहुसो फ्रिविटनादो ।

#### जाव पच्चक्खाणावरणीयमोघं ॥ १९१ ॥

बेड्राणरंडयं परुविय पच्छा जेणेरं सुत्तं परुविदं तेण णिडारंडयमादि काद्णे ति अरुयावत्तीदो अवगम्मदे । णिडा-असादेगडाण-अपनक्खाण-पश्चम्खाणरंडयाणं परुवणाए

और अनारेयका बन्ध सान्तर होता है, क्योंकि, एक समयसे भी उनका बन्धविधाम देखा जाता है। तियंगाति, तियंगातिष्ठायोग्यापुर्वी और नीवशोकका देलों ही गुणस्थानों में सान्तर-तिरस्तर बन्ध होता है, क्योंकि, तेजकांयिक व वायुकायिक तथा सनम पृथिवीके नारिक्यों में निरस्तर बन्ध पाया जाता है। दोष प्रकृतियोंक बन्ध निरस्तर होता है, क्योंकि, एक समयसे उनके बन्धविधासका अभाव है। प्रस्थ सुनम हैं।

तियेगायु, तियंगातिप्रायोगयानुष्यी और उद्योगका तिर्यगातिसं संयुक्त बांधाते हैं। क्षींबदको तीन गतियांसे संयुक्त बांधाते हैं, क्योंकि, नरकातिक साथ उसके बच्चका कामाव है। चार संस्थान और चार संहननोंका तियंगाति और मनुष्यगतिसं संयुक्त बांधाते हैं, क्योंकि, अन्य गतियांके साथ उनके बच्चका अभाव है। अप्रतस्तावहायोगाति, दुभंग, दुस्तर, अनादेश और नीचगोत्रको तीन गतियांसं संयुक्त बांधाते हैं, क्योंकि, देवगातिक साथ हनके बच्चका अभाव है। सामादनसम्यव्हि शर्दे तियंगाति व मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधात है, क्योंकि, उसके अन्य गतियांक साथ इनके बच्यका विरोध है। चारों गतियांक सिथ्यादि स्थादि स

प्रत्याख्यानावरणीय तक सब प्रकृतियोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ १९१ ॥

द्विस्थानदण्डककी प्ररूपणा करके पीछे चूंकि इस सुवकी प्ररूपणा की गई है अत एवं 'निद्रादण्डकको आदि करके', यह अर्थापत्तिसे जाना जाता है। निद्रा, असाताबेदनीय, एकस्थानिक, अप्रत्यास्थान और प्रत्यास्थान दण्डकोकी प्ररूपणा ओधके समान है। उसको ओघमंगो । सो वि चिंतिय एत्य वत्तन्त्रो ।

# पुरिसवेदे ओघं ॥ १९२ ॥

एसी पुरिसवेद्गिदेशी जेण देसामासियों तेण पुरिसवेद्दंडय-भाणदंडय-ठोहदंडयाणं गहणं । जहा एदेर्सिं दंडयाणमोघिमा पर्व्यणा करा तहा एत्थ विकायच्या । णविर पञ्चयविसेसी जाणिय वत्तव्यां ।

## हस्स-रदि जाव तित्थयरे ति ओघं ॥ १९३ ॥

हस्त-रिदसुतमार्दि कार्ण जात्र तित्थयरसुतं ति तात एदेर्सिं सुत्ताणमोषपरूतण-मनहारिय परुनेदच्चं ।

मागकसाईसु पंचगागावरणीय-चउदंसणावरणीय-सादावेदणीय-तिण्णिसंजलण-जसिकिति-उच्चागोद-पंचतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १९४ ॥

सुगमं ।

भी विचार कर यहां कहना चाहिये।

पुरुपवेदकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ १९२ ॥

यह पुरुषेद परका निर्देश चूंकि देशामर्शक है। अतः इससे पुरुषेद्वद्वरुडक, मानदण्डक और लेंग्यदण्डका प्रहण करना चाहिये। जिस मकार इन दण्डकोकी आधार्मे मकरणा की गई है उसी मकार यहां भी करना चाहिये। विशेष इतना है कि मस्ययमेद जानकर कहना चाहिये।

हास्य व रतिने ठेकर तीर्थिकर प्रकृति तक ओषके समान प्रह्माणा है ॥ १९३ ॥

हास्य-रति सुवको आदि करके तीर्थेकर सुव तक इन सुवेंकी ओध्यमरूपणाका निकाय कर प्ररूपणा करना चाहिये।

मानकषायी जीवोंनें पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, सातांवदनीय, तीन संज्वलन, यशकीर्ति, उच्चयोत्र और पांच अन्तरायका कीन बन्धक और कीन अवन्धक है ? ॥ १९४ ॥

यह सूत्र सुगम है।

## मिन्छाइद्विपदुडि जाव अणियद्वि उवसमा स्ववा वंधा । एदे वंधा, अवंधा गरिय ॥ १९५ ॥

कोषसंजरूपभेत्य एदाहि सह किण्ण पहाित्दं १ ण, तस्स माणसंजरूपभंचादो पुरुवमेन वोन्छिण्णभंचस्स माणादीहि वंबदाणं पि पन्चासन्वीए अभावादो। एदस्स सुत्तस्स पह्त्वणाए कोषभंगो । णविर माणस्स सोदेशो, अण्णीसं कसायाणं परोदेशे वंधो । पन्चएसु माणकवादं मोक्ण सेसकसाया अवणेदन्या । सेसं जाणिय वतन्त्रं ।

# बेट्टाणि जाव पुरिसवेद-कोधसंजलगाणमोघं ॥ १९६ ॥

षेद्वणि ति बुते बेहाणिय-णिहा-अशार्य-मिळ्ळत-अगन्वश्वाण-पन्वश्वाणर्डया धेत्तव्या, देसामासियतारी । पुरिसेनेर-कोयसंजरुणे ति बुते तस्म एक्कस्मेन सुत्तस्म गृहणं कायव्यं । एदेसि सुत्ताणमेश्वपर्वणमनहारिय वत्तव्यं ।

मिध्यादृष्टिसे ठेकर अनिवृत्तिकरणगुगस्थानवर्ता उपशमक व क्षश्क तक चन्यक हैं । ये बन्धक हैं, अवन्धक कोई नहीं हैं ॥ १९५ ॥

शंका-यहां इन प्रकृतियोंके साथ संज्वलन कांधकी प्ररूपणा क्यों नहीं की गई है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि संज्वलनमानके बन्धसे उसका बन्ध पूर्वमें ही ब्युटिउन्न हो जाता है, अत एव मानाहिकोंके साथ बन्धाध्वानके प्राति उसकी प्रत्यामितका अभाव है। इसी कारण उसकी प्रकृषणा यहां नहीं की गई है।

इस सुत्रकी प्ररूपणा कोथके समान है। विशेष इतना है कि मानका स्वाद्य और अन्य कथार्योका परोदय बन्ध होता है। प्रत्ययोंमं मानकपायको छोड़कर शेप कथायोंको कम करना चाहिये। शेष प्ररूपणा जानकर कहना चाहिये।

हिस्पानिक प्रकृतियोंको लेकर पुरुषवेद और संज्वलनकोध तक ओधक समान प्ररूपणा है।। १९६ ॥

' क्रिस्थानिक ' ऐसा कहनेपर द्विस्थानिक, निद्रा, असाताबेदनीय, मिध्यात्व, अप्रत्यास्थानावरण और प्रत्यास्थानावरण दण्डकोंका प्रहण करना चाहिये, क्योंकि, यह देशामशैक पद है। पुरुषवेद व संज्यक्षतकोश, ऐसा कहनेपर उस एक ही सूत्रका प्रहण करना चाहिये। इन सूर्योंकी ओध्यक्षपणाका निश्चय कर व्यास्थान करना चाहिये।

९ प्रतिषु 'सादअसाद ' इति पाठः ।

हस्स-रदि जाव तित्थयरे ति ओघं ॥ १९७ ॥ सगममेदं, बहसो परूविदत्थतादो ।

मायकसाईसु पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-सादावेदणीय-दोण्णिसंजलण-जसिकिति-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १९८ ॥

सुगममेदं ।

मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव अणियट्टी डवसमा खवा बंधा । एदे बंधा, अवंधा णत्थि ॥ १९९ ॥

एदं पि सुत्तं सुगमं ।

बेट्राणि जाव माणसंजलणे ति ओघं ॥ २००॥

ेवद्दाणि-णिदासोदेगेद्दाण-अपस्वक्ताण-प्रवक्ताण-पुरिस-कोध-माणसुत्ताणमोधपरू-वणमवद्दारिय परुवेदव्यं ।

हास्य व र्रातेंस लेकर तीर्थिकर तक ओघके समान प्ररूपणा है ॥ १९७॥

यह सुत्र सुनम है. क्योंकि, हमके अर्थकी वहुन बार प्रकाशण की जा चुकी है। मायाकवायी जीवोंमें पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, सातावेदनीय, दो संज्यलन, यशकीति, उच्चेगीत्र और पांच अन्तराय, इनका कीन चन्धक और कीन अवन्धक है ? ॥ १९८ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिष्यादृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकाण उपरामक व क्षपक तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अवन्धक कोई नहीं हैं॥ १९९॥

यह भी सूत्र सुगम है।

द्विस्थानिक प्रकृतियोंको लेकर संज्वलनान तक ओघके समान प्ररूपणा है।।२००॥ द्विस्थानिक, निद्रा, असातावेदनीय, एकस्थानिक, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, पुरुषवेद, कोध और मान सुत्रांकी ओघवरूपणाका निश्चय कर प्ररूपणा करना चाहिये।

१ प्रतिषु 'सादासादेग-' इति पाठः।

इस्स-रदि जाव तित्थयरे ति ओघं ॥ २०१ ॥ सुगमेभदं ।

लोभकसाईसु पंचणाषावरणीय-चउदंसणावरणीय-सादावेदणीय-जसिकत्ति-उच्चागोद-पंचंतराहयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥२०२॥

सुगमं ।

मिञ्छाइट्टिप्पहुडि जाव सुहुमसांपराइयउवसमा खवा बंधा। एदे बंधा, अबंधा णित्य ॥ २०३ ॥

एदं सुगमं ।

सेसं जाव तित्थयरे ति ओघं॥ २०४॥

सुगमं ।

अकसाईसु सादावेदणीयस्स को बंधो की अबंधो ? ॥१०५॥ <sub>सुगरं</sub>।

हास्य व रतिसे लेकर तीर्थंकर प्रकृति तक ओषके समान प्ररूपणा है ॥ २०१ ॥ यह सन्न सुराम है।

लेभकषायी जीवोंमें पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, सातावेदनीय, यशकीर्ति, उच्चेगोत्र और पांच अन्तरायका कीन बन्धक और कीन अवन्धक है ? ॥ २०२ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिध्यादृष्टिसे लेकर सूक्ष्मसाम्परायिक उपशमक व क्षपक नक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अवन्धक कोई नहीं हैं॥ २०३॥

यह सूत्र सुगम है।

तीर्थंकर प्रकृति तक शेष प्रकृतियोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ २०४ ॥ षह सक स्रगम है।

अकषायी जीवोंमें सातावेदनीयका कीन बन्धक और कीन अबन्धक है ? ॥२०५॥ य**द स्व सुराम है**। उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था स्त्रीणकसायवीदरागछदुमत्था सजोगिकेवली बंधा । सजोगिकेवलिअद्धाए चरिमसमयं गंतूण बंधो बोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ २०६ ॥

ष्टस्स अत्थो । तं जहा — सादावेदणीयस्स' पुन्नं कंधो पच्छा उदब्रो वोच्छिण्णो, सजीगि-अजीगिकेवलीसु कमेण वंधोदयवोच्छेददंसणादो । सोदय-परोदञो, उमयहा वि बंधा-विरोहादो'। णितंतरो, पडिवक्सपयडीए वंधाभावादो। उवसंत-खीणकसाएसु णव जोगपत्रया । सजोगीसु सत्त । अगइसंजुत्तो कंधो । मणुसा सामी । सादि-अद्धनो बंधो, अद्धवबंधितादो ।

णाणाणुवादेण मदिअण्णाणि-सुदअण्णाणि-विभंगणाणीसु पंच-णाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-सादासाद-सोल्लसकसाय-अट्टणोकसाय-तिरिक्खाउ-मणुसाउ-देवाउ-तिरिक्खगइ-मणुसगइ-देवगइ-पंचिंदिय-जादि-ओरालिय-वेउन्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-पंचसंठाण-ओरालिय-

उपशान्तकषाय बीतरागछर्मस्य, क्षीणकषाय बीतरागछर्मस्य और सयोगकेवळी बन्धक हैं। सयोगकेविरुकारुके अन्तिम समयको जाकर बन्ध च्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं॥ २०६॥

इस सुत्रका अर्थ कहते हैं। वह इस प्रकार है— सातावेदनीयका पूर्वमें बच्ध और प्रधात उदय व्युव्छिष्ठ हाता है, क्योंकि, स्योगकेवली और अयोगकेवली गुणस्थानोंमें क्रमसे उसके बच्च और उदयका व्युव्हेंद्र हेखा जाता है। उसका स्थादय परोदय बच्च होता है, क्योंकि, रोनों प्रकारसे भी उसके बच्चका विरोध नहीं है। निरत्तर बच्च होता है, क्योंकि, उसकी प्रतिपक्ष प्रकृतिका यहां अथाव है। उपशान्तकवाय और झोणकपाय जीवोंमें नी योग प्रत्यय तथा सयोगी जिनोंमें सात है। अगृतसंयुक्त बच्च होता है। मनुष्य स्वामी हैं। सादि व अध्रय बच्च होता है, क्योंकि, वह अध्रवक्यी है।

ज्ञानमार्गणाफे अनुसार मत्यज्ञानी, श्वताज्ञानी और विभंगज्ञानी जीवोंमें पांच ज्ञानावरणीय, तौ दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, सोट्ट कपाय, आठ नोकषाय, तिर्येगासु, मनुष्यासु, देवासु, तिर्यम्गति, मनुष्यगति, देवगति, पंचेन्द्रियज्ञाति, औदारिक, वैकियिक, तैजस व कार्मण शरीर, पांच संस्थान, औदारिक व वैक्रियिक शरीरांगोपांग, पांच

र अप्रती सादासादवेदणीयस्त ', आप्रती ' सादासादयस्त ' इति पाठः ।

२ प्रतिषु ' बंधविरोहादो ' इति पाठः।

वेजिव्यसरीरअंगोवंग-पंत्रसंघडण-वण्ण-गंधरस- फास-तिरिक्खगइ-मणुसगइ-देवगइपाओग्गाणुपुन्ती - अगुरुअल्हुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-उज्जोव दोविहायगइ-तस-वादर-पज्जत्त पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहासुह-सुभग-दुभग सुस्सर-दुस्सर--आदेज्ज--अणादेज्ज- जसिकित-अजसिकिति-णिमिण-णीचुचागोद-पंत्रतराइयाणं को बंधो को अवंधो ? ॥ २००॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी बंधा । एदे बंधा, अबंधा णत्थि ॥ २०८ ॥

एस्य उदयादो वंधो पुथ्वं पच्छा त्रा वोच्छिजनित् ति विचारा णस्यि, एदासि पयर्डाणं वंधोदयत्रोच्छेदाभावादो । पंचणाणावरणीय-चउदसणावरणीय-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअञ्जुस-थिराधिर-सुहासुद्ध-णिमिण-पंचेतराङ्गाणं मोदओ वंधो, धुवादयत्तादो । देवाउ-देवगइ वेउव्ययसरीर-वेउच्यियसरीरओगोवंग-देवगइराओगगाणुपुच्यीणं परादओ वंधो,

संहतन, वर्ण, गन्य, रस, स्पर्श, तिर्यमाति, मनुष्याति व देवगतित्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरूउषु, उपधात, परधात, उच्छ्वाम, उद्योत, दो बिहायोगतियां, त्रम, बादर, पर्यात, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, श्रुम, अशुन, सुभग, दुर्भग, सुस्यर, दुस्वर, आंदेय, अनादेय, यशकीतिं, अयशकीतिं, निर्माण, नीच व ऊंच गोत्र और पांच अन्तराय, इनका केंति बन्धक और कोन अवस्थक है ? ॥ २०७ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिष्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि बन्यक हैं। ये बन्यक हैं, अबन्यक कोई नहीं हैं॥ २०८॥

यहां उदयसे बन्ध पूर्वमें या पश्चान् व्युच्छिन्न होता है, यह विचार नहीं है, क्योंकि, इन प्रकृतियोंके बन्च व उदयके व्युच्छेदका यहां अभाव है।

पांच झानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, तैजल व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस. स्पर्श, अगुरुलघु, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, निर्माण और पांच अन्तरायका स्वोदय वन्य होता है, क्योंकि, ये धुयोदयी प्रकृतियां है। देवायु, देवगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीरांगोपांग और देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, इन पदासि वंधोदयाणमनकसेण बुत्तिविरोहारो । पंचदंसणानरणीय-सादासाद-सोठककसाय-अष्टणोकसाय-तिरिक्ख-मणुसाउ-तिरिक्ख-मणुसगइ-ओराठियसरीर--वंचसंठाण-ओराठियसरीर--अंगोर्चग--पंचसंघडण-तिरिक्ख-मणुसगइपाओग्गाणुपुती--उचघाद--परघाद--उस्सास-उज्जोव--दोविहायगई-पत्तेयवरिर-सुमग-दुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्ज-जसाकिति-अजसाकिति-णीचागोदाणं सोदय-परोदओ वंथो, दोहि' वि पयोरिह वंघविरोहामावादो । पंचिदिय-तस-बादर-पज्जाणं मदि-सुदअण्णाणिमिच्छाइडीसु सोदय-परोदओ वंथो। सासणसम्माइडीसु सोदओ चेव, एदासि पडिवक्खपयडीणं तत्थुरयामावादो ।

पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-सोलसकसाय-भय-दुगुंछा-तिरिक्ख-मणुस-देवाउ-तेजा-कम्पद्रयसरीर-वण्ण-गंघ-रस-फास-अगुरुवल्हुअ-उवघाद-णिमिण-पंचंतराइयाणं णिरंतौर षंघो, एगसमद्रयंघाणुवलंभादो । सादासाद-पंचणोकसाय-पंचसंक्राण-यंचसंघडण-उज्जोव-अप्पसत्यविद्यायगद्द-थिराथिर-सुअग्सुय-दुअग-दुस्सर-अणादेज्ज-अजसिकतीणं सांतरा षंघो, एस-

प्रकृतियोंके बन्ध व उदयके एक साथ रहनेका विरोध है। पांच दर्शनावरणीय, साता ब असाता बेदनीय, सीलह कपाय, आट नोकपाय, तिर्यगाय, मनुष्याय, तिर्यगाति, मनुष्याय, विर्माति, मनुष्याय, विर्माति, मनुष्याति, अौदारिकशरीरां, पांच संहनन, तिर्यगाति ब मनुष्याति, पांच संहनन, तिर्यगाति ब मनुष्याति, पांच संहनन, तिर्यगाति ब मनुष्याति प्रायोग्यानुपूर्वी, उपधात, परधात, उञ्ज्ञास, उद्योत, हो विहायोगतियां, प्रत्येकशरीर, सुभग, दुर्भग, सुम्बर, दुस्यर, आदेय, असादय, यशकीर्ति, अवशकीर्ति और नीचगांपका। स्थेदयपरोदय बच्ध होना है, द्वांकि, देशों ही प्रकारीसे उनके बच्च होनेसे कोई विरोध नहीं है। पंचेट्यजाति, त्रस, वादर और पर्याप्तका मित ब क्षुत अकाती विध्यादियों स्वोदय परोदय बच्ध होता है। सासादनसम्बग्हियों स्वोदय परोदय बच्ध होता है। सासादनसम्बग्हियों स्वोदय ही बन्ध होता है, स्वर्योक्त, स्वर्की अतिपक्ष प्रकृतियांका वहां उदयाभाव है।

पांच झानावरणीय. नो दर्शनावरणीय, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, तिर्यगायु, मजुष्यायु, देवायु, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुकलघु, उपधात, निर्माण और पांच अन्तरायका निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, हनका एक समयिक वन्ध नहीं पाया जाता । साता व असाता वेदनीय, पांच नोकपाय, पांच संस्थान, पांच संहतन, उद्योत, अमशस्तविहायोगाति, स्थिर, अस्यिर, ग्रुस, अगुम, तुर्भग, तुस्वर, अनादेव और वशकीर्तिका सान्तर वन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे मी हनका वन्धविधाम देखा

१ प्रतिषु 'हि दोहि ' इति पाठः । २ अप्रतौ 'सुस्तर ' इति पाठः ।

समएण वि पदासिं बंधुवरमदंसणादो । पुरिस्वेदस्स सांतर-णिरंतरो । कुदी णिरंतरो ? पम्म-सुक्वः लेस्सियतिरिक्ख-मणुसि-ब्बाइडि-सासणसम्माविड्डीसु पुरिस्वेदस्स णिरंतरं बंधुवरुभादो । मणुस-माद्वम्यपुस्वरुप्ताव्याभाग्माणुपुर्व्योणं सांतर-णिरंतरे वंधे । होतु सांतरे, कुदी णिरंतरो ? ण, सुक्करेस्सियमिन्छाइडि-सासणसम्माविड्डिन्दाणं णिरंतरं पुत्रक्रभादो । ओराल्डियसरीरश्रंभो-वंगाणं सांतर-णिरंतरो । कंधे णिरंतरो ? ण, णाइलसु सणक्कुमारादिदेवेसु च एंतरर-चंपुत्रकंसदे । देवगङ्-पीचिद्यादि-वेउ विवयसरीर श्रंभोवंग देवगङ्गाओग्गाणु-पुष्टि-पुरस्यविद्यावाद् न्ये उविवयसरीर श्रंभोवंग । कर्थ णिरंतरो ? ण, असंस्वावादावाद्यावादि-वाद्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्यावादान्

जाता है। पुरुषवेदका सान्तर निरन्तर बन्ध होता है।

शंका-निरन्तर बन्ध केंस सम्मव है ?

समाधान — क्योंकि, पद्म और राष्ट्र लेश्याबाले निर्यंच व मनुष्य मिध्याद्दष्टि एवं सासादनसम्बर्ग्स्टियोंमें पुरुष्वेदका निरन्तर यन्य पाया जाना है ।

मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका सान्तर-निरन्तर बन्ध-होता है।

शंका - इनका सान्तर बन्ध भले ही हो, पर निरन्तर बन्ध केसे सम्भव है ?

. समाधान—नहीं, क्योंकि. शुक्केल्दयावाले मिथ्यादिष्ट और सामादनसम्पर-दि देवोंके निरम्तर बन्ध पाया जाता है।

औदारिकदारीर और ओदारिकदारीरांगे।पांगका सान्तर निरन्तर बन्ध होता है। ग्रंका – निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि. नाराकेयों तथा सनन्कुमारादि देवोंमें निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

देवगति, पंचिन्द्रयज्ञाति, चेकियिकहारीर, वेकियिकहारीरांगापांग, देवगांतप्रायो-ग्यानुपूर्वी, मशस्तविहायोगाति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रका सान्तर-किरन्तर बन्ध होता है। निरन्तर बन्ध केसे होता है ? नहीं, क्योंकि, असंख्यात वर्षोगुळ तिर्यंच व मनुष्य मिष्याहिष्ट एवं सासादनसम्बग्धियों तथा तेज, पद्म व गुक्क लेह्यावाले संख्यातवर्षायुष्क तिर्यंच व मनुष्य मिथ्यादिष्ट एवं सासादनसम्बग्धियोंने निरन्तर दन्ध

१ अप्रतो ' वासाउअस्थितिरिक्स ' इति पाठः ।

दुस्सास-तस-बादर-पज्जत-पत्तेयसरीराणं भिच्छाइड्विम्हं बंधे। सांतर-णिरंतरो । कधं णिरंतरो १ देव-णेरह्एसु असंखेज्जवासाउअतिरिक् अन्मणुस्सेसु च णिरंतरवंधुवरुंमादो । सासणसम्मादिद्वीसु णिरंतरो, तत्य पडिवक्खपयडिवंधामावादो परचादुस्सासवंधविरेहिअपज्जतस्स वंधामावादो च । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओम्गाणुपुष्व-णीचागोदाणं पि वंधो सांतर-णिरंतरो । कधं णिरंतरो १ ण, तेउ-चाउकाइयमिच्छाइड्वीसु सत्तमपुद्धविमिच्छाइड्विसासणसम्मादिद्वीसु च णिरंतर-वंधवरुंगादो ।

पच्चया सुगमा, ओघपच्चएहिंतो भेदाभावादो । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइ-सणुसगइ-पाओग्गाणुपुत्र्वीणं मणुगइसंजुत्तो यंथो । देवाउ- [ देवगइ-] देवगइपाओग्गाणु-पुत्र्वीणं देवगइसंजुत्तो । ओराठियसरीर-ओराठियसरीर-ओगोवंग-पंचसंठाण-पंचसंघडणाणं तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तो, अण्णगईहि वंधविरोहादो । णविरि समचउरससंठाणस्स तिगइ-संजुत्तो, णिरवगईल् अभावादो । वेउन्वियसरीर-अंगोवंगाणं मिन्छाइहिन्हि देव-गइ-णिरयगईसजुतो । सासणे देवगइमंजुत्तो । सादविदणीय-इत्यि-दुरिस-इस्स-रिद-पसत्यविहाय-

पाया जाना है। परवान, उरुक्वास, बस, वादर, पर्याप्त और प्रत्येकशारीरका सिथ्याहाहै गुणस्थानमें सामन निरम्नर वस्य होना है। जिरम्तर वस्य केस होता है? क्याँकि, देव- नाएकियाँ और असंस्थानवर्षांपुष्क निर्यंच व समुष्यों में उनका निरस्तर वस्य पाया जाता है। सासादनसम्प्राद्यायों निरम्नर वस्य होता है, क्याँकि, वहाँ प्रतिपक्ष सहत्योंके कस्पक्का अभाव है, नथा परचान और उरुक्वासके बस्थक विरोधी अपर्याप्तक भी बस्थका अभाव है। विवेग्गति, तिर्यगतियायेग्यानुप्यां और नीच्योजक भी वस्य सास्तर-निरस्तर होता है। विरस्तर वस्य केस होता है? नहीं, क्याँकि, तिज्ञ व वायु कायिक सिथ्यादियों साम साम पूथियोंके सिथ्यादियों सास्तर-निरस्तर होता है।

प्रत्यय सुनम हैं, क्योंकि, आद्यवत्ययोंसे यहां कोि भेद नहीं है। तियेगातु, तिर्यगाति, तियंगातितायोग्यानुपूर्वा और उद्योतका तियंगातिसे संयुक्त बच्च होता है। मनुष्यायु, मनुष्यातिस संयुक्त बच्च होता है। मनुष्यायु, मनुष्यातिस संयुक्त बच्च होता है। है। देवायु, [वेवयाति] भेतर दवातियायोग्यानुपूर्वीका मनुष्यातिस संयुक्त बच्च होता है। भीतिरिक्तरारी, औदारिकहारीर, औदारिकहारीर, गोंवांगांग, पांच संस्थान और पांच संहवनका तियंच ब मनुष्यातिस संयुक्त बच्च होता है, क्योंकि, अन्य गतियोंके साथ उनके बच्च होता है, है। विद्योव हतना है कि समजनुरक्षसंस्थानका तिन गतियोंके संयुक्त बच्च होता है, क्योंकि, तरकगतिके साथ उसके बच्चक क्या होता है, क्योंकि, क्या होता है। स्वाविक्तरारीर औदक्रियिक हारी और क्रियेक हारी सोध उसके बच्चक क्योंकि, तरकगतिके साथ उसके बच्चक अभाव है। विक्रियकहारीर और क्रियेक हारीरोंगोपांगका मिथ्यादिष्टि गुष्कस्थानमें देवगति व नरकातिले संयुक्त, तथा सासावन गुणस्थानमें देवगतिस संवत्त्व स्थावेद, दुस्पनेद, हास्य,

मर्-बिर-सुद्व-सुभग-सुस्सर-आदंज्ज-जसकितीणं तिगइसंजुतो बंघो, णिरयगईए अभावादो । अप्यस्त्यविद्यायगङ्ग-दुभग-दुस्सर-अणादेज-णीचागोदाणं तिगइसंजुतो बंघो, देवगईए अभावादो । णविर सस्त्रेणे तिरिक्ख-मणुसगृहसंजुतो । उच्चागोद्दर्स देव-मणुसगृहसंजुतो, अण्णगर्धहि विरोहादो । पंचणाणावरणीय-णवर्दसणावरणीय-असादावेदणीय-सोटसकसाय-अरिद-सोग-अय-दुगुंख-पाँचिदियजादि तेजा-कम्प्रइयसरिर-वण्ण-गंघ-रस-फास-अगुरुवरुड्ड्अ-जवघाद-परघाद-उस्सास-तस-बादर-पञ्जत-पतेयसरिर-अथिर-असुद्व-अजसिकित-णिमिण पंचंतराह्याणं मिन्छ्य-स्मिद्व-च-उग्रह्संजुतो बंघो । सासणे तिगइसंजुतो, जिरवर्गर्थ अभावादो ।

देवाउ-देवगइ-वेउव्वयसरीर-वे उव्वियसरीरगोवंग-देवगइपाओगगाणुपुर्व्वीणं षंषस्स तिरिस्क-पणुसिनच्छाइडि-सासणसम्मादिष्टिणो सामी। अवसेसाणं चउगइया। षंघद्धाणं सुगमं। वंषवोच्छेदो गत्थि, 'अषंघा गत्थि ' ति सुनुदिइतादो। धुववंघीणं मिन्छाइडिम्हि वंघो चउव्विहो। सासणे तिविहो, धुवताभावादो। अवसेसाणं पयडीणं वंघो सादि-अडुवो, अद्धवंषितादो। एवमेसा मदि-सुदअण्णाणीणं परुवणा कटा।

रित, प्रशस्तिबहायोगित, स्थिर, गृभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, और यशकीर्तिका तीन गितयोंसे संयुक्त बन्ध हाता है, क्यांकि, नरकातिके साय इनक बन्धका अभाव है। अध्यस्तिस्ति संयुक्त बन्ध हाता है, क्यांकि, नरकातिके साय इनक बन्धका अभाव है। अध्यस्ति हुनेग, दुन्धर, अनादेय और नीचगोंकि मंगुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, द्वायानिक नाय उनक बन्धका अभाव है। विश्वायना इनमी है। के सासादन गुणस्थानमें तिर्यमाति और मनुष्यातिसं संयुक्त बन्ध होता है। उच्च गोजका देवाति और मनुष्यातिसं संयुक्त वन्ध होता है। उच्च गोजका देवाति और मनुष्यातिसं संयुक्त वन्ध होता है, क्योंकि, अन्य गतियोंके साथ उसके बच्चका विरोध है। पांच ब्रानावर्णाय, ने दर्शनावर्णाय, अमानावेदनीय मोलह कथाय, भरति, शोक, भय, खुगुस्ता, पंचीन्द्रय आति, तेजस व कामेण शरीर, वर्ण, तम्ध, रस, क्यां, अगुरुक्यु, उपघात, परपान, उच्कृत्यस, त्रस, बादर, पर्योन्त, प्रत्येक्त शरीर, क्यांति, तम्ब स्वस्य क्षांत्र पर्यान्त, परपान, उच्कृत्यस, त्रस, वादर, पर्योन्त, प्रत्येक्त शरीर, क्यांत्र, व्यांत्र, तम्ब स्वस्य क्षांत्र, अगुरुक्यु, अपशक्ति, तिमाण और पांच अन्यस्तार्यका मिष्यादिष्ट गुणस्थानमें अन्ध स्वांत्र, तिन गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, नरकातिक साथ इस गुणस्थानमें उनके बन्धका अथाव है।

देवायु, देवगाति, वैकियिकदारीर, वैकियिकदारीरांगापांग और देवगातिप्रायोग्यायुपूर्वीकं क्याके तिर्येच व मनुष्य मिष्यादृष्टि एवं सासादनसम्यवृष्टि स्वामी हैं। दोष
महतियोंके क्याके चारों गतियोंके जीव स्वामी हैं। वन्धाध्यान सुगम है।
क्याब्युच्छेद है नहीं, क्यांकि, वह 'जबस्थक नहीं हैं' हम प्रकार स्वेक ही
है। धुववन्धी प्रकृतियाँका बन्ध मिष्यादृष्टि गुणस्थानमें वारों प्रकारका होता है।
सोसादन गुणस्थानमें तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्यांकि, वहां धुव बन्धका समाव है।
सोसादन गुणस्थानमें तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्यांकि, वे अध्वयवन्धी हैं। इस प्रकार
बंद मतिश्वत स्वामिर्योकी प्रकृपण की नहीं है।

विभंगणाणीणं पि एवं चेव वत्तन्तं, विसंसाभावादो । णवरि उत्तवाद-परवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सर्वाद-परवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरवाद-सरव

# एक्कट्टाणी ओघं ॥ २०९ ॥

भिच्छत-णबुंसयवेद-णिरयाउ णिरयाइ-एइंदिय-बीइंदिय-तीई(देय-चर्डारेदियजादि-हुंडसंठाण-असंपत्तसेयदृसंचडण-णिरयाणुपुत्री-आदाब-यावर-सुद्धमः अपञ्जत -साह्यरणाणभेक्क-द्वाणिसण्या, एक्किम्हि चेव भिच्छाइद्विगुणद्वाणे' यंधसरूत्वेण अवद्वाणादो । एदासि परूचणा आधतुल्ला । णवरि विभंगणाणीसु एइंदिय-बेइंदिय-तीई(देय-चर्डारेदियजादि-आदाब-थावर-

विभंगव्यक्तियों के भी इसी प्रकार कहना चाहिये, क्यों कि, मित-श्रुत अव्यक्तियों से इनके कोई विशेषता नहीं है। भेर केवल इतना है कि उपधात, परधात, उच्छ्वास और अत्येक सरीर, इतके इत्येक्त इतका है कि उपधात, परधात, उच्छ्वास और अत्येक सरीर, इतका स्वेद्रय बन्ध होता है, क्यों कि, स्वावर, सस, बाहर और पर्याप्तका भमव है। वस, बाहर और पर्याप्तका मध्यादिष्ठ गुणस्थानमें स्वीद्य बन्ध होता है, क्यों कि, स्वावर, स्वश्म और अपर्याप्तक अविशेष विभंगवानका अभाव है। तीन आनुपूर्वी नामकर्मोका बन्ध परेद्रय होता है, क्यों कि, अपर्याप्तकालमें विभंगवानका अभाव है। प्रत्ययों में औदारिकिमिश्न वैक्षियिकमिश्व और कार्मण प्रत्ययों को कम करना चाहिय, क्यों कि, विभंगवानका कार्यक्तियाकालके साथ विरोध है। और भी यदि कोई भेद है तो उसको स्मरणकर कहना चाहिय।

एकस्थानिक प्रकृतियोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ २०९॥

सिध्यात्व, नयुंसकवेद, नारकायु, नरकगति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, ज्वीन्द्रिय, ज्वारिन्द्रिय, जाति, हुण्डसंस्थान, असंग्राप्तसृपाटिकासंहनन, नारकातुपूर्वी, असताप, स्थावर, सृहस, अपर्याप्त श्रीर साधारण, हनकी एकस्थानिक संख्वा है, क्योंकि, एक हिं सिध्यादिष्ट गुणस्थानमें हनका वन्य स्वरूपसे अवस्थान है। हनकी प्रकृपण क्षेयक समान है। विरोपता यह है कि विभागकानियाँमें एकेन्द्रिय, ब्रीन्द्रिय, चनिर्दिश्व समान है।

१ अ-आप्रलोः 'पंचतः एस ', काप्रती 'एस पंचसः ' इति पाठः ।

२ अत्रतो ' इत्थि सेदो ', आ-कात्रजोः ' इत्थि बेदो ' इति पाठः ।

व प्रतिष्र ' मिच्छावद्वीस राणद्वाणे ' वृति पाढः ।

सुदुम-अपञ्जत्त-साहारणै-शिरयाणुपुत्र्वीणं परोदञो बंघो, एदेसु विमंगणाणीणमभावादो । सेसं सगमं ।

आभिणिबोहिय-सुद-ओहिणाणीसु पंचणाणावरणीय-चउदंसणा-वरणीय-जसिकत्ति-उचागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २१०॥

एदं सुगमं ।

असंजदसम्माइट्टिपहुडि जाव सुहुमसांपराइयउवसमा स्ववा वंधा । सुहुमसांपराइयअद्धाए चरिमसमयं गंतूण वंधो वोच्छिजदि । एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ॥ २११ ॥

एदासिसुदयादो बंधो पुट्यं वैन्डिजणो, बंधे बेन्डिजणे संत वि पच्छा उदयदंसणादो । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराइयाणे सोदंशो वंधा । जसकित्तीए असंजदसम्मा-दिद्विन्द्दि सोदय-परादओ, पडिवक्खुदयदंसणादो । उत्तरि सोदंशो चेव, पडिवक्खुदयाभावादो ।

ज्ञाति, आताप. स्थावर. सहप्त, अपयोज्न, साधारण ओर नारकानुपूर्वीका पराद्वय बन्ध होता है, क्योंकि, इनमें विभेगवानी अधिका अभाव है। दोष प्ररूपणा सुगम है।

आभिनिवाधिक, श्रुत और अबिध ज्ञानी जीवोंने पांच ज्ञाणाध्यणीय, चार दर्शना-वरणीय, यज्ञकीतिं, उच्चगोत्र और पांच अन्तगयका कीन यन्यक और कोन अवन्यक है ?॥ २१०॥

यह सूत्र सुगम है।

असंयतसम्यग्दिष्टेसं लेकर स्क्ष्मनाम्परायिक उपयमक व क्षपक तक बन्धक हैं। स्क्ष्मसाम्परायिककालके अन्तिम समयको जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, श्रेप अबन्धक हैं ॥ २११ ॥

हन प्रकृतियोंका वन्ध उद्यंस पूर्वमें न्युटिछन्न होता है. क्योंकि, वन्धेक ट्युटिछन्न हो जोत्पर भी पीछे हनका उदय देखा जाता है। पांच बातावरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच अन्तरायका स्वोदय बन्ध होता है। यशकीर्तिका असंयतस्ययदृष्टि गुणस्थानमें स्वोदय परेत्य बन्ध होता है, क्योंकि, यहां उसकी प्रतिपक्ष प्रकृतिका उदय देखा जाता है। उपर स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतिक उद्यका असाव है।

र प्रतिपु 'साहारणा 'इति पाठः । २ प्रतिपु 'सेस 'इति पाठः ।

श्रितिपु ' जाव सहुमसांपराइयअद्धाए ' इति पाठः ।

उन्चागोदस्स असंजदसम्मादिष्टि-संजदासंजदेसु सोदय-परोदओ, पडिवक्खुदयदंसणादो । उविर सोदओ चेव ।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-उच्चामीद-पंचतराइयाणं णिरंतरो बंघो, एरथ बंधुवरसाभावादो । असंजदसम्मादिडिप्यहुडि जाव पमत्तसंजदो ताव जसकितीए बंघो सांतरो । उचिर णिरंतरो, पडिवक्खाय-डिवंचाभावादो । पच्चया सुगमा । असंजदसम्मादिडीणं देव-मणुसगइसंजुतो । उचिरमेसु देवगइसंजुतो । चदुगइअसंजदसम्मादिडी, दुगई-संजदासमा । उचिरमा मणुमा चेव । वंघयहाणं वंधविच्छिण्णहाणं च सुगमं । धुव-बंघोणं तिविही वंघो, धुवनाभावादो । अवसेसाणं सादि-अद्वो, अद्धववंधितादो ।

## णिहा पयला य ओघं ॥ २१२ ॥

णवरि 'असंबदसम्मादि'डिप्पहुडि' जाव भणिदच्वं । ओषम्मि 'मिच्छाइ'डिप्पहुडि' ति बुत्तं ; एरथ पुण असंबदसम्मादिडिप्पहुडि ति वत्तन्त्रं, सण्णाणस्स देडिमगुणद्दाणेसु अभावादो ।

उच्चगोत्रका असंयतसम्यग्दिष्ट और संयतासंयन गुणस्थानोंमें स्वोदय परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, यहां उसकी श्रीतपक्ष प्रकृतिका उद्य देखा जाता है । ऊपर उसका स्वोदय ही बन्ध होता है ।

पांच झानावरणीय, चार द्रशैनावरणीय, उच्चगोत्र और पांच अन्तरायका निरन्तर वस्य होना है, क्योंकि, यहां दनके वस्यविश्वामका अभाव है। असंयतसम्बर्धास्त कर प्रमक्तीयत तक यशकीर्तिका वस्य सान्तर हिना है। ऊपर निरन्तर वस्य होता है, क्योंकि, वहां उसकी प्रतिपक्ष प्रकृतिके वस्थका अभाव है। उपरम्प माने । असंयतसम्बर्ध स्थित होता है। अस्य स्वाप क्षेत्र के वस्य होता है। उपरम्प जीवोंके देवातिस संयुक्त वस्य होता है। वारों गतियोंके असंयतसम्बर्ध आर दो। गतियोंके संयतासंपत स्वामी है। वारों गतियोंके असंयतसम्बर्ध अर दो। गतियोंके संयतासंपत स्वामी है। उपरम्प गुणस्थानवर्ती मतुष्य हो स्वामी है। वस्थाश्वाम और वस्था स्वाप्त हो। अववस्था प्रकृतियोंका तीन प्रकारका वस्थ होता है, क्योंकि, वे अधुववस्थी हैं।

निद्रा और प्रचलाकी प्रहृपणा ओघके समान है ॥ २१२ ॥

विशेषता केवल यह है कि 'असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर 'कहना चाहिये। ओघर्मे 'मिथ्यादृष्टिसे लेकर ' ऐसा कहा गया है, परंतु यहां 'असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर ' कहना चाहिये, क्योंकि, अधस्तन गुणस्थानोंमें सम्यग्द्रानका अभाव है। इतना ही यहां प्रिकी चेव विसेसी, णत्थि अण्णत्थ कत्थ वि ।

सादावेदणीयस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ २१३ ॥ सगर्म।

असंजदसम्मादिद्विपहुडि जाव स्त्रीणकसायवीदरागछदुमत्था वंभा ! एदे वंधा, अवंधा णित्य ॥ २१४ ॥

सादाबेदणीयस्स बंघो उदयादो पुन्नं पच्छा वा बोन्छिण्णो ति विचारो णस्थि, एस्य धंषोदयाणं बोन्छेदाभावादो । सोदय-परोदओ बंघो, अद्धुवोदयत्तादो, असंजदसम्मादिष्टि- पहुडि जाव पमत्तसंजदे। ति बंघो सांतरो । उदारि णिरंतरो, पडिवक्खपयडीए बंघाभावादो । पच्चया सुगमा । असंजदसम्मादिष्टी देव-मणुसगइसंज्ञतं, उविरिमा देवगइसंज्ञतमगइसंज्ञतं च धंपंति, साहावियादो । चउगइअसंबदसम्मादिष्टिणो, दुगइसंज्ञदासंज्ञदा सामी । उविर मणुसा चेव । बंघदाणे सुगमं । वंघवोच्छेदो णस्यि, 'अवंघा णस्यि ' ति सुनुहिङ्कतादो । सादि- खद्बो बंघो, अद्धववंधिकादो ।

विशेष है, अन्यत्र कहीं भी और कुछ विशेषता नहीं है।

सातावेदनीयका कौन बन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥ २१३ ॥

यह सूत्र सुगम है।

असंयतसम्यग्राष्टिसे ठेकर क्षीणकपायवीतरागछर्मस्य तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अवन्धक नहीं हैं॥ २१४॥

साताबेर्दर्नायका बन्ध उद्यक्षे पूर्वमं या प्रधान व्युच्छित होता है, यह विचार महीं है, स्पीकि, यहां उत्तके बन्ध ओर उदयके व्युच्छेदका अभाव है। स्वोदय-परोद्दय बन्धे होता है, स्पीकि, यहां उत्तके बन्ध ओर उदयके व्युच्छेदका अभाव है। स्वोदय-परोद्दय बन्धे होता है, क्पोकि, वह अबुचोद्दयी है। असंयतसम्प्रत्याध्येते कि कहर प्रमक्तियत तक उद्यक्ता बन्ध साला होता है। उत्तर निरातर बन्ध होता है, क्पोकि, वहां उत्तकी प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धका अभाव है। प्रत्यय सुगम हैं। असंयतसम्प्रवाधि औव देव व मनुष्पागित संयुक्त बांधते हैं, उपरिम जीव देवगतिसे संयुक्त और अगीतसंयुक्त बांधते हैं, क्पोकि, ऐसा स्वमाव है। बारों गतियोंके असंयतसम्प्रवाधि होते हो प्रतिभोंके संयतासंयत स्वामी हैं। उपरिम गुणस्पाववर्ती मनुष्य हो स्वामी हैं। वन्धाध्यान सुगम है। बन्धवुच्छेद नहीं हैं, क्पोकि, वह अधुक्षक्यी है।

### संसमोधं जाव तित्थयरे ति । णवरि असंजदसम्मादिट्टिपहुडि ति भाणिदव्वं ॥ २१५ ॥

एदस्स अरथो जिदि वि सुगमो ते। वि सण्णाणपनस्ववाएणानिस्वत्विचतो दुम्मेह्जणमणुगाहृद्धं च पुणरिव परुविम —असादावेदणीयस्स पुन्वं वंषो बोच्छिण्णो। उदयवोच्छेदो णिरिथ,
केबल्णाणीस्र वि तदुद्यदंसणादो। एवमपिरासुहाणं पि वत्तन्वं। अरिद-सोगाणं पुन्वं वंषो
पच्छा उदबो बोच्छिण्णो, पमतासुज्वसु वंषोदयवोच्छेदुवर्ठमादो। अञ्चलिक्तीए पुन्वसुद्धा
पच्छा वंषो बोच्छिण्णो, पमतासंजदम्मादिद्वीसु वंथोदयवोच्छेदुवर्ठमादो। असादावेदणीयअरिद-सोगाणं वंथो सोदय-परेद्वो, अदुवादयतादो। अधिरासुहाणं सोदओ, धुवादयतादो।
अञ्चलिकीए असंजदममादिद्विन्दं वंषो सोदय-परेद्दो। उविर परेद्दो वेष । एदार्सि
पर्वालि पत्नासि पि वंथो सांतरा, एगतमएण वि वंधुवरमदंसणादो। पच्चया सुगमा।
असंजदसम्मादिद्विन्दं सन्वपदर्काणं दुगइसंग्रतो, उविरमाणं देवगइसंग्रतो वेषो। चडगइअसंजदसम्मादिद्वि दुगइसंजदासंजदा सणुमगइसंजदा च सामी। असंजदसम्मादिद्विण्हि

शेष प्ररूपणा तीर्थंकर प्रकृति तक आंधके समान है । विशेषता केवल इतनी है कि 'असंयतसम्यग्रिक्टो लेकर 'एसा कहना चाहिये ॥ २१५ ॥

जान पमत्तसंजाहे। ति बंधद्धाणं । पमत्तसंजदम्मि बंधवोच्छेदो । एदासिं बंधो सादि-अदुवो ।

अप्रच्यवस्वाणावरणचउक्कः मणुसगइ-भोराळियसरीर-अंगोवंग-वज्जिरसहवइरणारायण-सरीरसंघडण-मणुसगइपाओग्गाणुपुज्जीओ एक्किन्दि असंजदसम्मादिष्टिगुणहाणे वज्जैति ति एदासिमेत्थ एग्रहाणसण्णा । दर्य अपन्वक्खाणचउक्कः मणुसगइपाओग्गाणुपुज्जीणं वंधोदया समं वें।व्ळिण्णा, असंजदसम्मादिष्टि मोतूगुर्विरं यंधुर्याणुर्वेञ्भादो । अवसेसाणं पयदीण-मेत्य खोलसीयणाणमगणाए वंधोवानेन्छेरी चेत्र, उदय्वान्छेदी णरित्य केवलणाणीसु वि उदयदंसणादे । अपन्यक्षाणावरणचउक्कस्स वंधो सोदय-परादेश, अद्भवोदयत्तादो । मणुसगइद्द्योरालियदुग-वज्जिसिक्संपडणाणं वंधो परित्यो, सम्मादिष्टीसु एदासि सोदयण वंधस्स विरोहादो । णिरंतरो बंगे, असंजदसम्मादिष्टिम्द्र अपन्य सम्माण्य खेलसमाभावादो । पचया सुमाना ज्विर मणुसगइदुगोरालियदुग-वज्जिसहर्वास्माविद्विम्द्र अपन्य सुमाना ज्वासिक्संपडणाणेयणसरीरसंघडणाणमसंजदसम्मादिद्विम्द्र ओरा-ठियकायजोग-ओरालियदिगस्सकायजोगपच्या णिय, तिरिक्च-मणुसअसंजदसम्मादिद्वीसु एदार्मि वंधाभावादो । अपन्यवक्खाणचउक्कस्स देव-मणुसगइसंजुत्तो वंधो । अण्णासि पयडीणं मणुस-

अप्रत्याच्यानावरणजनुष्क, मनुष्यगति, औदारिकरारीर. औदारिकरारीरांगोपांग, वक्षपंभवक्षनात्वरारीरसंहनन और मनुष्यगतियांपानपुर्वी, य प्रकृतियां एक असंवत-सम्बद्धार गुणस्थानमें वंधती है, अत एव इनकी यहां एकस्थान संकाह । यहां अप्रत्याच्यान कुत्रक और मनुष्यगतियांपानपुर्वीका वन्ध और उदय दोनों साधमें व्युच्छिक होत है, क्योंकि, असंवत्तसम्पदृष्टि गुणस्थानको छ।इकर उपरिम गुणस्थानों में इनका वन्ध और उदय नहीं पाया जाता । शेष प्रकृतियोंका यहां आयोपशामिक क्षानमांभी बन्धव्युच्छेद ही है, उद्यव्युच्छेद नहीं है: क्योंकि, कन्यलकानियोंमें भी उनका उदय देखा जाता है। अप्रत्याक्यानावरणजनुष्कका बन्ध सोवय-परेतृद्य होता है, क्योंकि, वह अधुवेदादी है। अप्रत्याक्षातिक्क, औदारिकिक और वज्रपंभवहननका परादय बन्ध होता है, क्योंकि, सम्प्रवृद्धियोंमें इनके स्वोद्यक्ष बन्धका विरोध है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, असंवत्तसम्पदृष्टि गुणस्थानमें एक सामयंत्र वन्धिका अभाव है। अप्रय्य सुपास है। विरोपता इतनी है कि मनुष्यगतिद्धिक, औदारिकिक्षिक और वज्रपंभवज्ञनाराजशरीरसंहननके असंवतसम्पदृष्टि गुणस्थानमें एक सामयंत्र वन्धका अभाव है। अप्रय्य सुपास है। विरोपता इतनी है कि मनुष्यगतिद्धक, औदारिकिक्षिक और वज्रपंभवज्ञनाराजशरीरसंहननके असंवतसम्पदृष्टि गुणस्थानमें अक्षसंयतसम्पदृष्टि गुणस्थान के सामयंत्र क्योंकि, त्रव्यक्ष अथाव है। अप्रयाख्यान-व्यक्तिक और वज्रपंभवज्ञनाराजशरीरसंहननके असंवतसम्पद्ध श्रीर प्रकृत क्यांत्र के स्वातिकिक्षक विष्का स्वात्यवातिक संयुक्त क्यांकि, विष्का के स्वातिक स्वातिक संयुक्त क्यांकि, विष्का के साम्यक्ष क्यांकि, विष्का और साम्यक्ष स्वात्यवातिक संयुक्त क्यांकि, विषक्षका प्रवातिक संयुक्त क्यांकि, विष्का क्यांतिक संयुक्त क्यांकि संयुक्त काम

है । प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें बन्धःयुच्छेद होता हे । इन प्रकृतियोंका बन्ध सादि और अधुव होता है ।

१ अप्रती 'मोवण्यवस्त्राणं ' इति पातः ।

गृह्संजुत्ती, अण्णगर्रहि सह विरोहारो । अपच्चन्द्राणचउन्कस्स चउग्रइअसंजदसम्माइही सामी । अवसेसाणं पयडीणं देव-णेरइया सामी । बंघद्धाणं णत्यि, एक्किम्ह गुण्हाणं भूओगुण-हाणजणियद्धाणविरोहारो । असंजदसम्मादिद्विम्ह बंधो वोच्छिज्जदि । अपच्चक्खाणचउक्कस्स तिविहो बंधो, धुवाभावारो । अवसेसाणं सादि-अद्धवो ।

पच्चन्साणावरणचउनकोत्य वेदाणियमसंजदममादिद्वि-संजदासंजदरोगुणहाणेषु समं चेव बंधुवलंभादो । बंधोदया समं वोच्छिण्णा, संजदासंजदिम तदुभयाभावदंसणादो । सोदय-परोदओ बंधो, धुवांदयत्तादो । णिरंतरा बंधो, धुवांधितादो । पच्चया सुगमा । असंजदसमादिद्वीसु देव-मणुसगइसंजतो । संजदासंजदेसु देवगाइसंज्ञतो । चउगाइअसंजदसमादिद्वीसु देव-मणुसगइसंज्ञतो । संजदासंजदेसु देवगाइसंज्ञतो । चउगाइअसंजदसमादिद्वी दुगाइसंजदासंजदा सामी । असंजदसम्मादिद्वी दुगाइसंजदासंजदा सामी । असंजदसम्मादिद्वी पुण्डाणेसु तिविद्दी बंधो, धुवाभावादो ।

पुरिसर्वद-च उसंजलण-हस्स-रदि-भय-दृगुंछाणं सोदय-परोदओ बंधो । सांतर-णिरंतर-

होता है, क्योंकि, अन्य गतियोंक साथ इनके बन्धका विरोध है। अप्रत्याक्यानचतुष्कके चारों गानियोंके असंयतसम्यग्हाष्टे स्वामी हैं। शेष प्रकृतियोंके देव व नारकी स्वामी हैं। क्षण्याचान नहीं है, क्योंकि, एक गुणस्थानमें बहुत गुणस्थान जानित अध्वानका विरोध है। असंयतसम्यग्हार्थ गुणस्थानमें बन्ध व्युच्छित्र होता है। अप्रत्याक्यानचतुष्कका तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, उसके भ्रुव बन्धका अभाव है। रोप प्रकृतियोंका सादि व अभ्रव बन्ध होता है।

प्रत्याच्यानावरणच्युक यहां द्विस्थानिक है, क्योंकि, असंयतसम्यन्हिष्ट और संवतासंयत इन दो ग्रुणस्थानों से समान हो बन्ध पाया जाता है। बन्ध और उदय दोनों साधमें ज्युव्हिल्ल होते हैं, क्योंकि, संयतासंयत ग्रुणस्थानमें उन दोनोंका अभाव देखा जाता है। सोदय परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, वह ध्रुवेत्वयी है। निरत्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वह ध्रुवेत्वयी है। निरत्तर बन्ध होता है। क्योंकि, वह ध्रुवेत्वयी है। मत्यय सुगम हैं। असंयतस्यन्यप्रियों देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त तथा संयतासंयतीमें देवनातिसे संयुक्त वन्ध होता है। बारों गतियोंके असंयतस्यम्यप्रदृष्टि और देव प्रतियोंके असंयतस्यम्यप्रदृष्टि केवर संयतासंयत ग्रुणस्थानों वन्ध ज्युव्हिल्ल होता है। दोनों ही ग्रुणस्थानोंमें तीन प्रकारका वन्ध होता है। क्योंकि, ध्रुव बन्धका अभाव है।

पुरुषंबद, चार संज्वलन, हास्य, रति, भय और जुगुप्साका स्रोदय-परोदय बन्ध

. **पञ्चय-गृह्**संजोग-सामित्तद्धाण-बंधवियणा जाणिय वत्तव्वा' ।

मणुसाउअस्स पुञ्चावरकारुसंबंधिबंधोदयपरिक्खा सुगमा । परोदओ बंधो, मणुस्साउ-बंबोद्द्याणमसंजदसमादिद्विस्त्रि अक्कोण बुत्तिविरोहादो । णिरंतरो, एगसमएण बंधुबरमाभावादो । बाएतार्लीस पञ्चया, ओरारिय-ओरारियिस्सि-वेउन्वियमिस्स-कम्मद्द्यपञ्चयाणमभावादो । मणुसग्दर्संबुत्ती बंधो । देव-जेरह्या सामी । बंधदाणं णिर्थि, एक्किन्डि गुणद्वाणे अद्धाणविरोहादो । क्संजदसम्मादिद्विस्ट बंधो बोच्छिज्जदि । सादि-अदुवो, अदुववंधितादो ।

देवाउअस्स पुल्वमुद्दओ वच्छा बंधो बोन्छिज्जदि, अप्यमत्तासंजदसम्मादिद्दीसु बंधोदय्योच्छेदुवर्तमादो । परोद्दओ, सोदएण बंधविरोहादो । णिरंतरो, अंतोमुहुत्तेण विणा बंधुवरमाभावादो । पच्चया ओधतुल्ला । देवगद्दसंजुतो बंधो । तिरिक्ख-मणुसअसंजदसम्मा-दिद्धि-संजदासंजदा मणुससंजदा च सामी, अण्णत्य बंधाणुवर्तमादो । असंजदसम्मादिष्ठिप्पहुडि जाव अप्यमत्तसंजदा ति बंधदाणं । अप्यमत्तसंजद्धाए संखेज्जदिमं मार्ग गंतूण बंधो

होता है । साम्तर-निरम्तरता, प्रत्ययः, गतिसंयोग, स्वामिन्वः अध्वान और बन्धविकस्प, इनको जानकर कहना चाहिये ।

अनुष्यायुके पूर्वापर काल सम्बन्धी बन्ध और उदयंक अयुब्छेदकी परीक्षा सुगम है। परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, मनुष्यायुक बन्ध और उदयंक असंवतसम्बर्गा कुणस्थानमें पर साथ अस्तित्वका विरोध है। निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, वक समयसे उत्तक्ष बन्धिकामका अभाव है। च्यालास प्रत्यव है क्योंकि, जीदारिक, औदारिकमिश्च, बैक्सियकामिश्च और कार्मण प्रत्ययांका अभाव है। मनुष्यातिसे संयुक्त बन्ध होता है। वेष व नारकी स्वामी है। बन्धाप्यान नहीं है, क्योंकि, वक गुणस्थानमें अध्वानका विरोध है। असंवतसम्बर्गा है। क्याप्यान स्वामी है। बन्धाप्यान स्वामी है। बन्धाप्यान स्वामी है। इस अञ्चवस्थी है।

देवायुका पूर्वमें उदय और पश्चान् बन्ध न्युच्छित्र होता है, व्यॉकि, अप्रमत्त और असंयतसम्बन्ध गुणस्थानोंमें कासे उसके बन्ध और उदयका न्युच्छेद पाया जाता है। परोत्तर बन्ध होता है, क्यॉकि, स्यांद्रयसे उसके बन्धका विरोध है। निरन्तर बन्ध होता है, क्यॉकि, अन्तर्भुक्तेके विना उसके बन्धविधामका अभाव है। प्रत्यय ओएके समास्यत्त हैं। देव-गतिसे संयुक्त बन्ध होता है। तियंच यमनुष्य असंगतसम्बन्धि और संयतसम्बन्धत, तथा मनुष्य संयत स्वामी है। अप्रमत्तर्भ संयत स्वामी हैं, क्यॉकि, अन्य गतियों में उसका बन्ध पाता नहीं जाता। असंयतसम्बन्धिक केकर अप्रमत्तसंयत तक बन्धाचान है। अप्रमत्तसंयतालक संक्यातवें आग जाकर बन्ध

#### वोच्छिज्जदि । सादि-भद्रवो, अद्भवंभितादो ।

देवगइ-पीर्चिदयजारि-वेउव्वियसेगा-कम्मइयसरीर-समवउरससंग्रण-वेउव्वियसरीर-अंगोवंग-वण्ण-गंध-रस फास देवगइपाओग्गाणुपुव्वी-अगुरुअल्रहुअ-उवधाद-परधाद-उस्सास-पस्त्थविद्यायगइ-तस-मादर-पञ्चत-पतेयसरीर-बिर-सुम-सुमग-सुस्सर-आदेज्ज-णिरीमण्णामाणं सुन्यदे-- देवगइपाओग्गाणुपुव्वी-वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीरंगोवंगाणं पुष्वपुद्यो पन्छ। वंदो बोध्डिज्जिर, अयुन्वासंजदसम्मादिद्वीसु वंदोदयवी-केड्युवरुंमादो । अवतेसत्तेवीसपयडीणं एस्यु-इयबोज्केदो शस्त्र, वंपवीन्केदो वेव; केवरुणाणीसु उदयवीन्केट्यवरुंमादो ।

देवगर्-वेउन्वियदुगार्णं सन्वगुणहाणेसु परोदओ बंधो, एदासिसुदयबंधाणमक्कमेण दुविविरोहादो । पींचिदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-चण्ण-गंध-रस-कास-अयुक्अरुहुअ-तस-बादर-पञ्जत-थिर-सुभ-णिमिणाणं सोदओ बंधो । समचउरससंठाण-उवघाद-परघाद-उस्सास-पचेय-सरीराणमसंजदसम्मादिष्टिम्हि सोदय-परोदओ बंधो । उर्वारमेसु गुणहाणेसु सोदओ चेव, तेसिमपञ्जतद्धाए अभावादो । णविर समचउरससंठाणस्स सन्वगुणहाणेसु सोदय-परोदओ बंधो । पसत्थविहायगङ्-सुस्सराणं सञ्चगुणहाणेसु सोदय-परोदओ बंधो । सुभग-आदेञ्जाणं

ब्युटिखन होता है। सादि व अध्रव बन्ध होता है, क्योंकि, वह अध्रवबन्धी है।

देवगतिहिक और वैकियिकदिकका सब गुणस्थानों में परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, हक्के उदय और कन्धे एक साथ रहनेका विरोध है। एवेन्ट्रियाजीते, तैजल व कार्मेण इसीद क्ष्में, एक स्वाय रहनेका विरोध है। एवेन्ट्रियाजीते, तैजल व कार्मेण इसीद क्ष्में, एक्ये, रास रचके, स्थान अग्रुतकातु, तैजल ति स्वायन होता है। समजतुरकात्में स्वायन होता है। समजतुरकात्में स्वायन प्रायत, परधात, उच्छ्वाल और मन्येकहारीस्क असंग्रुतसम्बद्धि ग्रुपास्थानमें स्वोदय परोदय बन्ध होता है। उपरिग्न गुणस्थानों में उनका स्वोदय ही क्ष्म होता है, स्वायिक उत्तर है कि समजतुरकार्यकार का अग्राय है। विरोध हतना है कि समजतुरकार स्वायन सब गुणस्थानों में स्वोदय परोदय बन्ध होता है। प्रायत और अश्रेपकार क्षमें समजतुरकार स्वायन स्वायन स्वायन स्वायन स्वायन स्वयन स्वायन स्वायन स्वयन स्

असंजदसम्मादिहिम्हि सोदय-परादओ । उवरि सोदओ चेव, पडिवक्खुदयाभावादो ।

थिर-सुभाणमसंजद्सम्मादिष्टिपद्वृहि जाव पमत्तसंजदा ति सांतरा बंधो । उबीर णिरंतरा । अबसेसाणं पयडीणं सन्वगुणहाणेसु वंधो णिरंतरा, पडिवन्सवपर्वीणं बंधाभावादा ।

देवगद्द-वेउञ्चियदुगाणं वेउञ्चिय-वेउञ्चियमिस्सए-चया असंजदसम्मादिद्विम्मि अवणे-दच्चा । संसपयडीणं पचया जोषतुत्ता । देवगद्द-वेउञ्चियदुगाणं घंघो सत्वयुणहाणेसु देवगद्द-संजुत्ता । अवसेसाणं पयडीणं 'घंघो असंजदसम्मादिद्विम्दि देव-मणुसगदसंज्ञता । उनिरमेसु गुण-हाणेसु देवगद्दसंज्ञता । देवगद्द वेउञ्चियदुगाणं दुगइअधंजदसम्मादिद्विम्दं अवदासंजदा मणुसगद्द-संजदा सामी । सेसाणं पयडीणं चउगदसंजदरमगदिद्विणो दुगईसंजदालंग मणुसगद्गसंजदा च सामी। असंजदसम्मादिद्विणद्वुद्धि जाव अयुञ्चकरणं ति चंघदाणं। अयुञ्चकरणदाए संस्वेज्जे भागे गंतृण षंघो चोच्छिज्जदि । णिमिणस्स तिविद्धो चंघों, धुवाभावादो । अवसेसाणं चंघो सारि-अद्धनी ।

-आहारदुग-तित्थयराणमोघषरूवणमवहारिय भाणिदव्वं ।

असंयतसम्यन्दिष्ट गुणस्थानम् स्वोदय-परोदय वन्ध होता है। ऊपर स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां उनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके उदयका अभाव है।

स्थिर और शुभका असंयतसम्यन्धिते लेकर प्रमक्तसंयत तक सान्तर बन्ध होता है। ऊपर निरन्तर बन्ध होता है। शेष प्रकृतियोंका सब गुणस्थानों में निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, उनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंक बन्धका अभाव है।

देवगति और वैकियिकद्विकके बैकियिक अर वैकियिकमिश्र काययोगमस्ययोको असंयतसम्यव्ध गुणस्थानमें कम करना चाहिए। द्वारा मृहिस अस्य अध्यक्ष समान हैं। हेविक अस्य स्वारा हैं। वैकियिकद्विकका बच्च सव गुणस्थानों में द्वारातिक संयुक्त होता है। होव प्रकृतियोंका वच्य असंयतसम्यव्ध गुणस्थानों में द्वारातिक संयुक्त होता है। होव प्रकृतियोंका वच्य असंयतसम्यव्ध गुणस्थानों देव व मनुष्य गतिकं संयुक्त होता है। उपिम गुणस्थानों में देव प्रवारतिक संयत्त संयुक्त होता है। देवगतिद्विक और वैकियिकद्विकके हो गतियोंके असंयतसम्यव्ध है। व्यारा मृत्युव्यातिक संयत्त स्थानी हैं। होव अक्तियोंक चारों गतियोंके असंयतसम्यव्ध है। हो गतियोंके संयतास्यत्त तथा मृत्युव्यातिक संयत स्थानी हैं। असंयतसम्यव्ध हिसे लेकर अयुवेकरण तक बच्याचाति है। अपूर्वकरणको संव्यात्त स्वारा अपूर्वकरणको संव्यात्त स्वारा नामकर्मका तीन मक्तिक वच्य होता है, स्थाकि, उसका भ्रुष बच्च महीं होता। होप प्रकृतियोंका बच्य सति है ।

आहारकद्विक और तीर्थकर प्रकृतिकी प्रकृपणा ओधप्रकृपणाका निर्णय करके करना चार्षिय।

१ अ-काप्रस्तोः ' पयडीप् ' इति पाउः ।

मणपज्जवणाणीसु पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-जसिकत्ति-उच्चागोदःपंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २१६ ॥

सुगमं ।

पमत्तसंजदपहुडि जाव सुहुमसांपराइयउवसमा खवा बंधा । सुहुमसांपराइयसंजदद्धाए चरिमसममं गंतृण बंधो वोन्छिज्जिदि । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ २१७ ॥

ष्ट्य एदासि पयडीणं महिणाणमम्गणाए पमत्तसंजदप्यहुहिगुणहाणेसु जघा परूनणा कहा तथा परूनेदच्या । णविर एत्थ सन्त्रशिक्ष्य-णउंसयवेदपन्चया अवणेदन्या, अप्पस्तय-वेदादह्त्लाण मणपन्नवणाणाणुप्पत्तीदो । पमतपन्चग्यु आहारहुगमवणेदन्यं, मणपन्जवणाणस्स आहारसीरदुगेदएण सह विरोहादा । पुरिसवेदस्स सोदओ वंघो । एवमण्णो वि विसेसो जिट अस्थि सो संभिरिय वत्तन्यो ।

#### णिद्दा-पयलाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २१८ ॥

मनःपर्ययञ्चानी जीवोंमें पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, यशकीर्ति, उच्चेगोत्र और पांच अन्तरायका कौन बन्धक और कौन अधन्धक है ? ॥ २१६ ॥

यह सूत्र सुगम है।

प्रमत्तसंयतसे ठेकर सुक्ष्मसाम्परायिक उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं। सूक्ष्म-साम्परायिकशुद्धिसंयतकालके अन्तिम समयको जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, श्रेष जबन्धक हैं॥ २१७॥

यहां इन प्रकृतियोंकी मतिकानमार्गणार्म प्रमत्तसंयतादिक गुणस्थानोंमें जैसे प्रकृतयां की गई है वंसे प्रकृतणा करना वाहिये। विशेष इतना है कि यहां तर्सके ऋषित्र लीर नर्पुतकवर प्रत्योंको कम करना चाहिये, क्योंकि, अप्रशस्त वेदादय युक्त जीवोंके मन पर्यवकानकी उत्यांके नहीं होती। प्रमत्तसंयत गुणस्थान सम्बन्धी प्रत्ययोंमें आहारक-दिकको कम करना चाहिये, क्योंकि, मनप्ययकानका आहारशरीरद्विकके उद्यके साथ विरोध है। युक्यवेदका स्वोदय बन्ध होता है। इसी प्रकार अन्य भी यदि भेद है तो उसको समरण कर कहना चाहिये।

निद्रा और प्रचलका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २१८ ॥

सुगमं ।

पमत्तसंजदपहुिंड जाव अपुज्वकरणपरहुज्वसमा स्वा बंधा । अपुज्वकरणद्वाए संस्वेज्जदिमं भागं गंत्ण बंधो वोन्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ २१९ ॥

एदं पि सुगमं, ओधम्मि बुत्तत्थतादो ।

सादावेदणीयस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ २२० ॥

सुगमं ।

पमत्तसंजदपहुडि जाव स्त्रीणकसायवीयरायछदुमत्था बंधा। एदे बंधा, अवंधा णित्य ॥ २२१ ॥

सुगममेदं ।

सेसमोघं जाव तित्थयरे ति । णवरि पमत्तसंजदप्पहुडि ति भाणिदव्वं ॥ २२२ ॥

एदं पि सुगमं ।

यह सूत्र सुगम है।

प्रमत्तसंयतसे लेकर अपूर्वकरणप्रविष्ट उपग्रमक व क्षपक तक बन्धक हैं । अपूर्वकरण-कालके संख्यातवें भाग जाकर बन्ध व्युच्छित्र होता है। ये बन्धक हैं, ग्रेप अपन्थक हैं ॥२९॥

यह सूच भी सुगम है, क्योंकि, ओघमें इसका अर्थ कहा जा सुका है!

सातावेदनीयका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २२० ॥

यह सूत्र सुगम है।

प्रमत्तसंयतसे ठेकर क्षीणकवायवीतराग अनुमस्य तक बन्यक हैं।। ये बन्यक हैं, अबन्यक नहीं हैं॥ २२१॥

यह सूत्र सुगम है।

शेष प्ररूपणा तीर्थंकर प्रकृति तक ओषके समान है। विशेष इतमा है कि 'प्रमक्संयतसे टेकर 'ऐसा कहना चाहिये॥ २२२॥

यह सूत्र भी खुराम है।

केवल्रणाणीसु सादावेदणीयस्स को वंधो को अवंधो ? ॥२२३॥ सुगर्ग ।

सजोगिकेवली बंधा । सजोगिकेवलिअद्धाएं चरिमसमयं गंतूण बंधो वोन्छिजदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २२४ ॥

एदस्स बंघो पुष्यं वोन्छिज्यदि, उदयो पच्छा वोन्छिज्यदि, स्रजोगि-अजोगियरिम-समएसु बंघोदयवोच्छेदुवरुंभादो । वंधो सोदय-परोदयो, अद्भुवोदयत्तादो । णिरंतरो, पिट-सम्खपयडीर बंधाभावादो । सम्बमणजोगो असन्वसोसमणजोगो सम्बद्धविजोगो असम्ब-मोसविचिजोगो ओरालियकायजोगो ओरालियमिस्सकायजोगो कम्मइयकायजोगो ति सत्त पृदस्स बंघपम्चया । वंधो अगइसंग्रतो, एत्थ गइवंधेण विरुद्धवंधादो । मणुसा सामी, अण्णत्य केवलीणमभावादो । बंधदाणं णत्यि, एक्किन्हि गुणहाणे अद्धाणविरोहादो । अजोगियरिमसमए बंधो वोच्छिज्यदि । सादि-अद्धवो बंधो, अद्धवंधितादो ।

केवलज्ञानियोंमें सातावेदनीयका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २२३ ॥ यह सूत्र सुगम है ।

सयोगकेवठी बन्धक हैं। स्योगकेविकाठके अन्तिम समयको जाकर बन्ध व्युच्छिल्ल होता है। ये बन्धक हैं, श्रेष अबन्धक हैं॥ २२४॥

इसका बन्ध पूर्वमं ग्युचिछक होता है, उदय प्रश्चात ग्युचिछक होता है; क्योंकि, स्वोगकेवली और अयोगकेवली ग्रुणस्थानोंके मित्रस समयोंके काले उसके क्लब और उदयका ग्युच्छेद पाया आता है। बन्ध उसका स्वोदय-परीदय होता है, क्योंकि, वह समुझ्के स्वी प्रकृति है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वह मित्रस्य मान्य स्वाप्त के मन्यका अमाव है। सत्यमनोयोग, असत्य-मृयामनोयोग, सत्यवन्तयोग, असत्य-मृयामनोयोग, सत्यवन्तयोग, असत्य-मृयामनोयोग, सत्यवन्तयोग, यसात इसके बन्धप्रत्यय हैं। क्लब पातिबन्ध रहित होता है, क्योंकि, यह वागिक व्यवस्थ हैं। स्वाप्त स्वाप्त हैं। क्योंकि, क्रक गतिवयोंमें केवलियों केवलियोंकि अपने हैं। वागिक स्वाप्त हैं। क्योंकि, क्रक गतिवयों केवलियों होता है। अयोगकेवलिक मित्रम समयमें बन्ध न्युचिछक होता है। सादि व अञ्चय वश्च होता है, क्योंकि, वह अञ्चयवन्यों है।

र प्रतिषु 'सजोगकेनकी बधाए 'इति पाढः । २ प्रतिषु 'अत्थाण ' इति पाढः ।

संजमाणुवादेण संजदेसु मणपञ्जवणाणिभंगो ॥ २२५ ॥ जवा मणपञ्जवणाणमगणाए परूवणा कदा तथा एत्य कायव्या। णवरि पच्चयादि-

जेवा मणपञ्जनणाणसम्मणाए पहुनणा कहा तथा एरच नाव नगर नगर । विसेसी जाणिय वृत्तक्त्रो । एरच विसेसपदुष्पायणहमुत्तरसुत्तं मणदि —

णवरि विसेसो सादावेदणीयस्म को बंधो को अबंधो ? ॥ २२६ ॥

सुगमं 1

पमत्तसंजदप्पहुडि जाव सजोगिकेवली बंधा । सजोगिकेवलि अद्धाए चरिमसमयं गंतृण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २२७ ॥

सुगममेदं ।

सामाइय-छेदोबद्वावणसुद्धिसंजदेसु पंचेणाणावरणीय-सादावेद-णीय-छोभसंजलण-जसिकिति-उच्चागोद-पंचेतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २२८ ॥

संयममार्गणानुसार संयत जीवोंमें मनःपर्ययज्ञानियोंके समान प्रकृपणा है ॥ २२५॥

जिस प्रकार मनःपर्ययक्षानमार्गणामें प्रकृषण। की गई है, उसी प्रकार यहां करना चाहिये। विशेष इतना है कि प्रस्ययादिके भेदको जानकर कहना चाहिये। यहां विशेषना बतलानेके लिये उत्तर सुत्र कहते हैं—

विशेषता इतनी है कि सातावेदनीयका कोन बन्धक और कोन अवन्धक है ? ॥२२६॥ यह सुत्र सुराम है ।

प्रमत्तसंयतसे लेकर सयोगकेवलि तक बन्धक हैं। सयोगकेवलिकालके अन्तिम समयको जाकर बन्ध ब्युच्छित होता है। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ २२७ ॥ यह सूत्र सुराम है।

सामायिक-छेदोपस्थापनशुद्धिसंयतोर्थे पांच ज्ञानावरणीय, सातावेदनीय, संज्वलनस्त्रेम, यशकीर्ति, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कीन बन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥ २२८॥ सुगमं ।

## पमत्तसंजदप्पहुडि जाव अणियट्टिउवसमा खवा बंधा। एदे बंधा, अबंधा णित्थ ॥ २२९ ॥

एदार्सि पयडीणमेत्य चंपोद्यवोच्छेदाभावादो ' उदयादे। किं पुन्नं पच्छा वा बंघो वोच्छिण्णो ' ति विचारो णत्थि । पंचणाणावरणीय-चउदसणावरणीय-जसिकिति-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं सोदओ चंपो, एत्य धुवोदयत्तादो । सादावेदणीय-ठोभसंजरुणाणं सोदय-परोदओ, अद्धुवोदयत्तादो । सादावेदणीय-ठोभसंजरुणाणं सोदय-परोदओ, अद्धुवोदयत्तादो । सादावेदणीय-जसिकितीणं पमत्तसंजदिम्म सांतरो बंघो, पडिवक्खपयिड-वंधुवरुंभादो । उविरि णिरंतरो, तदमावादो । सेसाणं पयडीणं वंघो सम्बन्ध णिरंतरो, अप्पद्संजदेसु वंधुवरुंभादो । उविरि णरंतरो, तप्पद्मसावादो । पदार्सि सम्बन्धपयडीणं पमत्तसंजदप्दुद्धि जाव अपुष्यकरणद्वाणं छसत्यभागो ति वंघो देवगइसंजुत्तो । उविरि अगइसंजुत्तो, तत्य गईणं वंघाभावादो । मणुसां सामी, अण्णत्य संजदाभावादो । वंधद्धाणं

यह सूत्र सुगम है।

प्रमत्तसंयतमे ठेकर अनिवृत्तिकरण उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अवन्धक नहीं हैं ॥ २२९ ॥

यहां इन प्रकृतियोंक बन्ध और उद्यक्त ध्युच्छेद न होनेसे 'उद्यसे क्या पृथेमें या प्रभान् वन्ध व्युच्छित्र होता है 'यह विचार नहीं है। पांच झानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, यास्त्रीति, उच्चगोत्र और पांच अन्तरायका स्वोदय वन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनका धृव उद्यय है। सातावेदनीय और संज्वलन्छोमका स्वोदय-परोद्य कन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनका धृव उद्यय है। सातावेदनीय और यशक्तितेका प्रमक्तंतर्य है। हाता है, क्योंकि, यहां इनकी अतिपक्ष प्रकृतियोंका प्रमक्तंत्रंत गुणस्थानमें सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनकी अतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध पाया जाता है। ऊपर निरन्तर बन्ध हैत क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका अभाव है। उपय स्वृत्य है, क्योंकि, वाध्यस्ययों यहां कोई भेद नहीं है। इन सब प्रकृतियोंका बन्ध प्रमक्तंत्रंत लेक स्वयंत्राक्त अभाव है। उत्यय सुगम हैं, क्योंकि, ओध्यस्ययोंसे यहां कोई भेद नहीं है। इन सब प्रकृतियोंका बन्ध प्रमक्तंत्यतंत्र लेक अपूर्वकरणकालके छह सन्तम भाग सक देवनित्ते संयुक्त होता है। उत्पर अगितसंयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, यहां गितियोंके बन्धका अभाव है। मुख्य स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंमें संयतोंका अभाव है। मुख्य स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंमें संयतोंका अभाव है।

१ प्रतिषु ' मणुसा्उव ' इति पाठः ।

सुगमं, सुत्तुदिहत्तादो । बंधवोच्छेदो णात्थि, उवरि वि बंधुवलंभादो 'अबंधा मात्थि 'ति सुसारो वा । चोहसण्णं धुवबंधीणं बंघो तिविहो, धुवाभावादो । अवसेसाणं सादि-अद्धवो, अद्भवंधित्तादो ।

### सेसं मणपज्जवणाणिभंगो ॥ २३० ॥

जहां मणपञ्जवणाणीस सेसपयडीणं परूवणा कदा तहा एत्थ वि कायव्या । को वि विसेसी अरिथं, णवुंसयवेदाहारदुगपच्चयाणं तत्थासंताणमत्थित्थत्तदंसणादीं।

णिहा-पयलाणं पुर्वं बंधो वोच्छिण्णो । उदयवोच्छेदो णत्थि, सुहमसांपराइय-जहा-क्खादसंजदेसु वि तद्दयदंसणादो । वंथी सोदय-परोदओ, अद्धवोदयत्तादो । णिरंतरी, धुव-वंधितादो । पन्चया सुगमा, ओघपन्चएहिंतो विक्षेसाभावादो । देवगइसंज्ञतो, गुतंतरस्स वैधाभावादो । मणुसा सामी, अण्णत्य संजमाभावादो । पमत्तसंजदप्पदृष्टि जाव अपुरुवकरणो

बन्धाध्वान सुगम है, क्योंकि, वह स्त्रमें निर्दिष्ट है । वन्धव्युच्छेर नहीं है, क्योंकि, ऊपर भी बन्ध पाया जाता है: अथवा 'अवन्धक नहीं है' इस सुत्रसं भी वन्धव्युच्छेदका अभाव सिद्ध है। चौदह भुवबन्धी प्रकृतियोंका बन्ध तीन प्रकार होता है, क्योंकि, भुव बन्धका भभाव है। शेष प्रकृतियोंका सादि व अधुव बन्ध होता है, क्योंकि, व अधुववन्धी हैं।

शेष प्रकृतियोंकी प्ररूपणा मनःपर्ययज्ञानियोंके समान है ॥ २३० ॥

जिस प्रकार मनःपर्ययक्तानियों में शेष प्रकृतियों की प्ररूपणा की है उसी प्रकार थहां भी करना चाहिये। यहां कुछ विशेषता भी है, क्योंकि, नपुंसकवेद और आहारद्विकके प्रत्यय. जो मनःपर्ययद्वानियोंमें नहीं थे, यहां देखे जाते हैं।

निद्रा और प्रचलाका पूर्वमें बन्ध व्युच्छिन्न होता है। उनका उदयव्युच्छेद नहीं है. क्योंकि. सक्मसाम्परायिक और यथाक्यातसंयतों में भी उनका उदय देखा जाता है। क्रम स्वाहय-परोदय होता है, क्योंकि, व अध्वोदयी हैं। निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, धक-बन्बी हैं। प्रत्यय सुगम हैं, क्योंकि, बाधप्रत्ययासे कोई भेद नहीं हैं। देवगतिसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, संयतोंमें अन्य गतियोंके बन्धका अभाव है। मनुष्य स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंमें संयमका अभाव है। प्रमत्तसंयतसे लेकर अपूर्वकरण तक बन्धाःखान है। अपूर्व-

र अ-आप्रस्तोः 'को विसेसो अध्य गरिय', काप्रती 'को वि विसेसो व्यस्थि गरिव ' इति पाठः ।

२ प्रतिषु 'तथासंताण ' इति पाठः । ३ कांत्रतावत्र ' बंबो सोदय-परोदओ ' इसविकः पादः ।

४ प्रतिषु ' गब्भंतरसा ' इति पाठः ।

**ति वंश्वदाणं । अपुन्तकरणदाए सत्तममागर्वारमसमए बंधो वोच्छिज्जदि । कधमेदं णव्वदे ?** कुत्ताविरुद्धाव्**रियववणादो । तिविद्दो' बंधो, धुवामावादो** ।

एवं चेव पुरिसंवेदस्स वत्तव्यं । णवरि अद्धाणमणियष्टिअद्धाए संखेज्जा भागा ति वत्तव्यं । देवगइ-अगइसंजुत्ता । दुविहा वंघो, अद्धववंधितादो ।

कोषसंजरुणस्स लोमसंजरुणमंगो । णविर अद्धाणमणियट्टिअद्धाए संखेजा मागा ति । एवं माण-मायासंजरुणाणं पि वत्तन्वं । णविर कोषवंषवीन्छिण्णुविरमद्धाए संखेज्जाभागे गंतूण माणवंषद्धाणं समप्यदिं । संसद्धाए संखेज्जे भागे गंतूण मायवंषद्धाणं समप्यदिं ति वत्तन्वं ।

इस्स-रदि-भय-दुर्गुझार्ण चेथोदया समं वोष्ठिण्णा, अपुष्टवकरणद्वाए चरिनसमए तदभावदंसणादो। चेथो सोदय-परोदओ, अदुवोदयत्तादो। इस्स रदीणं वेथो पमत्तम्मि सांतरो।

करणकालके सप्तम भागके अन्तिम समयमें बन्ध व्युव्छिन्न होता है।

शंका-यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान — सूत्रसे अविरुद्ध आचार्योंके वचनसे वह जाना जाता है।

उनका तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, ध्रुव बन्धका अभाव है।

हसी प्रकार ही पुरुपवेदके भी कहना चाहिये। विशेषता यह है कि बन्धाध्वान अनिवृत्तिकरणकालका संस्थात बहुभाग है, ऐसा कहना चाहिये। देवगतिसंयुक्त और अमतिसंयुक्त बन्ध होता है। दो प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वह अध्रुवदन्धी है।

संज्यस्त्रकोधकी प्ररूपणा संज्यस्त्रनस्त्रोधके समान है। विशेष इतना है कि बण्धा-ध्वान अनिवृत्तिकरणकारुका संस्थातबहुमाग है। इसी प्रकार संज्यस्त्र मान और प्रायक्ति भी कहना चाहिये। विशेषता यह है कि संज्यस्त्रकोधके बण्धेन्छ सुन्छित होनेके उपरिम कारुका संक्यात बहुमाग विनाकर मानवन्याच्यान समान होता है। श्रेष कारुक संक्यात बहुभाग आकर मायावन्याच्यान समान होता है, ऐसा कहना चाहिये।

हास्य, रित, मय और जुगुप्साका बन्ध व उदय दोनों साथमें व्युष्टिक होते हैं, क्योंकि, अपूर्वकरणकालके अन्तिम समयमें उनका अभाव देखा जाता है । बन्ध उनका स्वोदय-परोदय होता है, क्योंकि, वे अधुवोदयी प्रकृतियां हैं। हास्य और रितका बन्ध प्रमत्त-

र प्रतिष्ठु 'विविद्दो 'इति पाठः । २ प्रतिष्ठु 'समप्पृद्धि 'इति पाठः । ३ व्य-कामस्योः 'समप्पृद्धि 'इति पाठः ।

उत्तरि णिरंतरो, पडिवक्षपयडिबंधाभावादो । भय-दुर्गुछणं सन्वत्य णिरंतरो, धुववंधितादो । पञ्चया सुनमा, ओषपञ्चएहिंतो विसेसाभावादो । देवगद्दसंजुतो अगइसंजुतो वि, अपुञ्च- करणद्धाए चरिससत्तममाने गईए बंधाभावादो । मणुसा सामी । पमत्तसंजदप्पहुडि जाव अपुञ्च- करणो ति बंधद्धाणं । अपुञ्चकरणचरिमसम् वंधो बोन्छिज्जिर । भय-दुर्गुछाणं तिविद्दो बंधो, धुवबंधितादो । सेसाणं सादि-अदुवो, तिबवरीयवंधादो ।

देवाउअस्स पुख्वावरकालेमु बंधोदयवोच्छेदपरिक्सा णरिव, उदयाभावादो । परोदशो बंधो, सामावियादो । विरंतरो, अंतोमुहुतेण विणा वंशुवरमाभावादो । वन्चया सुगमा । देवगइसंजुत्तो । मणुसा चेव सामी । वमतः अत्यमत्तसंबदा वंशदाणं । अत्यमत्तदाए संखेञ्जदिमं भागं गंतृण बंधो बोच्छिज्बदि । सादि-अदबे । वंशो, अदवयंधितादो ।

संपिद्धे देवगइसहगयाणं सत्तावीसपयडीणं भण्णमाणे पुत्रावरकालेषु विधीदयवीन्छेद-पित्क्वा जाणिय कायत्वा । देवगङ्चेडान्वियुगाणं वेषी परे।दएण, साभावियादा । समयउ-रससंद्राण-पसत्यविद्धायगङ्गुस्सराणं सोदय-परे।दुओ, संजदेसु पडिवक्खपयडीणं पि उदय-

संयत गुणस्थानमें सान्तर होता है। अयर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष मकृतियोंके बन्धका अमाव है। भय और जुणुत्वाका संबंव निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, बे धुववन्धी हैं। प्रत्यय सुनम है, क्योंकि, ओपप्रत्योंके कोई विरोपता नहीं है। देवपातिसंयुक्त और अगतिसंयुक्त भी बन्ध होता है, क्योंकि, अयुवेकराणकार्लक अनित्त सप्तम भागमें गतिक बन्धका अभाव हो जाता है। मनुष्य स्वामी हैं। प्रमत्तसंयत्रसं लेकर अपूर्वकरण तक बन्धाध्वान है। अपूर्वकरण के अनित्त समयमें बन्ध द्युव्धिक होता है। क्या का है। अपूर्वकरण तक बन्धाध्वान है। अपूर्वकरण के अनित्त समयमें बन्ध द्युव्धिक होता है। क्या का है। क्या का स्वाम के स्वामी है। क्या प्रकृतियोंका सार्वि व अथुव बन्ध होता है, क्योंकि, व उनसं विपर्तत (अथुव) क्यावाली हैं।

देवायुके पूर्वापर कालमावी बन्ध व उदयके ब्युच्छेदका परीक्षा नहीं है, क्योंकि, यहां उसका उदयाआब है। परादेय बन्ध होता है, क्योंकि, जसा स्वभाव है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, अन्तर्भुद्वनेके विना उसके बन्धविश्रामका अभाव है। प्रत्यय सुगम हैं। देवातिसंयुक्त बन्ध होता है। मुख्य ही स्वामी हैं। प्रमुच और अप्रमुक्त संयत बन्धायान हैं। अप्रमुक्तालेक संस्थातवे आग जाकर बन्ध ब्युच्छिन्न होता है। सादि व अधुव बन्ध होता है, क्योंकि, वह अधुववन्धी है।

भव देवगतिके साथ रहनेवाळी [ परभाविक नामकर्मकी ] सत्ताहंस प्रकृतियोकी प्रकृपणा करते समय पूर्वापर काळोम बन्ध व उदयके खुच्छेदकी परीक्षा जानकर करना चाहिये । देवगतिद्विक और विकिश्वकिक्षका बन्ध परोदयसे होता है, क्योंकि, पेसा स्वभाव है । समस्यत्रससंस्थान, प्रशस्तविद्वायो-गति और सुस्यरका सोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, संस्वामि इनस्रे दंसणादो । अवसेसाणं पयडीणं बंघो सोदबो, धुवादयत्तादो । थिर-सुभाणं पमत्तसंजदम्मि बंधो सांतरो, पिडवन्खपयडिबंधुवरुमादो । उत्तरि णिरंतरो, तदभावादो । अवसेसाणं पयडीणं बंधो णिरंतरो, एत्य धुवबंधितादो । परुचया सुगमा । सच्चासि पयडीणं बंधो देवगइसंख्तो । मणुसा सामीओ । बंधदाणं बंधविणहृद्वाणं च सुगमं । धुवबंधीणं बंधो तिविहो । अवसेसाणं सारि-अद्धवो ।

असार्विदणीय-अरहि-मोग-अधिर-असुह-अजसिकतीणमेग्रहाणियाणं सांतरबंधीणमोघ-पच्चयाणं देवगहसंजुताणं मणुससामियाणं बंधदाणिवरिहयाणं पमत्तसंज्रिम्म बोच्छिणपंधाणं बंधेण सादि-अद्भवाणं बंधो सोहओ परोदओ सोदर्य-परोदओ वे ति जाणिय परूत्रेदव्तो । आहारहुग-तित्थयराणं वि जाणिय वत्तत्वं ।

परिहारसुद्धिसंजदेसु पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादा-वेदणीय-चदुसंजुलण-पुरिसवेद-हस्स-रिद-भय-दुगुंछा-देवगइ-पंचिंदिय-

प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका भी उदय देखा जाता है। रोप प्रकृतियोंका बन्ध खोदय होता है, क्योंकि, वे ध्रुवेदयी हैं। दियर और शुअका बन्ध प्रमत्तसंवत गुणस्थानमें सान्तर होता है, क्योंकि, व ध्रुवेदयी हैं। दियर और शुअका बन्ध प्रमत्तसंवत गुणस्थानमें सान्तर होता है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका वन्ध पाया जाता है। ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, यहां वे ध्रुववन्धी हैं। प्रत्यय सुगम हैं। सब प्रकृतियोंका बन्ध देवाति सेयुक्त होता है। हनके बन्धके स्वामी मनुष्य हैं। वन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं। ध्रुववन्धी प्रकृतियोंका बन्ध सादि ब अध्य होता है। रोप प्रकृतियोंका बन्ध सादि ब अध्य होता है।

असातावेदनीय, अरित, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशकीर्ति, इन एकस्थानिक, सान्तर बन्धवाली, ओध प्रत्ययाँसे वृक्त, देवगितसंयुक्त, मनुष्यस्वामिक, बन्धाधानसे रहित, प्रमत्तसंयत गुणस्थानभावी बन्धव्युक्तसं सहित, तथा बन्धकी अपेक्षा सादि ब अभुव प्रकृतियोंका बन्ध स्वेद्य, परेाद्य अथवा स्वेद्य-परोदय हैं: इसकी जानकर प्रस्ता नाहिये। आहारहिक और तीर्थकर प्रकृतिकी भी प्रकृपणा जानकर करना चाहिये।

परिहारगुद्धिसंयतींमें पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, सातावेदनीय, चार संज्वरुन, पुरुषवेद. हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वैक्रियिक, तैजस

१ अ माप्रस्थोः 'सोदयो ', काप्रती 'सोदओ ' इति पाठः ।

जादि-वेउिवय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंद्राण-वेउिवयसरीर-अंगोवंग-चण्ण-गंध-रस-फास-देवाणुपुविव-अगुरुवल्हुअ-उवचाद-परघादु-स्सास-पसत्यविद्यायगइ-तस-बादर-पञ्जत-पत्तेयसरीर-थिर-खुइ-सुभग-सुस्सर-आदेउज-जसिकति-णिमिण-तित्ययरुचागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अवंधो ? ॥ २३१ ॥

सुगमं ।

पमत्त-अपमत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा, अबंधा णत्थि ॥२३२॥

उदयादो बंधे। पुष्यं पन्छा वा बोच्छिन्जिद ति एत्य विचारा णस्यि, पदासिं वंधवेगन्छिदाभावादो च । देवगङ्देवगङ्गाकोरगाणुपुष्यि-वंधवेगन्छिदाभावादो च । देवगङ्देवगङ्गाकोरगाणुपुष्यि-वंद्यविद्यान्तित्वयदाणं परोद्दवो बंधो, एदासिं बंधोदयाणमङ्कमगुतिविरोहादो । णिदा-पयला-सादावेदणीय-चदुर्भजरणन्हस्य-रिदे-भय-दुगुंछा-समवउरसंसंठाण-पसत्यविहायगङ्-सुस्सराणं सोदय-परोद्दवो बंधो, एदासिं पिडवन्खपरडीणं पि उदयदंसणादो । अवसेसाणं पयडीणं सोदयो बंधो, एत्य एदासि पर्यडीणं युगदयनुवरुंमादो ।

व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैकियिकशरीरांगोषांग, वर्ण, गन्य, रस, स्पर्ध, देवातुः पूर्वी, अगुरुट्य, उपवात, परवात, उच्छ्वास, प्रशस्तविद्दायोगाति, त्रस, बादर, पर्योप्त, क्रत्येकश्रीर, स्विर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आंदेय, वश्वकीर्ति, निर्माण, तीर्थेकर, उच्चगेन्न और पांच अन्तराय, इनका कीन बन्धक और कीन अबन्धक है ? ॥ २३१ ॥

यह सूत्र सुगम है।

प्रमत्त और अप्रमत्त संयत बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं ॥ २३२ ॥

उदयसे बन्ध पूर्वमें या पञ्चान ब्युटिछत्न होता है, यह विचार यहां नहीं है, क्योंकि, इनके बन्धपुरुष्ठर का अभाव है, तथा उदय पुक्त महतियोंके उदयवपुष्ठर का अभाव है। देवगति, देवगतिआयंग्याजुपूर्वी, विकायकाद्विक और तीर्यकर, समका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, इन प्रकृतियोंके बन्ध और उदयके एक साथ अस्तितका विरोध है। तिहा, प्रचला, सात्वदर्तीय, चार संन्वलन, हास्य, रित, अय, बुग्लुस्का, समज्जुरकारकात्यान, प्रशस्तिविद्यायों ती और सुस्दरका स्वेदर परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, उत्तरी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका से उदय देखा जाता है। शेष प्रकृतियोंका संवदय बन्ध होता है, क्योंकि, वहां इन प्रकृतियोंका अंतर्य हेता काता है। शेष प्रकृतियोंका संवदय बन्ध होता है, क्योंकि, वहां इन प्रकृतियोंका अंतर्यक्ष वाचा काता है।

सादावेदणीय-हस्स-रिद-थिर-सुम-जसिकतीणं पमत्तसंजदामा बंघो साँतरेरं । उतिर णिरंतरेर, पश्चित्रस्वपयदीणं वंधामावादे । अवसेसाणं पयडीणं बंघो णिरंतरेर, अंतोसुहुत्तेण विणा बंधुवरमामावादे । पञ्चया सुगमा, ओघपञ्चएहिंतो विसेसामावादे । णविर हस्य-णर्सुसर्यवेदपञ्चया णात्य, अप्यसत्यवेदोद्दल्लाणं परिहारसुद्धिसंजमामावादे । आहारदुगपचया वि णात्य, परिहारसुद्धिसंजमण आहारदुगोदयविरोहादे । तित्ययरपादम्ले हियाणं गयसेदेहर्मणं आणाकणिहदासंजमबद्दलादिआहारुइवणकारणविरिहदाणमाहारसरीरोवादाणासंमवादे वा ।

देवगद्वसंद्धतो वंधो, एत्थण्णगद्वंधाभावादो । मणुसा सामी, अण्णत्य संजमाभावादो । वंधद्वाणं सुगर्म । वंधवोच्छेदो णत्यि, 'अवंधा णत्यि ' ति सुत्तणिदेसादो । धुववंधीणं बंधीं तिविहो, धुवाभावादो । अवसेसाणं सादि-अदवो, अद्धववंधितादो ।

असादावेदणीय-अरदि-सोग-अधिर-असुह-अजसिकित्तिणामाणं को वंधो को अबंधो ? ॥ २३३ ॥

सातावेदनीय, हास्य, रित, स्थिर, हुम और पराकीर्तिका प्रमस्तसंयत गुणस्थानमें सान्तर बन्ध होता है। उपर उनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंके, नहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्ध आप है। राप प्रकृतियोंको बन्ध निरन्तर होता है, क्योंके, नहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके वन्ध अभाव है। राप प्रकृतियोंको बन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, अन्तरमुंहुर्दके विका उनके बन्धिवक्षामका अभाव है। प्रत्य सुगम हैं, स्योंकि, ओषप्रत्ययोंके को मेन नहीं है। विरोध हतना है कि स्वांवेद और नपुंचकवेद प्रत्य नहीं हैं, क्योंकि, अप्रदास्तवेदोंक्य पुक्त जीवोंके परिहारशुद्धिसंयमका अभाव है। आहारकद्भिक्त प्रत्या भी नहीं है, क्योंकि, परिहारगुद्धिसंयमके साथ आहारकद्भिक्ती उत्यक्तिका विरोध है; अथवा तीर्थकरके पादमूलमें स्थित, सन्देह रहित, तथा आहारकिता अर्थान् आनतवचनमें सन्देहजनित हिथिवला और असंयमबहुवलादि कर आहारशारिको उत्यक्तिक कारणोंसे रिहत परिहारगुद्धिसंयतीके आहारकरारीको उत्यक्ति असंसय है।

देवगतिसंगुक बन्ध होता है, क्योंकि, यहां अन्य गतियोंके बन्धका अभाव है। मतुष्य स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंमें संवयका अभाव है। बन्धाण्यान सुगान है। बन्धाणुरुछेद नहीं है, क्योंकि 'अबन्धक नहीं हैं' पेसा सुनमें कहा गया है। इनमें धुववन्धी महतियोंका पन्ध तीन प्रकारका होता है, क्योंकि, उनके धुव बन्धका अभाव है। होचं . प्रकृतियोंका सादि व अधुव बन्ध होता है, क्योंकि, व अधुवबन्धी हैं।

असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और व्यथनकीर्ति नामकर्मका कीर्ण बन्धक और कीन अबन्धक है ? ॥ २३३ ॥

<sup>?</sup> आ काश्रकोः 'मूलद्वियः**गं 'इ**ति पाठः ।

२ अ-आप्रत्योः ' बहुलावादि ', ' का सप्रकोः बहुलालादि ' इति पाठः ।

सुगमं ।

# पमत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा,अवसेसा अबंधा ॥ २३४ ॥

भसाद्देवस्णीय-अरदि-सोगाणमेत्य वंघवोःछेदो चेव, उदयवोःछेदो णियः, उतिर तदुदयवोच्छेदुवर्दभादो । अधिर-असुमाणं पि एवं चेव वत्तस्त्रं, पमत सजोगीसु वंधोदय-वोच्छेद्दैसणादो । असिर-असुदाणं सोदजो, अजसिकतीए परोदजो, सेसाणं वंधो सोदय-परोदजो । स्रोतर स्वाहेस्य सोदजो, अजसिकतीए परोदजो, सेसाणं वंधो सोदय-परोदजो । सांतरा वंधो, एदासिभगसमण्ण वि वंधुवरमदंसणादो । इत्थि-णवुंसयवेदाहार-दुगविरहिदोधपच्चया एत्थ वत्तच्वा । देवगइ [-संजुतो] वंधो । मणुसा सामी । वंधदाणं णत्थि, एरगुणद्वाणस्थित्तदो । सादि-अद्ववी वंधो, अद्ववंधितादो ।

देवाउअस्स को बंधो को अबंधो १॥ २३५ ॥

ब्रह सूत्र सुगम है।

इमत्तसंयत बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, ब्रोप अवन्धक हैं।। २३४॥

क्षसाताबेदनीय, अरति और शोकका यहां बन्धन्यु-छेद ही है उद्यय्यु-छेद नहीं है। क्ष्मांक्ष, अरर उनका उद्यय्यु-छेद पाया जाता है। अस्थर और अग्रुमके भी इसी प्रकार कहना जाहिये, क्यांकि, ममन और त्यांगिकेवली गुणस्थानों में कमसे उनके बन्ध और उद्यक्त खु-छेद देखा जाता है। अयश्वासीतिका पूर्वमें उदय और प्रवाद क्यां जाता है। अयश्वासीतिका पूर्वमें उदय और प्रवाद क्यां जाता है। अयश्वासीतिका पूर्वमें उदय और प्रवाद क्यां जाति है। अस्यर और अस्यत्यसम्यग्दि गुणस्थानों में कमशः उसके बन्ध और उदयका खु-छेद्व देखा जाता है। अस्यर की अग्रुमका स्वेदन, अयश्वासीतिका परोद्य, तथा शेष प्रकृतियोक्ता क्यां स्वेदन परोद्य होता है। सम्बन्ध होता है। अस्यर से स्वाद परोद्य होता है। स्वित्य होता होता क्यां स्वाद स्वद स्वाद स्व

देवायुका कीन बन्धक और कीन अबन्धक है ? ॥ २३५ ॥

१ मतिषु ' गुणहानाणिन्ह ' इति पाठः ।

सुगमं ।

पमत्तसंजदा अप्पमत्तसंजदा बंधा। अप्पमत्तसंजदद्वाए संखेज्जे भागे गंतूण बंधो वोच्छिज्जिद । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥२३६॥

उदयादो षंघो पुन्वं पच्छा वा वोच्छिण्णो ति विचारो णित्य, संजदेसु देवाउश्वसस् उदयाभावादो । परोदओ वंघो, बंघोदयाणमनकम्बुतिविरोहादो । णिरंतरो, अंतोग्रुहृत्तेण विणा वंधुवरमाभावादो । पच्चया सुगमा, ओघपच्चएहिंतो विसेसाभावादो । णविर आहारदुगित्य-णबंसयवेदपच्चया णित्य । देवगइसंज्ञतो, मणुसा सामीओ, अवगयवंधद्धाणो, अप्पमत्तद्धाए संखेज्जे भागे गंतृण वोच्छिण्णवंघो । सादि-अद्धवो ।

आहारसरीर-आहारसरीरंगोवंगणामाणं को वंधो को अवंधो ? ॥ २३७ ॥

सुगमं ।

अपमत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥२३८॥

यह सूत्र सुगम है।

प्रभक्तसंयत और अप्रमक्तसंयत बन्धक हैं। अप्रमक्तसंयतकारुका संख्यात **बहुमांग** जाकर बन्ध ज्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं. शेष अबन्धक हैं॥ २३६॥

उदयसे बन्ध पूर्वमें या प्रधान् न्युन्धिक होता है, यह विचार यहां नहीं है, क्योंकि, संयत जीवोंमें देवायुक उदयका सभाव है। परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, उसके बन्ध सीर उदयके पक साथ रहनेका विरोध है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, उसके बन्ध सीर उदयके पक साथ रहनेका विरोध है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, क्यांक्रास्य साम है, क्योंकि, क्यांक्रास्य साम है, क्योंकि, क्योंक्रास्य साम है, क्योंकि, क्योंक्रास्य साम साम क्योंक्रिक कीई विरोपता नहीं है। विरोप हतना है कि आहारकैंद्रिक, क्योंवह और नपुंसकोवह प्रत्य नहीं है। वेयाति संयुक्त बन्ध होता है। साम प्रमुख काना जाता है। अप्रमुख काना क्यांक्रिक संस्थात वहुआय जाकर बन्ध ब्युष्टिक होता है। सादि व अञ्चव क्यांक्रिक होता है। सादि व अञ्चव क्यांक्रिक होता है।

आहारकत्ररीर और आहारकत्ररीरांगोपांग नामकर्मका कीन बन्धक और कीन अबन्धक है ? ॥ २३७ ॥

यह सूत्र सुगम है।

अप्रमत्तसंयत बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं॥ २३८॥

एदार्सि देवाउअमंगो । णवरि चंघदाणं णत्यि, एक्कम्हि गुणहाणे अद्धाणासमवादो । षुंघचोज्क्रेदो णत्यि, उत्तरि वि चंघवतंत्रगादो ।

सुद्धमसांपराइयसुद्धिसंजदेसु पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-सादावेदणीय-जसिकति-उचागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २३९ ॥

सुगमं ।

सुहुमसांपराइयउवसमा स्ववा बंधा। एदे बंधा, अवंधा णित्य ॥ २४० ॥

एदा. विं बंधोदयबोच्छेदाभावादो उदयादो वंधो पुष्तं पण्छा वा वोच्छिण्णो ति ण परिक्खा कीरदे । सादाबेदणीयस्स वंधो सोदय-परोद्रजा, अणुद्रण वि बंधिवराहा-भावादो । णिरंतरा सन्वपपडीणं वंधो, एत्थ गुणहाणसु वंधुवरमागावादो । ण एगसमयमच्छिय पुरसुहुमसांपराहएहि वियहिचारो, सुहुमसांपराह्यगुणहाणस्मि नि वियसणाहो । ओरास्टिय-

रन दोनों प्रकृतियोंकी प्रकपणा देवायुके समान है। विशेष इतना है कि बन्धाध्यान नहीं है, क्योंकि, एक गुणस्थानमें अध्यानकी सम्भावना नहीं है। वन्ध्रध्युच्छेद नहीं है. क्योंकि, ऊपर भी बन्ध पाया जाता है।

सक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंयतींमें पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, सातावेदनीय, यशकीति, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कोन वन्थक और कौन अवन्धक है ? ॥ २३९॥

यह सूत्र सुगम है।

स्क्मसाम्परायिक उपशमक ब्रीर क्षपक बन्धक हैं। ये वन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं ॥ २४० ॥

इन प्रकृतियोंके बन्ध व उत्यक्ते व्युच्छितका अभाव होनेस उत्यसे बन्ध पूर्वभे व्युच्छित्र होता है या पक्षात्, यह परीक्षा यहां नहीं की जानी है। सातावेदमीयका बन्ध स्वोदय-परोद्दय होता है, वर्षोक, उत्यक्ते न होनेपर भी उसके बन्धमें कोई विरोध नहीं है। इन सब प्रकृतियाँका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, इस गुणस्थानमें बन्धविभामका अभाव है। ऐसा माननेपर एक समय रहकर मुख्के प्राप्त कुरु सूक्तमाभागराधिक संयतांसे स्वभिवार होगा, यह भी नहीं कहा जा सकता है; क्योंकि, 'सुक्तमासम्याप्तिक गुणस्थानमें ऐसा विशेषण दिया गया है। औदारिक कावयोग, छाम कथाय, बार मनोयोग और बार

सम्बन्धोय-स्थानकसाय-चटुमण-विजोगा ति इस पञ्चया । अगइसंद्धतो बंधो, एत्थ चउगइ-बंधासाबादो । मणुसा सामी, अण्णत्य सुदुमसांपराइयाणममावादो । वंधद्धाणं प्यत्थि, सुदुम-सांपरायप्यदुष्टि ति सुते अणुवदिहतादो । वंधवेग्लेडरो णत्थि, 'अवंधा णत्थि 'ति वयणादो । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचतराइयाणं तिविद्दो वंधो, धुवामावादो । सेसाणं सादि-अबुद्यो ।

जहाकसादिवहारसुद्धिसंजदेषु सादावेदणीयस्स को वंधो को अवंधो ? ॥ २४१ ॥

सुगर्म ।

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्या स्त्रीणकसायवीयरायछदुमत्या सजोगिकेवली वंधा । सजोगिकेवलि'अद्धाए चरिमसममं गंतूण [बंधो] वोन्छिज्जदि । एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ॥ २४२ ॥

सुगममेदं, केवलजानमग्गणापरूवणाए समाजतादो ।

वचनयोगा, ये दश प्रत्यय हैं। गतिसंयोगसे रहित बन्ध होता है, क्याँकि, यहां चारों गतियाँके बन्धका अभाव है। मजुष्य स्वामी हैं, क्याँकि, अन्य गतियाँके सुक्षमसाम्परायिक संवतींका अभाव है। बन्धाध्वान नहीं है, क्याँकि, 'सक्षमसाम्परायिक आदि ' ऐसा सुक्षमं निर्देश नहीं किया गया है। बन्धमुच्छेद नहीं है, क्याँकि, 'अवंधक नहीं है 'ऐसा सुक्का बचन है। पांच अन्तराय, इनका तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्याँकि, उनके भुव बन्धका अभाव है। श्रेष्ठ प्रकृतियाँका साहि व अभ्ययक नहीं हैं 'से साहि स्वाम स्वाम के साहि स्वाम स्वाम होता है, क्याँकि, उनके भुव बन्धका अभाव है। श्रेष्ठ प्रकृतियाँका साहि व अभ्ययक्ष हम्म होता है।

यथाल्यातविहारग्रुद्धियंतोंमें सातावेदनीयका कीन वन्धक और कीन अवन्धक है ? ॥ २४१ ॥

यह सुत्र सुगम है।

उपशान्तकषाय वीतराग छद्मस्य, क्षीणकषाय वीतराग छद्मस्य और स्योगकेवठी बन्धक हैं। स्योगकेविठिकालके अन्तिम समयको जाकर [बन्ध] ब्युच्छिछ होता है। ये बन्धक हैं, शेष अवन्यक हैं।। २४२।।

यह सूत्र सुगम है, वर्योकि, केवलझानमार्गणाकी प्रकृपणासे इसकी समामता है।

र प्रतिप्र 'अजोशिकेवति ' इति पाठः ।

संजदासंजदेसु पंचणाणावरणीय—छदंसणावरणीय—सादासाद— अट्टकसाय पुरिसवेद-हस्स-रिद-सोग-भय-दुगुंछ-देवाउ-देवगइ-पांचिंदिय-जादि-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर—समचउरससंठाण—वेउव्वियसरीर— अंगोवंग-चण्ण-गंध रस-फास-देवगइपाओग्गाणुपुव्वी-अगुरुवलहुव-उव-घाद-परघाद-उस्सास-पसत्यविद्यायाइ-तस-बादर-पञ्जत-पत्तेयसरीर— थिराथिर-सुद्दासुद्द-सुभग-सुस्सर—आदेज्ज-जसिकति—अजसिकति— णिमिण-तित्थयरुञ्चागोद-पंचंतराइयाणं को वंधो को अवंधो ? ॥ २४३॥

सगमं ।

. संजदासंजदा बंधा । एदे बंधा, अबंधा णत्थि ॥ २४४ ॥

उदयादो पुन्नं पच्छा वा बंधो बोच्छिणी ति एत्थ विचारा णत्थि, बंधवेच्छिदा-भावादो । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पेचिंदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्णचउकक-अगुरुभळहुअचउक्क-थिराथिर-सुहासुह-सुमगोदेज्ज-जसकिति-णिमिण-पंचेतराइयाणं सोदओ

संयतासंवतोंमें गांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, बाठ क्षाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, शोक, भय, खुगुप्सा, देवायु, देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वैकिथिक, तैजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैकिथिक,शरीरांगांगांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरूठ्यु, उपचान, परचान, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगाति, ज्ञस, षादर, पर्योप्त, प्रत्येक,शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुमग, सुस्वर, आदेय, यशकीतिं, अयशकीतिं, निर्माण, तीर्थकर, उच्चगोत्र और गांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २४३ ॥

यह सूत्र सुगम है।

संयतासंयत बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं ॥ २४४ ॥

इन प्रकृतियोंका बन्ध उदयसे पूर्वमें या पश्चात् स्युच्छिन्न होना है, यह विचार यहां नहीं है, क्योंकि, उनके बन्धस्युच्छेदका अभाव है। पांच बानावरण, बार दर्शनावरण, पंचेन्द्रिय जाति, तैजस व कार्मण शारीर, वर्णादिक चार, अगुरुज्यु आदिक चार, स्थिर, म्रास्थर, ग्रुभ, स्रुभग, अप्तेग, अप्तेग, यहाकीर्ति, निर्माण और पांच सन्तरायका स्थोक्य षंषो, पत्थ धुवोदयज्जवर्ठभादो । देवाउ देवगइ-वेउध्वियसरीर-अंगोवंग-देवगइपाक्षेगगाणुप्रवी-अजसिकिति-तिरथयराणं परोदओ वंवो, वंषोदयाणमण्णोण्णविरोहादो । णिहा-पयस्त्र-साहासाह-अष्टकसाय-पुरिसवेद-हस्स-दि-अरदि-सोग-भय-दुर्गुखा-समचउरससंठाण-पसत्यविहायगइ-सुस्सरुच्चागोदाणं वंघा सोदय-परोदओ, उहयद्दा वि वंषविरोहामावादो ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-अइकसाय-पुरिसवेद-भय-दुगृंख-देवाउ-देवगइ-पेषि-दियजादि-वेऽज्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समच उरससंठाण-वेऽज्वियसरीरअंगोवंग-वण्णच उकक-देवगइपाओग्गाणुपुन्ती-अगुरुवल्डुवच उकक-पतत्थविद्वायगद्द-तसच उकक-सुमग-सुरसरादेज्ज -णिमिण-तिरस्यरुच्चागोद-पंचतग्रद्वयाणं वेषो णिरंतरो, एगतसर्एण वंषुत्रसाभावादो। सादासाद-इस्स-दि-अरदि-सोग-थिराथिर-सुदासुद्ध-जसिकित-अन्नसिक्तीणं वेषो। सांतरो, एगसम्एणं षंचु वस्यर्दसणादो। पच्चया सुनमा, ओषाणुज्वद्दरच्चप्रितं। भेदामावादो। सच्चासि पयद्यप्रेणं देवगद्द-संजुत्ती वेषो, अण्णगईणं वंघाभावादो। दुगइरेसच्बद्दणों सामी, अण्णत्य तिसिमभावादो। वेषद्वाणं जित्यः एककगणद्वाणे तदसंसग्वाटो। अषवा अस्थि, पज्जविद्वणयावरुवणादा ।

बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनका भ्रुव उदय पाया जाता है। देवायु, देवगति, बैकियिक-शरीर य बैक्रियिकशरीरांगोपांग, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अयशकीर्ति और तीर्थकरका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, इनके बन्ध और उदयका परस्पर्स विरोध है। निद्रा, प्रचला, साता व असाता वेदनीय आठ कपाय, पुरुवेद, हास्य, रित, अरति, शोक, अय, जुगुन्सा, समजुरुक्स स्थान, प्रशस्तविद्यायोगित, सुस्वर और उच्चगोत्रका बन्ध स्वोदय-परोदय होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारसे भी इनके बन्धका विरोध नहीं है।

पांच बानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, आठ कवाय, पुरुषवेद, अय. जुगुप्सा, देवायु, देवगांत. पंचित्रिय जाति, विक्रियिक, तेजस व कामेण शरीर, समजनुरस्वसंस्थान, वेकियिक, तेजस व कामेण शरीर, समजनुरस्वसंस्थान, वेकियिक, वार, देवगतिप्रायोग्यानुष्वी, अगुरुष्ठपु आदिक चार, प्रश्नात प्रावेद, निर्माण, तीर्थकर, उच्चगोन्न और पांच अन्तराय, इनका बन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, एक समयसे उनके बन्धियामका अभाव है। साता च असाता वेदनीय, हास्य, रित, अराति, शोक, स्थिर, शुभ, अगुअ, यशकीर्ति और अयशकीर्तिका बन्ध सानतर होता है, क्योंकि, एक समयसे उनका बन्धियाम देखा जाता है। प्रत्यय सुगाव हैं, क्योंकि, सामान्य अणुवतीके प्रत्ययोंके केद नहीं है। सब प्रकृतियोंका देवगतिसंयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, अन्य गतियोंके बन्धका वहां अमाव है। दो गतियोंके देशवती स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंके उनका अभाव है। बन्धायान कहीं है। सब प्रकृतियोंका स्वामित, एक गुणस्थानमें असकी सम्मावता नहीं है। अथवा पर्यावाधिक नयका अचलवन करके केदि स्थान हैं।

१ मतिप ' देसव्यगहणो ' इति पाठः ।

**पंपकाण्डेदो णस्वि,** 'बर्षमा णस्वि 'ति वयणादो । भुववंघीणं तिविहो वंघी, धुवामावादो । सेसमच समदि-अद्वेपो, अद्ववंषिसादो ।

असंजदेसु पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादासाद-वारस-कसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरिद-सोग-भय-दुगुंछा-मणुसगइ-देवगइ-पंचिंदियजादि-ओराल्ठिय-वेउन्निय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरस-संद्राण-ओराल्ठिय-वेउन्नियअंगोवंग-वज्जिरसहसंघडण-वण्ण-गंभ-रस-फास-मणुसगइ-देवगइपाओग्गाणुपुन्नी-अगुरुअल्डुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्यविद्यायगइ-तस-बादर-पज्जत-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुद्दा-सुद्द-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसिकति-अजसिकति-णिमिणुच्चागोद-पंचेतराइयाणं को बंधो को अवंधो ? ॥ २४५ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइडिप्पहुडि जाव असंजदसम्मादिडी बंधा । एदे बंधा, अवंधा गरिय ॥ २४६ ॥

बन्धव्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, ' अबन्धक नहीं हैं ' ऐसा स्वर्म कहा गया है। छुवबन्धी महत्तियोंका तीन प्रकारका वन्ध होता है, क्योंकि, उनके छुच बन्धका अभाव है। होष महत्तियोंका सादि व अछुव बन्ध होता है, क्योंकि, व अछुवबन्धी हैं।

असंवर्तोर्भे पांच झानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, बारह कसाय, पुरुषेवेद, हास्य, रति, अरति, क्षेक्त, भय, जुगुप्पा, मनुष्यगति, देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक, वैकियिक, तैजस व कार्मण अरीर, समचतुरस्वसंस्थान, औदारिक व वैकियिक अंगोपांग, वज्रपैमसंहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, मनुष्यगति व देवणित प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुक्त्रुष्ठ, उपपात, परवात, उच्छ्वास, प्रशस्तीवहावागति, त्रस, बादर, पर्याप्त, एवक्त्रुष्ठीर, स्थिर, अख्यिर, अस्य, जुरू, सुमग, अगुम, सुमग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निर्माण, उच्योत्र और पांच अन्तराय, इनका कीन बन्धक और कीन अक्त्यक है ? ॥ २४५ ॥

### यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्दष्टि तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं॥ २४६॥

यहां उदय युक्त प्रकृतियोंके बन्ध और उदयके व्युच्छेदका अभाव होनेसे उदयकी अपेक्षा बन्ध क्या पूर्वमें और या प्रधात व्युच्छित्र होता है, यह विचार नहीं है। पांच बानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, तैजस व कार्मण शरीर, वर्णादिक चार, अगुरुख्य. स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका स्वोदय बन्ध होता है. क्योंकि, ये ध्रवोदयी प्रकृतियां हैं। देवगति, वैक्रियिकशारीर, वैक्रियिकशारीरांगोपांग और देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका परोत्रय बन्ध होता है, क्योंकि, इनके बन्ध और उदयके परस्पर विरोध है। निद्रा, प्रचला, साता व असाता वेदनीय, बारह कवाय, पुरुषवेद, हास्य, रति. भरति, शोक, भय, जुगुप्सा, समचत्रस्रसंस्थान, प्रशस्तविहायोगति, सुभग, सुस्यर, आदेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति और उच्चगोत्रका बन्ध स्वोदय-परोदय होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारसे भी इनका बन्ध पाया जाता है। मत्रप्यगति, मत्रप्यगतिप्रायोग्यातपूर्वी, भीदारिकदारीर, औदारिकदारीरांगोपांग और वज्रर्पभसंहननका मिध्याहाष्ट्र और सासाहतसम्बन्हन्नि गणस्थानोंमें स्वोदय परोहय बन्ध होता है, क्योंकि, वहां होनों प्रकारसे भी इनका बन्ध पाया जाता है। सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, अपने उदयके साथ अपने बन्धका वहां विरोध देखा जाता है। पंचेन्द्रिय जाति. त्रस. बादर और पर्याप्तका बन्ध मिथ्यादृष्टियोंमें स्वोदय परोदय होता है। ऊपर इनका स्वोद्य ही बन्ध होता है, क्योंकि, विकलेन्द्रिय, स्थावर, सक्स और अपर्याप्तकोंसे सासादनादिक गुणस्थानोंका अभाव है। उपघात, परघात, उच्छवास और प्रत्येकशरीरका मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें स्वोदय-परोदय 6. Ė. Yo.

ंपरोदको । सम्मामिन्छाइडिम्हि सोदको चेन, अपञ्जतद्वाए तस्साभावादो ।

ं पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-बारसकसाय-भय-दुगुंछा-ते जा-कम्मइयसरीर-वण्ण-चडक्क-अगुरुअलहुअ-उवचाद-णिमिण-पंचतराइयाणं णिरंतरो वंघो, धुववंधितादो । सादासाद-इस्स-रिद-अरिद सोग-थिराधिर-सुझासुर-जसिकित-अजसिक्तीणं भंचो सांतरो, एगासमएण वि 'बेषुस्यख्यकंमादो । देवचाइ-देवनाइपाओगाणुपुच्यी-विज्ययसीर वेऽविधसरीरकंगीवंग-समचऽ-रससंठाणाणं मंचो निकाबिदि-सासणसम्मादिद्वीसु सांतर-णिरंतरा। ने लोरतेरा ? ण, असंखेज-वासाउ अतिरिक्ख-मणुसिम-छादिहि-सासणसम्मादिद्वीसु सुहतिर्छरिसम्यसंखेजज्वासाउएसु च णिरंतरां शुवकंमादो । उचिर णिरंतरो, पविजनस्वपद्याणं चंघामावादो । प्रसिवेदस्स मिच्छा-दिहि-सासणसम्मादिद्वीसु सांतर-णिरंतरो। कथं णिरंतरो (पम्म-सुक्किटिसयितिरिक्ख-मणुस्सेसु पुरिसवेदस्सेव चंबुवळंमादो । उचिर णिरंतरो, पविजनस्वपयिवेवंघामावादो । मणुसगइ-मणुस-

बम्ध होता है। सम्यग्निध्यादार्ध गुणस्थानमें उनका स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, अपूर्याप्तकालमें उस गुणस्थानका अभाव है।

शंका - निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि असंक्यातवर्षायुष्क तियंच व मजुष्य मिध्यादिष्ट एवं सासादनसम्बग्दिष्योंमें तथा शुभ तीन छेदयावाले संस्थातवर्षायुष्कोंमें भी उनका निरन्तर क्रम्म पाया जाता है।

ऊपर अनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है। पुरुषवेदका मिथ्यादाष्टे और सासादनसम्यन्द्रश्चियोंने सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है।

ंश्रंका—निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान— क्योंकि, पद्म और शुक्ल लेक्यावाले तिर्यंच एवं मनुष्योंमें पुरुषवेदका क्षी क्रम पाया जाता है।

ऊपर उसका निरन्तर बन्ध होता है, व्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका

गङ्गाओगंगाणुषुन्त्रीणं मिच्छादिङ्किसासणसम्मादिङ्गीसु वंधो सांतर-णिरंतरे । कथं णिरंतरे हैं ण, आणदादिदेवेसुं णिरंतरवंधुवरुंभादो । उवरि णिरंतरो, णिपडिवनस्ववंधादो । ओरालियस्तरिरओगोवंगाणं मिच्छाइङ्गीसु सासणसम्मादिङ्गीसु च सांतर-णिरंतरो धंधो । कथं णिरंतरो हैं ण, देव-णरइष्मु णिरंतरवंधुवरुंभादो । उवरि णिरंतरो, णिपडिवनस्ववंधादो । वजरिसस्तर्भघडणस्स मिच्छादिङ्गिसासणसम्मादिङ्गीसु सांतरे । उवरि णिरंतरो, णिपडिवनस्ववंधादो । पसत्यविद्वायगङ्गस्यगग्रस्सरोदज्ञुचागोदाणं मिच्छादिङ्गिसासणसम्मादिङ्गीसु सांतर-णिरंतरो, असंखेजजवासाउष्यु णिरतरवंधुवरुंभादो । उवरि णिरंतरो, णिपडिवनस्ववंधादो । पंतरिद्यादि-परघादुस्सास-तस-बादर-पज्जत-पत्तेयसरीराणं बंधो मिच्छाइङ्गिस्ह सांतर-णिरंतरो,

अभाव है। मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका मिथ्याडां है और सासाहन-सम्यग्डियोंमें साम्तर-निरन्तर बन्ध होता है।

शंका -- निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान - नहीं, क्योंकि आनतादिक देवोंमें उनका निरम्तर बन्ध पाया जाता है।

ऊपर उनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां वह प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धसे रहित है।

औदारिकदारीर और औदारिकदारीरांगोपांगका मिध्यादष्टियों और सासादन-सम्यग्दष्टियोंमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है।

शंका-इनका निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि देव और नारकियोंमें उनका निरन्तर बन्ध पार्था जाता है।

ऊपर उनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यह प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धसे रहित है। बज्जर्थभरंसहननका मिथ्यादाि और सासाइनसम्बग्धियों सामार बन्ध होता है। अपर निरन्तर वन्ध होता है, प्रपाद निरन्तर वन्ध होता है, क्यांकि, वह प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धसे रहित है। प्रशस्त विद्यायोगित, सुमग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रका मिथ्यादाि और सासाइनसम्बग्ध हिर्में सामार निरन्तर बन्ध पाया जाता है। अपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वह प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धसे राहित है। केपर निरन्तर बन्ध सामा है, क्योंकि, वह प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धसे राहित है। केपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वह प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धसे राहित है। केपर मिश्क स्वात प्रसिक्त होरिका बन्धसे स्वत्व हो स्वत्व है। अपर निरन्तर बन्धसे स्वत्व हो स्वत्व हो

१ प्रतिष्ठ ' देवीख ' इति पाटः ।

देव-गरइएसु णिरंतरबंधुवलंभादो । उवरि णिरंतरो, णिपाडिवक्खवंभादो ।

पन्चया सुगमा, ओषपन्चएहितो विसेसाभावादो । पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-ससादावेदणीय-भारसकसाय-अरदि-सीग-मय-दुगुंछा-वंचिदियजादि-तेजा-कम्भइयसरीर-वण्ण-गीय-सर-प्राय-अगुरुवरुद्ध-उवधाद-गरधाद-उस्सास-तस-बादर-पज्ञत-पत्तेपसरीर-अधिर-अधुद-अजसिकिति-णिमिण-पंचेत्क्षाइयाणं मिच्छाइडिम्डि चउगइसंज्ञतो । सासणे णिरयगईए विणा तिगइसंज्ञतो । सम्माभि-छादिडि-असंजदममादिडीछ देव-मणुसगइसंज्ञतो । सादावेदणीय-पुरिसवेद-इस्स-दि-समचउरसंद्याण-पत्रश्यविद्यायाइ थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेवज-जस-कित्तीणं मिच्छादिडि-सासणसम्मादिडीछ वंचो तिगइसंज्ञतो, णिरयगईए आवादो । सम्मा मिच्छादिडि-असंजदसम्मादिडीछ इगइसंज्ञतो, णिरय-विरिक्तवगईणमभावादो । ओराठियसरीर-औराठियसरिगोवंग-वज्जरियहसंपर्वाणाणं मिच्छादिडि-सासणसम्मादिडीछ थंचो तिरिस्ख-मणुसगइसंज्ञतो । सम्माभिच्छादिडि-असंजदसम्मादिडीछ मणुसगइसंज्ञतो । मणुसगइ-गणुस-गङ्गाओग्गाणुफ्रवीणं मणुसगइसंज्ञतो । देवगइ-देवगइपाओग्गाणुफुव्यीणं देवग्रह्संज्ञतो ।

निरन्तर बन्ध पाया जाता है। ऊपर उनका निरन्तर बन्ध होता है, फ्योंकि, वहां वह प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धसे रहित है।

मत्यय सगम हैं, क्योंकि, ओधप्रत्ययोंसे यहां कोई विशेषता नहीं है। पांच झानावर-णीय. छड दर्शनावरणीय, असाता वेदनीय, बारह कपाय, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पंचे-दिवय जाति. तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघ, उपघात, परघात, क्रकवास. त्रस. वादर. पर्याप्त. प्रत्येकशरीर, अस्थिर, अश्म, अयशकीर्ति, निर्माण और पांच अन्तरायका बन्ध मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों गतियोंसे संयक्त. सामार्थन गणस्थानमें नरकगतिके विना वीन गतियोंसे संयुक्त, तथा सम्यामध्यादाष्टे और असंयतः सम्बद्धाः गणस्थानीमें देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त होता है। सातावेदनीय, पुरुषवेद, हास्य, रति, समचतरस्रसंस्थान, प्रशस्तविहायोगति, स्थिर, श्रीम, समग्, सस्यर, आहेय और यहाकीर्तिका बन्ध मिध्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें तीन गतियोंसे संयक्त होता है, क्योंकि, इनके साथ नरकगगतिके बन्धका अभाव है। सम्यग्मिध्याहाष्ट्र और असंग्रतसम्बन्दाप्र गुणस्थानीमें दो गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, वहां मरकराति और तिर्थमातिका अभाव है। औदारिकशरीर, औदारिकशरीरांगोपांग और वजर्षभसंहतनका बन्ध मिथ्यादप्ति और सासाइनसम्यद्धि गुणस्थानोंमें तिर्यमाति और मनव्यगतिसे संयक्त होता है। सम्यग्मिथ्यादाष्टि और असंयतसम्यग्द्रष्टि गणस्थानोंमें जनका बन्ध मनस्यगतिसे संयक्त होता है। मनस्यगति और मनस्यगतिमायोग्यानपूर्वीका मनध्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है। देवगति और देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका बन्ध वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीरअंगोवंगाणं मिन्छाइडीसु दुगइसंखतो, तिरिन्ख-मणुसगईण-ममावादो । सासणसम्मादिडि-सम्माभिन्छादिडि-असंजदसम्मादिडीसु देवगइसंखतो । उच्चा-गोदस्स देव-मणुसगइसंखतो, अण्णत्य तस्सुदयामावादो ।

चउगइमिच्छादिहि-सासणसम्मादिहि-सम्मामिच्छादिहि-असंजदसम्मादिही सामी । वंधद्वाणं सुगमं । बंधवोच्छेदो णत्थि, 'अवंधा णत्थि ' ति वयणादे। । धुववंधीणं मिच्छा-इहीसु चउिवहो वंथो । सासणादीसु तिविहो, धुववंधाभावादो । अवसेसाणं सादि-अद्भुवो, अद्भववंधित्तादो ।

बेट्टाणी ओघं ॥ २४७ ॥ बेडाणपयकीणं जघा मृत्येषम्म परूवणा कदा तथा कायव्या, विसेसामाषादो । एक्कट्टाणी ओघं ॥ २४८ ॥ सगमेर्यं ।

मणुस्साउ-देवाउआणं को बंधो को अबंधो ? ।। २४९ ॥

देवगतिसं संयुक्त होता है। वैक्रिथिकरारीर और वैक्रियिकरारीरांगोपांगका बन्ध प्रिथ्या-दृष्टियोंमें दो गतियांस संयुक्त होता है, क्योंकि, उनके साथ तियंगाति और प्रजूष्यातिके कम्पका सभाव है। सासादनसम्यन्दृष्टि, सम्यग्मिथ्याद्धि और असंयतसम्यदृष्टि ग्रुण-स्थानोंमें देवगतिसं संयुक्त उनका बन्ध होता है। उच्चपोषका बन्ध देवगति और मतुष्य-गतिसे संयुक्त होता है, क्योंकि, अन्य गतियोंमें उसके उदयका अभाव है।

चारों गतियों के मिण्यादिष्ट, सासाइनसम्यग्हिष्ट, सम्यग्निभ्याहिष्ट और असंयत-सम्यग्हिष्ट सामी हैं। बन्धाप्यान सुगम है। बन्धापुण्डेह नहीं है, क्योंकि, 'अबन्धक नहीं हैं 'देसा सुत्रमें कहा गया है। अववन्धी प्रकृतियोंका बन्ध मिण्याहिष्टयोंमें यारों मकारका होतह है। सासाइनाहिकोंमें तीन मकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां भ्रुय बन्धका अभाव है। शेष प्रकृतियोंका बन्ध सादि व अधुव होता है, क्योंकि, वे अधुवयन्धी हैं।

द्विस्थानिक प्रकृतियोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ २४७ ॥

हिस्थानिक मकृतियोंकी प्रकाणा जैसे मूलोघर्मे की गई है उसी प्रकार करना चाहिये, क्योंकि, मूलोघसे यहां कोई विरोधता नहीं है।

एकस्थानिक प्रकृतियोंकी प्ररूपणा ओपके समान है ।। २४८ ।। यह स्च सुगम है । सत्तप्याय और देवाबुका कीन बन्धक और कीन अबन्धक है ? ॥ २४९ ॥ सुममं ।

मिच्छाइटी सासणसम्माइटी असंजदसम्माइटी वंथा। एदे वंथा, अवसेसा अवंथा॥ २५०॥

सुगमं ।

तित्थयरणामस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ २५१ ॥

सुगमं ।

असंजदसम्माइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥२५२॥ <sub>संगरं</sub> ।

दंसणाणुवादेण चक्खुदंसणि-अचक्खुदंसणीणमोघं णेदव्वं जाव तित्यपरे ति ॥ २५३ ॥

तिण्णं जाईणमादाव-थावर-सुहुम-साहारणाणं चक्खुदंसणीसु परे।दयन्त्वतंभादे। ओघ-

#### यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादिष्टे, सासादनसम्यन्दिष्टे और असंयतसम्यन्दिष्टे चन्चक हैं। ये वन्धक हैं, श्रेष अबन्धक हैं॥ २५०॥

यह सत्र सगम है।

तीर्थंकर नामकर्मका कीन बन्धक और कीन अवन्धक है ? ॥ २५१ ॥

यह सूत्र सुगम है।

असंयतसम्यग्दष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अवन्धक हैं॥ २५२॥

यह सूत्र सुगम है।

दर्शनमार्गणानुसार चश्चदर्शनी और अचश्चदर्शनी जीवोंकी प्ररूपणा तीर्थकर प्रकृति तक ओपके समान जानना चाहिये ॥ २५३ ॥

र्यका---तीन जातियां, भाताप, स्थावर, स्क्न और साधारण प्रकृतियोंका चक्कुवराविचोंने खूंक्रि:पराहेय कथ पावा झावा है, सत पव /अनकी प्रकृतमा भोपके सकत मिंदि ण घडदे ? ण, दव्वडियणयमयलंबिय हिददेसामासियम्त्तेस विसहामानादो । पयाह-वंधद्वाणगयभेदषदुप्पायणहमुत्तरसुत्तं भणदि-

णवरि विसेसो. सादावेदणीयस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ २५४ ॥

सगमं ।

मिन्छाइट्रिपहुडि जाव स्त्रीणकसायवीयरायछदुमत्था बंधा । एदे बंधा. अवंधा णित्य ॥ २५५ ॥

सगममेदं ।

ओहिदंसणी ओहिणाणिभंगो ॥ २५६ ॥

सगमं ।

केवलदंसणीं केवलणाणिभंगो ॥ २५७ ॥

सगमं ।

#### है ' यह घटित नहीं होता ?

समाधान-यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, द्रव्यार्थिक नयका अवलम्बन कर स्थित देशामर्शक सर्वोमें विरोधका अभाव है।

प्रकृति श्रम्भाष्यानगत भेडके प्ररूपणार्थ उत्तर सत्र कहते हैं-

इतनी विशेषता है कि सातावेदनीयका कीन बन्धक और कीन अबन्धक है ? ॥२५४॥ यह सुत्र सुगम है।

मिच्यादृष्टिसे लेकर श्लीणकवाय वीतराग छद्मस्य तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अवन्धक नहीं हैं ॥ २५५ ॥

यह सूत्र सुगम है।

अवधिदर्शनी जीवोंकी प्ररूपणा अवधिज्ञानियोंके समान है ॥ २५६ ॥ यह सब सगम है।

केवलदर्शनियोंकी प्ररूपणा केवलज्ञानियोंके समान है ।। २५७ ॥ यह सूत्र सुगम है।

# लेस्साणुवादेण किण्हलेस्सिय-णीललेस्सिय-काउलेस्सियाण-मसंजदभंगो ॥ २५८ ॥

किण्हेलस्साए ताव उच्चे — पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादासाद-षारस-कसाय-पुरिसेवद-इस्स-रिद-अरिद-सोग-भय-दुगुंज-सणुसगइ-देवगइ-पेचिंदियजादि-जोरालिय-वेउन्विय-तेजा-कम्मद्वयसीर-समय-उर्ससंठाण-गोरालिय-वेउन्विययसीरंगोवंग-बजिरसद्वसंप्रडण-वण्णच उक्क-मणुसगइ-देवगइपाओगगाणुपुन्वी-अगुरूवल्डुअच उक्क-पसत्थविद्दायगइ- तस च उक्क-थिराथिर-मुद्दासुद्व-सुभग-मुस्सर-आदेज्ज-जसिकित-अजसिकित-णिमिणु-चागोद-पंचेतराइयाणि किण्हलेसियन उराणद्वाणजीवेदि वज्झमाणाणि । तत्थुदयादे। बंघो पुन्तं पच्छा वा वोच्छिणणो ति परिक्ताए' असंजदमंगो ।

पंचणाणावरणीय-च उदंसणावरणीय-ते जा-कम्मइयसरीर-वरणच उक्क-अगुरुवरुहुअ-थिरा-थिर-सुद्दासुद्द-णिमिण-पंचंतराइयाणं वंधो सोदञ्जो, धुवोदयत्तादो । देवगइदुग-वेउन्वियदुगाणं परोदञ्जो, वंधोदयाणं समाणकारुउत्तिविरोहादो । णिद्दा-पयला-सादासाद-बारसकसाय-पुरिसवेद-

ठेश्यामार्गणानुसार कृष्णठेश्यावाठे, नीठठेश्यावाठे और कापोतठेश्यावाठे जीवोंकी प्ररूपणा असंयतोंके समान है।। २५८।।

पहले रुणलेश्याके आक्षित महत्त्वणा करते हैं— पांच झानावरणीय, छह्द दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, बारह कराय, पुरुप्यद, हास्य, रित, अपति, रोक, भय, दुगुश्सा, मनुष्यगति, देवगति, पंचेत्रिय जाति, औदारिक, वैकिथिक, तेवस व कामण शरीर, समचनुरस्वसंस्थान, औदारिक और वैकिथिक शरीरांगांगांगांग, वस्वर्यभसंहनन, वर्णादिक चार, मनुष्यगति और देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुख, आदिय, प्राय, मन्त्रावद्वायोगति, सत्तादिक चार, स्थिर, अस्यर, गुप्प, अगुत्व, धुमान, सुस्यर, आदेय, यशकीति, अयशकीति, निर्माण, उच्चगोव और पांच अस्तराव, ये प्रकृतियां रुणलेश्वरावाले चार गुणस्थानवर्ती जीवों द्वारा प्रयासना है। उनमें 'उदस्य क्षम्य पूर्वमें अनुव्वत्व क्षार प्रावस्त्र है। उनमें 'उदस्य क्षम्य पूर्वमें अनुव्वत्व क्षार प्रवासने क्षार प्रावस्त्र क्षार प्रवासने क्षार क्षार प्रवासने क्षार क्षार प्रवासने क्षार क्षार प्रवासने क्षार क्षार क्षार प्रवासने क्षार क्षार प्रवासने अन्तर्वासने क्षार क्षार प्रवासने क्षार क्षार प्रवासने क्षार है।

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, तेजस व कार्मण शरीर, वर्णादिक चार, अगुरुळ्छु, रिसर, अस्थिर, ग्रुगम, जिम्मण और पांच अन्तरायका बच्च स्वोदय होता है, क्योंकि, व ध्रुवोदयी हैं। देवगतिद्विक और वैक्षियिकद्विक परोदय बच्च होता है, क्योंकि, दक्के चार कार्याय कार्याय होता है, क्योंकि, रक्के बच्च और उदयके समान कार्याय होता है, क्योंकि, रक्के बच्च और उदयके समान कार्याय हास्य, रित, आरत, श्रोक, अस्य, साता व असाता वेदनीय, बारह कथाय, पुरुषवेद, हास्य, रित, आरति, श्रोक, अस्य,

१ अप्रती 'परिक्खाणं ' इति पातः ।

188

हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा-समच उरससंठाण-पसत्थविहायगइ-समग-सस्सर-आदेज-जस-कित्ति-अजसकित्ति-उच्चागोदाणं सोदय-परोदओ, उभयहा वि बंधवळंभादा । मणुसगइदुगोरा-लियदग-वज्जरिसहसंघडणाणं मिच्छादिहि-सासणसम्मादिहीसु सोदय परोदओ, उभयहा वि बंधुवलंभादो । सम्मामिच्छादिष्टि-असंजदसम्मादिहीस परोदओ, सोदयबंधाणमेदेसु गुणहाणेसु अक्कमउत्तिविरोहादो । पंचिंदियजादि-तस-बादर-पज्जत्ताणं मिच्छाइहीसु सोदय-परोदओ, एत्थ पडिवक्खपयडीणं वि उदयसंभवादो । उविर सोदओ चेव, विगर्लिदिय-थावरं-सुहम-अपञ्जत्तएस् सासणादीणमभावादो । उवचाद-परघादुस्सास-पत्तेयसरीराणं भिन्छादिद्वि-सासण-सम्मादिद्रीस सोदय-परोदओ । असंजदसम्मादिद्रीस सोदय-परोदओ, छद्दपुढनीपच्छायदाण-मपज्जतकाले असंजदसम्मादिद्दीणं परोदएण बंधसंभवादो । सम्मामिच्छाइद्रीस सोदओ. एदेसिमपज्जत्तदाभावादे। ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-वारसकसाय-भय-दुगुंळा-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-चउक्क-अगुरुवलहव-उवचाद-णिमिण-पंचंतराइयाणं बंधी णिरंतरी, धुवबंधितादी । सादासाद-

अगुण्सा, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्तविद्वायोगित, सुभग, सुस्वर, आदेय, यहाकीर्ति, अयशकीर्ति और उच्चगोत्रका स्वोदय परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारसे भी इनका बन्ध पाया जाता है । मनुष्यगतिहिक, औदारिकहिक और वज्रर्पभसंहननका मिथ्यादृष्टि और सासावनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानें में स्वीवय परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, वहां दोनों प्रकारसे भी वन्ध पाया जाता है। सन्यग्मिध्याद्वारि और असंयनसम्बग्धि गुणस्थानोंमें उनका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि इन गुणस्थानोंमें उन प्रकृतियांके अपने बन्ध और उदयक एक साथ रहनेका थिरोध है। पंचीन्द्र य जाति, बस. बादर और व्याप्तका मिथ्याद्दष्टियोंमें स्वोदय-परोदय वन्ध होता है, क्योंकि, यहां मतिपक्ष प्रकृतियोंका भी उदय सम्भव है। ऊपर स्वादय ही बन्ध होता है, क्योंकि, विकलेन्द्रय, स्थावर, सक्म और अपर्याप्तकोंमें सासादनादिक गणस्थानोंका अभाव है। उपघात, परघात, उरुहवास और प्रत्येकशरीरका मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि मुणस्थानोंमें स्वीद्य परोदय बन्ध होता है। असंयतसम्यन्दाष्ट्रयोंमें स्वोदय-परादय बन्ध होता है, क्योंकि छठी प्रथिवीसे पीछे आपे हुए असंयतसम्बन्द्दियोंके परोदयसे बन्ध सम्भव है। सम्बन्धियादृष्टियोंमें स्वोतय बन्ध होता है. क्योंकि. उनमें अपर्याप्तताका अभाव है।

पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, बारह कवाय, भय, जुगुप्सा, तेजस व कार्मण शरीर, वर्णादिक चार, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तरायका बन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, वे ध्रवनन्धी हैं। साता व असाता वेदनीय, हास्य, रति, अर्लि,

१ प्रतिपु ' थावरे ' इति पाठः ।

इस्स-रि-चारि-चारि-सागि-सहाधुह-जसिकित-अनसिकितीणं सांतरो, अदुवर्षिचारो । पुरिसवेद-देवगद्दुग-चेउिन्वयसरीर-चेउिन्वयसरीरअंगोवंग-समचउरससंठाण-वञ्जरिसहसंघडण-पसत्यविद्यायगर-सुम्य-सुस्य-आदेज्जु-चागोदाणं निच्छादृहि-सासणसम्मादिद्वीसु सांतरो । उत्तरि णिरंतरो, गिप्यिवक्खवंधादो । मणुसगद्द-गणुसगद्द्याओग्गाणुगुन्त्र्योणं निच्छादृहि-सासणसम्मादिद्वीसु शिंतरो । कर्ष गिरंतरो १ ण, आरणच्युद्वाणं मणुससेसुववण्याणं सुक्किरसार-विणासेण किण्हरुसाए रिणदाणमंतोगुरुकार्कार्थं गिरंतर्यश्चरकारो । सुक्किरसार्थं । विकासिक सम्यादिकार्योणिकरिस्साओ गोठिय कममङ्क्ष्मणं किण्हरुस्तापरिणयो होज्ञ ल, सुक्किरसार्था रोगिय कमार्थं मिर्ग्य साथितिकरसास्य । एव स्वाप्य स्वाप्य स्वाप्य परिणास्य पर्चा किण्योजस्ताप्य । तिस्य बहुजुनरुसार्था । अथवा मण्डिमसुक्किरस्ताओं वेदी जदा किण्णाउओं होदण जदण्यस्वकार्या । अथवा मण्डिमसुक्किरस्ताओं देवी जदा किण्णाउओं होदण जदण्यस्वकार्या अथवारिकार्यः । अथवार्या मण्डिमसुक्किरस्ताओं

शोक, रिश्वर, अस्थिर, ग्रुभ, अशुभ, यशकीर्ति और अयशकीर्तिका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वे अध्यवनधी हैं। पुरुषवेर, देवगतिहिक, विकिथिकरारीर, विकिथिकरारीर, विकिथिकरारीर, विकिथिकरारीर, विकिथिकरारीर, विकिथिकरारीर, अदेव और उज्वयोगका मिय्याइि और सासादनसम्प्राहियों सान्तर बन्ध होता है। उत्तर किस्मान किस्पादि और सासादनसम्प्राहियों सान्तर बन्ध होता है। उत्तर किस्मान किस्पादि और सामादनसम्प्राहियों सान्तर क्या होता है। उत्तर किस्मान किस्पादि और सान्तर क्या होता है। मनुष्यगति अधिक सम्प्राहित है। मनुष्यगति अधिक स्थापन किस्मान किस्पादि और सासादनसम्प्राहियों प्राह्मानों मिरन्तर क्या होता है।

शंका---निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि मनुष्योंमे उत्पन्न हुए आरण अच्छुत देवोंके शुक्कलेश्याके विनाशसे कृष्णलेश्यामें परिणत होनेपर अन्तर्मृहर्त काल तक निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

र्शका—शुक्कलेश्यामें स्थित जीव पद्म, तेज. कापोत और नील लेश्याओंको स्राधकर कैसे एक साथ रूप्णलेश्यामें परिणत हो सकता है ?

समाधान—यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, गुक्रुलेश्यासे कमशः कापोल और नीळ लेश्यालोंमें परिणमन करके पीछे कृष्णलेश्या पर्यायसे परिणमन स्वीकार किया गया है। और मुख्यातिबम्धककाळ कापोल और नीळ लेश्याके कालसे योश नहीं है, क्योंकि, वह उत्संसे बहुत पाया जाता है। अथया, मध्यम गुक्लेल्लश्याला देव जिस प्रकार आयुके स्वीण होनेपर जधन्य गुक्लिल्स्याहिकसे परिणमन न करके अगुभ तीन लेश्यालोंमें गिरता

अ-कामलोः '-मंतोमुहुषं काल ' इति पाठः । २ वपतो ' सुक्कलेसामं ' इति पाठः ।
 अपतो ' बपरिणामेड अस्त्रतिकेस्साल ' इति पातः ।

तहा सब्वे देवा मुदयक्खणेण' चेव अणियमेण अमुहतिलेस्सासु णिवदंति ति गहिदे जुज्जदे । अण्णे पुण आइरिया किण्णलेस्साए मजुसगहदुगस्स णिरंतरं बंधं णेच्छंति, मणुसगदि-बंधगद्धाए काउलेस्साबंधगद्धाबहुत्तन्भवगमादो । तं पि कुदो १ सुददेवाणं सन्वेसिं पि काउ-लेस्साए चेव परिणामञ्जवगमादो । उवरि णिरंतरो । ओरालियसरीर-अंगोवंगाणं मिच्छाइद्रि-सासणसम्मादिङीस सांतर-णिरंतरो । कदो १ णेरडएस णिरंतरबंधवरुंमादो । उवरि णिरंतरो. पडिवक्खपयडिवंधाभावादो । पंचिंदियजादि-परघादुस्सास-तस-बादर-पञ्जत-पत्तेयसरीराणं मिच्छाइड्रीस सांतर-णिरंतरा. णेरहएस णिरंतरबंधवरुंभादी । उवरि णिरंतरा. पडिवक्खपयडीणं बंधाभावादो ।

पचयाणमोघभंगो। णवरि असंजदसम्माइहिपचएसु वेउन्वियमिस्सपश्चओ अवणेदन्वो। ओरालियदग-मृणुसगइ-मृणुसगइपाओरगाणुपुञ्चीणं सम्मामिच्छाइद्विम्हि' ओरालियकायजोगित्थि-

है, उसी प्रकार सब देव मरणक्षणमें ही नियम रहित अञ्च तीन छेड्याओं में शिरते हैं. पेसा प्रहण करनेपर उपर्युक्त कथन संगत होता है।

अन्य आचार्य कृष्णलेश्यामें मनुष्यगतिद्विकका निरन्तर बन्ध नहीं मानते हैं. क्योंकि. मत्रप्यगति बन्धककालसे कापोतलेश्याका बन्धककाल बहुत स्वीकार किया गया है।

शंका - वह भी कैसे ?

समाधान - क्योंकि. सब ही मृत देवींका कापोतलेख्यामें ही परिणमन स्वीकार किया गया है।

ऊपर उनका निरन्तर बन्ध होता है। औदारिकशरीर और औदारिकशरीरांगीयांगका मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें सान्तर निरन्तर बन्ध होता है. क्योंकि. नारिक्योंमें उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है। ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, कहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है। पंचेन्द्रिय जाति, परधात, उच्छ्वास, श्रस, बादर, पर्याप्त और प्रत्येकदारीरका मिथ्यादृष्टियोंमें सान्तर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, नारिकयोंमें उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है। ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, बहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है।

प्रत्ययोकी प्ररूपणा ओघके समान है। विशेष इतना है कि असंग्रह-सम्यग्द्राधिके प्रत्ययों में वैकियिकमिश्र प्रत्ययको कम करना चाहिये। औदारिकहिक. मनव्यगति और अनुव्यगतिप्रायोग्यानपूर्वीके सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें औतारिक-

१ अप्रती 'देवा मुदयनस्वणीण ', आ-काप्रत्योः 'देवाणमुदयनस्वणीण ' इति पाठः । २ प्रतिष ' सम्मामिच्छाइद्रीडि ' इति पाठः ।

पुरिसंवेद्पच्चएहि विणा चालीसपच्चया । देवगर् देवगर्शकोग्गाणुपुची-वेउव्यियसरीर-वेउ-व्यियसरीरंगोवंगाणं वेउव्यिय-वेउव्यियसिरसपच्चया सन्वगुणहाणपचएतु सन्वत्य अवणेदला । बोरालियदुग-मणुसगर्-मणुसगर्शकोगाणुपुच्योणं असंजदसम्मादिहिस्ट् चालीस पच्चया, वेउव्यियमिस्स-बोरालिय-बोरालियमिस्स-कम्मडय-इश्य-पुरिसनेदपच्चयाणमभावादो । वज्जिर-सहसंघडणस्स सम्मामिच्छाइहिम्द् चालीस पच्चया, बोरालियकायजोगिरिय-पुरिसनेदपच्याण-मभावादो । असंजदसम्माइहिम्द् चालीस पच्चया, बोरालिय-बोरालियमिस्स-वेउव्यियमिस्स-कम्मइयकायजोगिरिय-पुरिसनेदपच्याणमभावादो ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-असादावेदणीय-वारसकसाय-अरदि-सोग-भय-दुर्गुंछपंचिंदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-गण-गंध-रस-फास-अगुक्वरुट्ड्अ-उवपाद-परधाद-उस्सासतस-बादर-पज्ञन-पत्तेयसरीर-अधिर-अगुर-अजमिकिति-णिमिण-पंचितराइयाणी मिच्छाइडिम्ड्रि चउगृहसंजुतो वंधो । सासणे तिगइसंजुतो, णिरवगईए अभावादो । असंजदसम्माइडि-सम्मामिच्छाइडीसु दुगहसंजुतो, णिरव-तिरिक्तगईणमभावादो । सादावेदणीय-पुरिसवेद-हस्स-रदिसमयउरससंग्रण-यसरधविद्यायगड-धिर-सम-सभग-सस्सर-आदेज-जसकितीणी मिच्छाइडि-सासण-

काययोग, आंविद और पुरुष्वेद प्रस्थयों के विना चालीस प्रस्थय हैं । देवगित, देवगितिश्रयोगयानुष्वी विकियकशरीर अंग विकियकशरीरांगोगांगक विकियिक और विकियकभित्र प्रस्थानों स्वेद कम करना चाहिये । श्रीहारिकिक्कि, प्रस्थानों को प्रस्थानों के प्रस्थानों सर्वेद कम करना चाहिये । श्रीहारिकिक्कि, प्रसुष्यानी और प्रमुष्यानिद्याले प्रसुष्यानिद्याले के प्रसुष्याले के प्रसुष्याले के प्रसुष्यानिद्याले के प्रसुष्याले के

पांच ज्ञानावरणीय. छह दर्शनावरणीय, आसाना वेदनीय, बारह कराय, अरित, शोक. अय, जुगुल्सा, पंचीन्द्रय जाति. तजस न कामण शरीर. वर्ण, गम्ब. रस, स्पर्ध, अस्मुकल्यु, उपधान, पर्चान, उर्ज्ञ्यास, उस, वादर, पर्योज, प्रत्येक्तशरीर, अस्थिर, अनुभ, अयशक्षीति, निर्माण और पांच अन्तरावका मिण्यादाष्टे गुणस्थानमें वार्रो गतियोंसे संयुक्त प्रचान है। सासादन गुणस्थानमें नीन गतियोंसे संयुक्त वस्थ होता है, क्योंक, वहां क्या होता है। सासादन गुणस्थानमें नीन गतियोंसे संयुक्त वस्थ होता है, क्योंक, वहां क्या होता है। अस्पत्य सम्प्रदेश होता है। अस्पत्य सम्प्रत्य होता क्या होता कर क्योंक, वहां क्या होता है। स्पर्भान, व्यवस्थान स्पर्धान क्या होता है। स्पर्भान वेदनीय, पुरुष्पेदर, हास्य, रिवर, हुम, सुम्बन, पुरुष्पेदर, हास्य, रिवर, हुम, सुम्बन,

सम्मादिद्वीसु तिगश्संज्ञत्तो, णिरयगर्इए बभावादो । सम्माभिच्छार्द्विः वर्सनदसम्मादिद्वीसु दुमह्-संज्ञतो, णिरय-तिरिक्खगर्दणमभावादो । मणुसगर्द-मणुसगर्दगावोग्गाणुपुञ्जीणं सञ्चगुणद्वाणेसु चंद्रो मणुसगर्दसंज्ञतो । ओराटियसरीर-बोराटियसरिरंगोवंग-वज्जतिसदसंघहणाणं भिच्छार्दिद्व-सासण-सम्मादिद्वीसु तिरिक्ख-मणुमगर्दसंज्ञतो । सम्माभिच्छादिद्विः असंगदसम्माद्द्वीसु मणुसगर्दसंज्ञतो, अण्णगद्दंवामावादो । देवगद्दुगस्य देवगद्दसंज्ञतो । वेडाब्बियदुगस्स भिच्छाद्विद्वे आर्द्य-संज्ञतो, तिरिक्ख-मणुसगर्दणभावादो । सासणसम्मादिद्व-सम्माभिच्छादिद्विः-असंगदसम्मा-दिद्वीसु देवगद्दसंज्ञतो, अण्णगद्वंघेण संज्ञेगाविरोद्वादो । उच्चागोदस्स सन्वगुणद्वाणेसु देवगद-मणुसगर्द्यसंज्ञतो चंपो।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादासाद-बारसकसाय-पुरिसवेद-इस्स-रदि-अरिद-सोग-भय-दुर्गुछा-पंचिंदियजादि-तेजा-कम्मइयसरिर-समचउरससंठाण-वण्ण-गंघ-रस-फास-अगुरुवरुहुव चउनक-पसरथविद्यायगइ-तस-बादर-पञ्जत-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुद्वासुद्व-सुमग-सस्सर-आंद्र अ-जसकित्ति-अजसकिति-णिभिण-पंचेतराइय-उच्चागोदाण चउगइभिच्छाइडि-सासण-

हुस्बर, आदेय और यदाकीर्तिका मिध्यादृष्टि और सासाद्रमेसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें सीन गित्यांसे संयुक्त बन्ध होता है क्यांकि, वहां तरकातिका अमाव है। सम्यगिमध्यादृष्टि और असंयत्तसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें दो गतियोंसे संयुक्त बन्ध हाता है, क्योंकि, वहां तरकातिका अमाव है। सम्यगिमध्यादृष्ट् कीर असंयत्तसम्यग्दृष्ट् का सम्यग्नाति मेंद्र तर्यमातिका अमाव है। मुग्यमाति मेंद्र मृत्यमातिकायायुत्र् कीका सम्यग्नायाने मिद्र मिद्र सम्यग्नाति सेंद्र सम्यग्नाति मिद्र सम्यग्नाति सिद्र सम्यग्नाति सेंद्र सम्यग्नाति सेंद्र सम्यग्नाति सेंद्र सम्यग्नाति सेंद्र सम्यग्नाति स्वर्णमाति स्वर्णमाति स्वर्णमाति सेंद्र सम्यग्नाति सेंद्र सम्यग्नाति स्वर्णमाति सेंद्र सम्यग्नाति स्वर्णमाति सेंद्र सम्यग्नाति स्वर्याति और समुक्त सम्यग्नाति सेंद्र सम्यग्नाति स्वर्याति और समुक्त सम्यग्नाति सेंद्र सम्यग्नाति सेंद्र सम्यग्नाति स्वर्याति और समुक्यग्नाति स्वर्याति स्वर्याति और सम्यग्नाति स्वर्याति स्वर्याति और समुक्ति स्वर्याति स्वर्याति और स

पांच झानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, बारह कवाय, पुरुषवेद, हास्य, रिन, अरित, शोक, अय. जुगुन्सा, पंचेल्ट्रिय जाति, तैजस व कार्मण दारीर, समजतुरस्रसंस्थान, वर्ण. गम्ध, रस, स्पर्श, अगुरुख्यु आदिक चार, प्रशस्तविहायोगिति, अस, बाहर. पर्योक्त प्रत्येकहारीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अगुभ, सुभग, सुसंबर, आदेण, यदाकीर्ति, अयराकीर्ति, निर्माण, पुंगंच अन्तराव और उच्चगोत्रके चार्ले गृतियोंके

सम्मादिष्टिणो, तिगद्सम्मामिच्छाद्दि-असंजदसम्मादिष्टिणो सामी, देवगईए अमागदो । मणुसगद्द मणुसगद्दपाञ्चागाणुपुञ्ची-जोरान्धियसरीर-ओरान्धियसरीरअंगोनंग-नज्जरिसहसंपडणाणं चउगद्दिमच्छाद्दि-सासणसम्मादिष्टिणो णिरयगद्दसम्मामिच्छाद्दि-असंजदसम्माविष्टिणो च सामी । देवगद्द-नेजन्वियदुगाणं दुगद्दिमच्छादिहि-सासणसम्मादिष्टिन सम्मामिच्छादिहि-असंजद-सम्मादिष्टिन सम्मापिच्छादिहि-असंजद-सम्मादिष्टिणो च सामी, णिरय-देवगईणमभावादो ।

वंश्रद्धाणं सुगमं । वंश्वी च्छेदो णिथ, ' अवंशा णिथ ' ति वयणादो । धुववंशीणं भिच्छादिद्विम्हं वंशो चउन्बिहो। अण्णत्य तिविहो, धुवाभावादो। अद्भुवंशीणं सन्वत्थ सादि-अद्भवो, अणादि-धुवाणमभावादो ।

संपिद्व दुडाणवयडीणं परूवणा कीरदे— अर्णताणुवैधिचउनकस्स बंघोदया समे बोच्छिज्जेति, सासणसम्मादिद्विग्दि तदुमयबोच्छेदुवरुंभादो । एवं तिरिक्खगइपाओगगाणुपुत्वीए वि बत्तव्वं । असंजदसम्मादिद्विग्दि वि तदुदशी अस्थि ति चे ण, किण्णरुंस्साए णिरुद्धाए

सिध्याद्दाष्टे और सासादनसम्बग्ध्याद्दे तथा तीन गतियों के सम्बग्धमध्याद्दाद्धे और असंवत-सम्बग्ध्याति स्वामी हैं, क्यों कि, यहां देवगतिमें इनके बन्धका अमाव है। मनुष्याति, सनुष्यातिअयोग्धानुष्वी, औदारिकदारीर, औदारिकदारीरांगोपांग और वज्रपंभसंहननके चारों गतियों के पिथ्यादिष्टे और सासादनसम्बग्ध्ये और तरकगतिके सम्बग्धियादिष्टे व असंवतसम्बग्ध्ये स्वामी हैं। देवगतिद्विक और वैकिथकद्विक देगे गतियों के मिथ्यादिष्ट, सासादनसम्बग्ध्ये, सम्बग्धिययादिष्टे और असंवतसम्बग्ध्ये स्वामी है, क्यों कि, तरक और देव प्रतिष्टे इनके वण्डका आगव है।

बन्धाश्चान सुनाम है। बन्धश्युरुछेद नहीं है, क्योंकि, 'अवन्धक नहीं है' ऐसा सुत्रमें कहा गया है। ध्रुवबन्धी महातियोंका मिथ्यादिए गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है। अन्य गुणस्थानोंमें नीन प्रकारका वन्ध होता है, क्योंकि, वहां ध्रुव बन्धका अभाव है। अध्रुववन्धी प्रहतियोंका सर्वत्र सादि व अध्रुव बन्ध होता है, क्योंकि, उनके अनादि और ध्रुव बन्धका अभाव है।

मब द्विस्थान प्रकृतियोकी प्ररूपणा करते हैं — अनन्तातुबन्धिचतुष्कका बन्ध और उदय दोनों साथमें व्युच्छित्र होते हैं, क्योंकि, सासादनसम्यग्हिष्ट गुणस्थानमें उन दोनोंका व्युच्छेद पाया जाता है। इसी प्रकार तिर्यम्गतिप्रायोग्यातुपूर्वीके भी कहना चाहिये।

ग्रंका—असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमं भी तो तिर्यग्यतिष्रायोग्यातुपूर्वीका उदय है, फिर उसका उदयब्युच्छेद सासादनसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमं केसे सम्भव है।

समाधान---देसा नहीं है, क्योंकि, कृष्णलेश्याका अनुषंग होनेपर उसका वहां उदय

तद्धत्यासंभवादो । अवसेसाणं पयडीणं उद्दवीःच्छेदो णस्थ, वंघवीःच्छेदो चेव । सम्बार्षि पयडीणं बंघो सोदय-परोदओ, अद्भुवादयत्तादो । शीणगिद्धितिय-अणंताणुवंधिचउनक-तिरिक्खाउआणं बंघो णिरंतरो, एगसमएण वंधुवरमाभावादो । इत्थिवद-चउसंठाण-चउसंघडण-उज्जाव-अपसत्थिवहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्जाणं बंघो सांतरो, एगसमएण वि बंधुवरसुव-रुमादो । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइ्शाओग्गाणुपुव्यी-णीचागोदाणं बंघो सांतर-णिरंतरो । कुदौ १ सत्तमपुद्धवीद्विद्दीमच्छाइट्टिस त्वावस्मादिद्वीस तेउ-वाउकाइयमिच्छाइट्टीस च णिरंतरषंपु-वर्लमादो । पवच्या सुगमा । णवरि तिरिक्खाउअस्स मिच्छाइट्टिस्ह वेउत्वियमिस्स-कम्मइय-पच्चया अवभेदव्वा। सासणसम्मादिद्विस होराज्जियमिस्स-वेउत्वयमिस्स-कम्मइय-पच्चया अवभेदव्वा। सासणसम्मादिद्विस होराज्जियमिस्स-वेउत्वयमिस्स-कम्मइय-पच्चया अवभेदव्वा। यालगिरिद्धितय-अर्णताणुवंधिचउनक्षणं दुगइसंज्जो। इरिथवेदस्स तिगइसंज्जो, णिरयनदेवगईणमभावादो । अप्यसरथविद्वायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं मिच्छाइट्टीस्न तिगइसंज्जो, देवगईए

#### असम्भव है।

शेप प्रकृतियोंका उदययुच्छेद नहीं है, केवल वन्धव्युच्छेद ही है। सब प्रकृतियोंका बन्ध स्वोदय-परोदय होता है, क्योंकि, व अधवादयी हैं । स्त्यानगृद्धित्रय, अनन्तात्रबन्धि-चतुष्क और तिर्यगायुका बन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, एक समयसे उनके बन्धविधामका अभाव है। स्त्रीयेद, चार संस्थान, चार संहतन, उद्यात, अप्रशस्त्रीवहायोगित, दुर्भग, दुस्वर और अनादेयका बन्ध सान्तर होता है, क्योंकि, एक समयसे भी उनका बन्धविश्राम पाया जाता है। तिर्यग्गति, तिर्यग्गतिप्रायाग्यागुर्वी और नीचगात्रका बन्ध सान्तर निरन्तर होता है, क्योंकि सप्तम प्रधिवीमें स्थित मिध्यादृष्टि व सासावनसम्बग्दृष्टि नारकियोंमें तथा तेज व वायु कायिक मिथ्यादृष्टि जीवोंमें भी उनका निरन्तर वन्ध पाया जाता है। प्रत्यय समम हैं। विशेष इतना है कि तिर्यगायुके मिध्यादि गुणस्थानमें वैक्रियिकामिश्र और कार्मण प्रत्ययोंको कम करना चाहिये। सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें औदारिकमिश्र. वैकियिकामिश्र और कार्मण प्रत्ययोंको कम करना चाहिये। स्त्यानगृद्धित्रय और अमन्तानुबन्धिचतुष्कका बन्ध चारों गतियोंसे संयुक्त होता है। स्वीवेदका बन्ध तीन गतियोंसे संयुक्त होता है, क्योंकि, उसके साथ नरकगतिके बन्धका अभाव है। चार संस्थान और चार संहतनका बन्ध दो गतियोंसे संयक्त होता है, क्योंकि, उनके साथ नरकगति और देवगतिके बन्धका अभाव है। अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रका मिथ्यादृष्टियोंमें तीन गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, देवगतिका वहां अभाव है।

१ अ-आप्रस्तोः 'पुदर्गविद्धिद '' इति पाठः । २ अप्रतो 'सस्सर ' इति पाठः ।

वायाचादो । सासणे दुगङ्गंखुचो, जिरय-देवगईणमभावादो । तिरिक्खाउ-तिरिक्खनः गर्हाक्षावोग्याणुपुच्ची-उज्जोवाणं तिरिक्खगद्वसंजुचो, साभावियादो । थीणगिद्धितियादीणं पयडीणं वंषास्य चउगाद्द्रमिच्छाद्दृह-सासणसम्मादिष्ट्रिणो सामी, अविरोहादो । वंघद्वाणं वंपविणहृहाणं च सुगमं । धुवबंपीणं मिच्छाद्दृहिन्द्र च उच्चिहो वंघो । सासणे दुविहो, अणाह-धुववंघामावादो । अवसेसाणं वंघो सादि-अद्धो, अद्धववंधीयादो ।

एसद्दाणपयडीणं पह्नवणा कीरदे — भिच्छत्तेइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-चडरिंदियजादि-णिरयाणुपुची-आदाव-धावर-सुदुम-अपज्जत-साहारणसरीराणं बंधोदया समं वेश्चिठ-जंति, भिच्छाइट्टिन्दि चेव तदुभयवोच्छेदुवर्ङभादो । अत्रभेसाणं पयडीणं उदयवोच्छेदो णस्यि, धंषबोच्छेदो चेव । भिच्छत्तस्य वंधो सोदओ । णिरयाउ-णिरयगइ-णिरयगइपाओग्गाणुपुच्वीणं परोदओ, सोदएणं बंधविरोहादो । अवसेसाणं पयडीणं बंधो सोदय-परोदओ, उभयहा वि अविरुद्धचंघारो । भिच्छत्त-णिरयाउआणं बंधो णिरंतरे । अवसेसाणं सांतरे, एगससएण वि धंधुवरमदंसणादो । पच्चया सुगमा । णवरि णिरयाउ-णिरयाय-णिरयापुपुच्वीणं वेउन्विय-

स्नासादनमें दो गतियोंसे संयुक्त बन्ध होना है, क्योंकि, वहां नरकगति और देवगतिका अभाव है। रिषंपायु, तिवंगपित, तिवंगतिमादोग्यादायुवीं और उद्योतका तियंगतिस सिंधुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, एसा स्वभाव है। स्थानगृद्धित्रय आदि प्रकृतियोंके वन्धके साम क्षेत्र कार्य होता है, क्योंकि, हममें कोई विरोध नहीं गतियोंके पिक्ष कार्य गतियोंकि पिक्ष कार्य गतियादार है। वन्धाध्यान ओर वन्धविनष्टस्थान सुगम हैं। धृववन्धी प्रकृतियोंका मिथ्यादिष्ट गुणस्थानमें नारीं प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां अनादिक अपिक स्वादिक साम क्षेत्र होता है, क्योंकि, वहां अनादि और भुववन्धी है। स्थान होता है, क्योंकि, वहां अनादि और भुववन्धी है।

पकस्थान प्रहातियोंकी प्रक्रपणा करते हैं — प्रिथ्यात्य. एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, क्वीरिद्र्य, व्वीरिद्र्य जाति. नारकानुपूर्वी आताप, स्थावर, सूहम, अपयोग्त और साधारणशारीरका बन्ध व उदय दोनों सायमं व्यवस्था होते हैं, क्योंकि, प्रित्याहिए गुणस्थानमें हो उन दोनोंका व्युच्छर नाया जाता है। येण प्रकृतियोंका उदयन्युच्छर नहीं है, कवल बन्धस्युच्छेद हो है। प्रिप्यात्यका बन्ध स्वोद्य होता है। नारकानु नरकगति और नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका परोद्रय बन्ध होता है, क्योंकि, अपने उदयके साथ हनक बन्धका विरोध है। येण प्रकृतियोका बन्ध स्वोद्य-परोद्रय हाता है, क्योंकि, अपने उदयके साथ हनक बन्धका विरोध है। येण प्रकृतियोका बन्ध स्वाद्य स्वार होता है, क्योंकि, अपने उदयके साथ हनक बन्धका विराध है। येण प्रकृतियोका बन्ध स्वात्य होता है, क्योंकि, प्रकृतियोक्ता बन्ध सानतर होता है, क्योंकि, प्रकृतियोक्ता बन्ध सानतर होता है, क्योंकि, प्रकृतियोक्ता बन्ध सानतर होता है, क्योंकि, प्रकृतियोक्ता क्या सानतर होता है, क्योंकि, प्रकृतियोक्ता क्या सानतर होता है, क्योंकि, प्रकृतयोक्ता क्या सानतर होता है, क्योंकि, प्रकृतयोक्ता क्या सानतर होता है, क्योंकि, प्रकृतयोक्ता क्या सानतर होता है। विरोध हतला है कि नारकानु

वेउव्वियमिस्सः जोरालियनिस्स-कम्मइयपञ्चया णित्य, अपञ्चतकाले एदासिं षंषाभाषादोः !
एइंदिय-वादाव-मावराणं वे उन्वियकायजोगपञ्चलो अवणेयन्तो । बीइंदिय-तीइंदिय-चर्डारेंदिय-सुद्दुम-अपञ्चतः साहारणाणं वेउन्वियक्षेयजेवन्त्रियः अवणेयन्त्रा , देव-भरइएसु एदासिं भंषामावादो । मिञ्चतस्स च उगइसंजुतो । णवुंसयवेद-हुंडसंग्रणाणं तिगइसंजुतो, देवगदीए अमावादो । असंपत्तसेवृद्धसंप्रकण-अपञ्चताणं दुगइसंजुतो, शिरय-देवगईणमभावादो । शिरयाउ-शिरयदुगाणं शिरयगइसंजुतो । अवसंसाणं पयडीणं तिरिक्त्यग्रद्धसंजुतो विशेषाउ-शिरयदुग-बीइंदिय-तीइंदिय-चर्डारेंदियजादि-सुद्दुम-अपञ्चत-साह्यारणां तिरिक्त्यन्त्रसाम् । मण्डस सामी । भिञ्चत णवुंसग्ववेद-हुंडसंग्रण-असंपत्तसेवृद्धसंप्रकणाणं चग्रहमिन्छाइडी सामि। एइंदिय-जादान-यावराणं तिराक्षिन्छाइडी सामी । वंषद्धाणं णित्य, एक्कनिट अद्याणविरीहादो । षंष्वोच्छेदो सगमो । मिञ्चतस्स वेदो च उन्निहो । अवसंसाणं सादि-अद्धवी, अद्धववंषितादो ।

मणुसाउत्रस्स मिच्छाइडि-सासणसम्मादिडीसु बंधो सोदय-परोदओ । अर्सजदसम्मा-दिडीसु परोदओ । सन्वत्य णिरंतरो, एगसमण्ण बंधुवरमाभावादो । पच्चया ओचसिस्हा ।

नरकगानि और नारकानुपूर्विके बैकियिक, वैकियिकामिश्र, जैदारिकामिश्र और कार्मण प्रत्यय नहीं हैं, क्योंकि, अपयोप्तकालमें इनके बन्धका अभाव है। एकेट्टिय, आताष कौर स्थावरके बैकियिककाययोग प्रत्यय कम करना चाहिये। ग्रीन्ट्रिय, त्रीन्ट्रिय, चतुरिन्ट्रिय स्थावरके बैकियिककाययोग प्रत्यय कम करना चाहिये। ग्रीन्ट्रिय, त्रीन्ट्रिय, चतुरिन्ट्रिय स्थावरके कियाक और वैकियिकास्त्र प्रत्ययोक्तो कम करना चाहिये, क्योंकि, देव और नारकियोंमें इनके बन्धका अभाव है।

मनुष्यायुका बन्ध मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्बन्दृष्टि गुणस्यानीमें स्वीद्यव-परोदय द्वोता है। असंयतसम्बन्ध्योमें उतका परोदय बन्ध होता है। सर्वत्र निरस्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे उसके बन्धविद्यामका ममाव है। प्रत्यय जोधसे सिद्ध हैं। इ. इ. ४३. णविर मिन्छाइहिन्द् वेडव्वियमिस्स कम्मइयपचया, सासणे वेडव्वियमिस्स जोराल्यिमिस्स कम्मइयप्चया, असंबद्दसम्मादिद्दिन्द्द बोराल्यिद्दग्-वेडव्वियमिस्स कम्मइय-इत्य-पुरिसवेदपञ्चया अवणेदव्या; असुंदितिल्सातु मणुसाउभं वंधमाणाणं देवासंबद्दसम्मादिद्दीणमणुवलंभादो । ण च देवेसु पञ्जतणसु असुइतिलेस्साओ अध्यि, मवणवासिय-वाणवेतर-वोदिमिष्सु अपस्वत्यदेवेसु चेव तासिसुवलंभादो । ण च देवा थरह्या वा पञ्जतणामकम्मीद्द्यतिरिक्ख-मणुसा अवज्जतयदा संता आउभं वंधित् तिरिक्ख-मणुसअवज्जते मोनूण अण्णय तन्वंधाणुव-लंभादो । मणुसन्दसंजुत्तो । तिवाद्दिन्ति सिस्सामादिद्विणो चित्रवाद्यां सुता चेव्याल्यां स्वामी विच्यां सुत्रवाद्यां सुता । विवादिन्यां चित्रवाद्यां सुत्रवाद्यां सुत्य

देवाउअस्स सन्दर्भ बंधा परोहञ्जा, बंधोरण्सु उदयबंधाणमञ्चर्गाभावावद्वाणादी । णिरंतरो, अंतोसुदुत्तेण विणा बंधुबरमाभावादी । सन्देसि पि वेउन्विय-वेउन्वियसिस्स-ओरालिय-मिस्स-कम्मद्वयपच्चम सग-सगोषपण्चणिहेंतो अवणेयन्त्रा । देवगृहसंजुतो । तिरिक्ख-मणुसा

विशेष इतना है कि मिथ्यादि गुणस्थानमें वैकियिकमिश्र और कार्मण प्रत्ययों को, सासावन गुणस्थानमें वैकियिकमिश्र, शैदारिकमिश्र और कार्मण प्रत्ययों को, तथा असंयतसम्बन्धि गुणस्थानमें शैदारिकदिक, वैकियिकमिश्र, कार्मण प्रत्ययों को, तथा असंयतसम्बन्धि गुणस्थानमें शैदारिकदिक, वैकियिकमिश्र, कार्मण क्षेत्रिय और पुरुपयेट्ट देव असंयतसम्बन्धि पाये नहीं जाते । और देव पर्योप्तकों में अगुन्न तीन लेड्यायें होती नहीं हैं, स्थांकि भवनवासी, बानस्थन्तर और ग्यातियों अपर्याप्तक देवों में हो वे पाई जाते। हैं। तथा देव, नारकी अथवा पर्याप्त नामकमीदिय गुक्त तियंच व मानुष्य अपर्याप्त हाकर आधुकों बांधते नहीं हैं, क्योंकि, तियंच और मनुष्य अपर्याप्तीको छाड़कर अन्यत्र उसका बन्ध पाया नहीं जाता। मनुष्यगतिस संयुक्त बन्ध होता है। तीन गतियोंके मिध्यादिष्ट और सासादनसम्बन्धि तथा नरकगतिक असंयत सम्बन्ध होता है। बन्धाभ्यात्में के स्राम है। बन्धवपुच्छेन नहीं है, क्योंकि, कृष्णलेड्यामें वर्तमान संयतासंयत पाये नहीं जाते। सादि व अधूव बन्ध होता है, क्योंकि, व अध्वयन्ति है।

देवायुका सर्वत्र परोहय बन्ध होता है, क्योंकि, बन्ध और उदयके होतेपर क्रमसे उसके उदय और बन्धका अत्यन्तामाय अवस्थित है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, अन्तर्गुहुर्तके विका उसके बन्धविश्रामका अमाव है। सभी जीवोंक चेकियक, विकायक सिम्न, जीवारिकिमिश्र और कार्मण प्रन्ययांको अपने अपने ओवाप्रन्ययोंसेसे कम करना चाहिये। देवगतिसंगुक बन्ध होता है। तिर्येच और मनुष्य ही स्वामी हैं। बन्धाश्वान

१ अ-आप्रसोः ' असुहा ' इति पाटः ।

चेन सामी । मंपदाणं सुगमं । मंधवोच्छेदो णत्थि, उनिरिष्ट क्सुनलंमादो । सादि-अदुवो, असुनमंभितादो ।

तित्ययरस्स बंधो परोदओ, बंधे उदयविरोहादो । णिरंतरो, एरासमएण बंधुवरसाभावादो । ओधपरूचएसु वेउव्विय-वेउव्वियसिस्स-कम्महयपूच्चया अवणेदव्वा । देवग्रहसंजुतो, किण्ण-लेस्सियणेरहएसु तिरथयरबंधाभावेण मणुसगहसंजुत्ताभावादो । साभी मणुसा चेव, अण्णत्या-संभवात्रे । बंधदाणं णत्थि, एक्सिन्ह असंजदसम्मादिष्टिद्वाणे अद्धाणविरोहादो । बंधवोच्छेदो णत्थि, उर्वारं पि बंधदंसणादो । सादि-अजुनो, अद्धवबंधितारो ।

एवं चेव णीळळेबाए परुवेदव्वं । णवीर तिरिक्खगद्द-तिरिक्खगद्दशाओगगाणुप्रची-णीचागादाणं सासणसम्माइडिग्डि सांतरे। चंचो, सत्तमपुदवीसासगसम्माइडिणो मोत्तूणण्णरथेदासिं सासणेसु णिरंतरबंधाणुवटंभादो । ण च सत्तमपुदवीणीळळेस्तिया सासणसम्माइडिणो अरिथ, तत्थ किण्णळेस्सं मोत्तृणण्णळेस्सामावादो । कथं मिच्छाइडींग णीळळेस्साप णिरंतरे। बंधो १ ण,

सुगम है । बन्धन्थुच्छेद नहीं है, क्योंकि, ऊपर बन्ध पाया जाता है । सादि व अधुव बन्ध होता है, क्योंकि, वह अधुववन्धी है ।

तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध परादय होता है, क्योंकि, बन्धके होनेपर उसके उदयकों विरोध है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे उसके बन्धविश्रासका अभाव है। ओधमरययोंमें बैक्षिपिक, बैक्षिपिकसिश्र और कार्मण प्रत्यक्षों के कम करना खाहिये। विवादित सुक्तिक कम्प होता है, क्योंकि, कृष्णकेहयावाठे नारिकयोंमें तीर्थकर प्रकृतिक वन्धका अभाव होनेसे मनुष्पातिक संयोगका अभाव है। स्वामी मनुष्पा ही हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंके कृष्णकेहया युक्त जीयोंमें उसके बन्धकी सम्भावना नहीं है। बन्धाक्षका नहीं है, क्योंकि, एक असंयतसम्यग्हिं गुणस्थानमें अभ्वानका विरोध है। बन्धाक्षक नहीं है, क्योंकि, उपर भी बन्ध देखा जाता है। सादि व अधुव बन्ध होता है, क्योंकि, वह अधुववन्धी है।

इसी प्रकार ही नील लेहरामें प्रकरणा करना चाहिये। विशेष इतना है कि तिर्थगाति, तिर्थगातिप्रायोग्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका सासादससम्बग्ध्य गुणस्यानमें सान्तर वन्य होता है, क्योंकि, सरतम पृथित्रीके सासादनसम्बग्ध्योको छोड़कर अन्यत्र इनका सासादनसम्बग्धियोमें निरुद्धतर वन्य पाया नहीं जाता। और सरतम पृथिवीमें नील्लेहरयावाले सासादनसम्बग्ध्य हैं हैं नहीं, क्योंकि, वहां कृष्णलेहराको छोड़कर अन्य लेहराओंका अभाव है।

शुंका नीललेइयामें मिथ्यादृष्टियोंके उनका निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

१ अ आप्रत्योः ' अवगद्धा- ' इति पाठः ।

तेउ-नाउकाष्ट्रस्य णीटलेस्सिएसु तिरिन्खगहदुग-णीचागोदाणं णिरंतरबंधुवर्जमादो । तिहयपुदर्वीपः णीटलेस्साए वि संभवादो तित्थयरबंधस्स मणुस्सा इव णरह्या वि सामिणो होति चि किण्ण पर्ह-विज्जदे १ तत्थ हेडिमहंदण णीटलेस्सासहिए तित्थयरसंतकामियमिन्छाइहीणमुववादाभावादो । कुदो १ तत्थ तिस्स पुदर्वीप उनकासाउद्सणादो । ण च उनकासाउप्स तित्ययरसंतकामिय-भिन्छाइहीणमुववादो अत्थि, तहोवणसाभावादो । तित्थयरसंतकामियमिच्छाइहीण गरहप्सुववज्ज-माणाणं सम्मादहीणं व काउन्तरसं मोत्ण अण्णलेस्साभावादो वा ण णीट-किण्हलेस्साए तिर्थयरसंतकामिया अत्थि ।

एवं काउंकेस्साए वि वचर्वं । णवीर तिरथयरस्स मणुता इव णरङ्गा वि सामिणो । मणुस-देवगङ्संजुत्तो संघो । ओघपन्चएसु एक्को वि पन्चओ णावणेयव्वो, वेउव्वियदुगोराठिय-मिस्स-कम्मद्भयरच्चपाणं मावादो । ओराठियदुग-मणुसगङ्गुग-चञ्जरिसहसंघडणाणं असंजद-सम्मादिद्विभिद्द वेउव्वियमिस्स-कम्महयपन्चया णावणेयव्वा । तिरिक्खगङ्गाओग्गाणुपुन्वीए

समाधान — नहीं, क्योंकि तेज व वायु कायिक जीललेहवाबाले जीवोंमें तिर्यश्मति-क्किक और नीचगोत्रका निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

शुंका — मृतीय पृथिषीमें नीललेश्याकी भी सम्भावना होनेसे तीर्थेकर प्रस्तृतिके बन्धके मनुष्योके समान नारकी भी स्वामी होते हैं, ऐसा क्यों नहीं कहते ?

समाधान—येक्सा नहीं है, बगोंकि, वहां नीललेह्या युक्त अधस्तन इन्द्रकर्मे सीर्योक्टर प्रकृतिके सस्ववाले मिण्यादृष्टियोंकी उत्पत्तिका अमाव है। इसका कारण यह है कि बहां उस पृथिवीकी उत्कृष्ट आयु वेली जाती है। और उत्कृष्ट आयुवाले जीवोंमें सीर्यक्ततकर्मिक मिण्यादृष्टियोंका उत्पाद है नहीं, क्योंकि, वेसा उपदेश नहीं है। अथवा नामक्रियोंमें उत्पन्न होनेवाले तीर्थक्तत्कर्मिक मिण्यादृष्टि जीवोंके सम्यन्दृष्टियोंके समान कापोत लेह्याको छोड़कर अन्य लेह्याओंका अभाव होनेसे नील और कृष्ण लेह्यामें सीर्यक्तरकी स्वावाल जीव नहीं होते।

हसी प्रकार कार्यातलेहवामें भी कहना चाहिये। विशेषता इतनी है कि तीर्थंकर प्रकृतिके मुख्योंके समान नारकी भी स्वामी हैं। मुद्रुप्य और देव गतिसे संयुक्त बच्ध होता है। ओद्यात्ययों में लेट भी प्रवय कम नहीं करना चाहिये, स्योंकि, वैकियकहिक, मेक्क्सिम और कार्मण प्रत्ययों का यहां सद्भाव है। औद्यात्मिक क्रिक, मुद्रुप्यातिहिक और वक्कस्म में कार्मण प्रत्ययों का यहां सद्भाव है। औद्यात्मिक में कार्मण प्रत्ययों का यहां सद्भाव है। औद्यात्मिक में कार्मण प्रत्ययों का यहां सद्भाव है के स्वामी प्रत्ययों का यहां सदस्य मार्थ क्रिक्त मार्थ कार्यों का प्रत्यों का प्रत्यों का प्रत्यों कार्यों कार्यों

र प्रतिष्ठ ' हेडिमइंदिए भीळळेल्सासहए ' इति पाठः । -

षंभे पुञ्चसुरओ पच्छा नोच्छिञ्जदि, सासणसम्मादिहि-असंजदसम्मादिहीसु षंभोदयनोष्छेदुव-ठंभादो । अण्णो वि जह भेदो जत्थि सो वि चिंतिय वत्तन्त्रो ।

तेउलेस्सिय-पम्मलेस्सिप्यु पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादावेदणीय-चउसंजलण-पुरिसवेद-इस्स-रिद-भय-दुगुंछा-देवगइ-पंचि-दियजादि-वेठिवय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-वेठिवय-सरीरअंगोवंग-वण्ण-गंध रस-फास-देवगइपाओग्गाणुपुब्वी-अगुरुव-लहुव उवघाद-परघादुस्सास-पसत्यविद्दायगइ-तस-बादर-पजत्त-पत्तेय-सरीर-थिर-सुइ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसिकति-णिमिणुच्चागोद-पंचे-तराइयाणं को बंधो को अवंधो ? ॥ २५९ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव अप्पमत्तसंजदा बंधा। एदे बंधा, अबंधा णत्थि ॥ २६० ॥

देवगइ-वेउव्वियदुगाणं पुन्वमुदओ पच्छा बंधो बोच्छिज्जिदि । अवसेसाणं पयडीण-

म्युच्छित्र होता है, क्योंकि,सासादनसम्यग्दष्टि और असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानोंमें क्रमसे उसके बन्घ और उदयका न्युच्छेद पाया जाता है । अन्य भी यदि भेद है तो उसे भी विचारकर कहना चाहिये।

तेज और पद्म ठेश्याबाठे जीवोंमें पांच झानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, साता-वेदनीय, चार संज्वलन, पुरुवनेद, हास्य, रित, भय, खुगुप्सा, देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वैकियिक, तैजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैकियिकशरीरांगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुल्ध, उपघात, परधात, उच्छ्वास, प्रशस्तविद्वायोगित, त्रस, बाहर, पर्योप्त, प्रत्येकश्वरीर, स्थिर, सुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीति, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कीन बन्धक और कीन अबन्धक है ? ॥ २५९॥

यह सूत्र सुगम है।

मिप्यादृष्टिसे ठेकर अप्रमत्तसंयत तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अपन्धक नहीं हैं ॥ २६० ॥

देवगतिहिक और वैकिथिकदिकका पूर्वमें उदय और प्रश्नात् बन्ध व्युटिशक होता

सुद्द्यादो बंघो पुन्नं पच्छा वा वोच्छिणो ति परिक्खा णस्थि, एत्य बंघोद्यवोच्छिदाभावादो । पंचणाणावरणीय-चडदंसणावरणीय-पॅचिंदियजादि-तेजा-कम्मह्यसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुक्कलहुब-तस-बादर-पञ्चन-थिर-सुह-णिमण-पंचंतराह्मणं सोदओ वंघो, धुनोदयतादो । णिद्दा पयला-सादावेदणीय-चडुसेजरुण-पुरिसनेद-हस्स-रि-मय-हुगुंछा-समचउरससंठ्यण-पसरथ-विहायगह-सुस्सराणं सञ्चपुणहाणसु सोदय-पोर्द्भा वंघो, अनुनोदयताहो । देवगह-देवगह-पाओमणाणुद्ध्यी-वेजिंद्यसरीर-जेजिव्यसरीरअंगोवंगाणं वंघो परोदओ, सोरएण वंघविरोहादो । उन्याद-पर्याद-उस्सास-पत्त्वसरीराणं भिच्छाईडि-सासणसम्माइडि-असंजदसम्मादिईणं सोदय-परोद्द्यो, अपज्जन्तकाले उदयाभावादो । सेसेसु वंघो सोदओ, तेसिमपञ्जनहुष्ट अभावादो । सुभग-आदेज-जन्मकितीण मिच्छाईडिप्पहुंडि जाव असंजदसम्मादिई ति वंघो सोदय-परोदओ। उन्यरि सोदओ चेन, परिवन्नखुदयाभावादो । उच्योगोदस्स मिच्छाईडिप्पहुंडि जाव संजदासंजदा

पंचणाणावरणीय-छड्सणावरणीय-चदुसंजरुण-भय-दुगुंछ-देवगइ-वेउव्वियदुग-तेजा--

है। शेष प्रकृतियोंके उदयसे बन्ध पूर्वमं या पश्चान् ब्युच्छित्न होता है, यह परीक्षा नहीं है, क्योंकि, यहां उनके बन्ध और उदयके ब्युच्छेदका अभाव है।

पांच ज्ञानावरणीय, खार दर्शनावरणीय, पंचीन्द्रय ज्ञाति, नेजस व कामण शरीर, वर्ण, गम्ब, रस, स्पर्श, अगुरुल्यु, ज्ञम, बादर, पर्यान्त. स्थिर, ग्रुप, निर्माण और पांच अन्तरायका स्वाद्य यन्ध होना है, क्योंकि, य अवोदयी हैं। निद्रा, प्रचला, साता- वेदनीय, बार संज्वलम, पुरुषेद, हास्य, रित, अय, जुणुत्ता, समस्वतुत्क्षसंख्यान, प्रश्चासिविहायोगित और सुस्यक, स्वयानुम्यानुष्यां, बोक्रीयकश्चरीर और अस्विहायोगित और सुस्यक, वे अध्वादयोगित और सुस्यक, वेद्यानित, अपोन उदयोगित साथ हनके वण्यका विरोध हो। रोपांगित प्रचात, उच्छवान और प्रदेशकारीयोगित अर्थापतका विरोध है। उपधात, परधात, उच्छवान और प्रत्यकश्चरीयां है। अपान अभाव है। शेष गुणस्थानों स्वोदय-परोदय होता है, स्पर्योक्त, जनके अपयोगनकालम हाता है। स्पर्याक्त कामण है। सुस्पा, आद्य और यशक्कितका मिष्यादिखेत लेकर असंवत-सम्पर्याहि गुणस्थान तक स्वोदय-परोदय गन्ध होता है। उपप स्वोदय ही वच्छ होता है, स्पर्योक्त, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियांके उदयका अभाव है। उच्चयोगिका मिष्यादिखेत लेकर स्वाद्य होता है, स्पर्योक्त, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियांके उदयका अभाव है। उपयानका मिष्यादिखेत लेकर स्वाद्य होता है, स्वांकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियांके उदयका अभाव है। उपय स्वोदय ही नन्ध होता है, स्वांकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियांके उदयका अभाव है। उपय स्वाद्य ही नन्ध होता है, स्वांकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिक उदयका अभाव है। उपर स्वोदय ही नन्ध होता है, स्वांकि, वहां प्रतिपक्ष मकृतिके उदयका अभाव है।

पांच झानावरणीय, छह दर्शमावरणीय, खार संस्वलम, भय, जुगुण्सा, देवगति.

कम्महयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुबठहुज-उबचाद-गरपादुस्सासं-बांदर-पञ्जत-पत्तेयसरीर-णिमिण-पंतेरताह्माणं वंधा णिरंतरा, एत्य धुवबंधितादे। सादावेदणीय-हस्स-रदि-थिर-सुद्द-जसिकतीणं मिन्छाइडिप्पट्टुडि जाव पमतसंजदा ति बंधो सांतरा। उत्तरि णिरंतरो, पडिवक्ख-पद्धीणं वंधाभावादे। पंत्तिदिवज्ञादि-तसणामाणं मिन्छाइडिन्दि वंधो सांतर-णिरंतरो, तिरिक्खेमु सणक्कुमारादिदेवेमु च णिरंतरचंधुवञ्जादो। उत्तरि णिरंतरो, पडिवक्खपद्धीणं बंधाभावादो। पुरिसवेदस्स मिन्छाइडि-सासणसम्मादिद्धीसु सांतरो, एगसमण्ण वि बंधुवरसुवञ्जादे । उत्तरि णिरंतरो, पडिवक्खपद्याडिकं

पच्चया सुगमा, ओषपण्चपाहितो विसेसामावारो । णवरि देवगङ्चेउज्वियदुगाणं मिच्छाइडि-सासणसम्मादिडीसु ओराजियमिस्त-वेउन्त्रियदुग-कम्माइयकायजागपण्चया अव-णेयव्वा, दव-णेरहण्मु अपञ्जतितिस्ख-मणुसेसु च एदासि संधामावादो । सम्मामिच्छाइडिम्हि वेउन्त्रियकायजोगपण्चओ, असंजदसम्मादिडिम्हि वेउन्त्रियदुगपण्चओ अवणेदच्चो । मिच्छा-इडि-सासणसम्माइडीसु सव्यपयडीणं पि औराजियमिस्सपण्चओ अवणेयव्वो, तिरिक्ख-मणुस-

विकिषिकडिक. तेजस व कामंण दारीर. वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुल्यु, उपवात, परवात, उच्ल्वास, वादर, प्यांत, प्रत्येकदारीर, निर्माण और पांच अन्तरायका बच्ध निरन्तर, उच्ल्वास, वादर, प्यांत, प्रत्येकदारीर, निर्माण और पांच अन्तरायका बच्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, यहां ये भ्रुववन्धी हैं। सातावेदनीय, हास्य रति, स्थिर, द्याम और यशक्षीतिक सिव्यादिखे, उक्तर प्रमम्पत्येयता तक सान्तर बच्ध होता है। उत्पर निरन्तर बच्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बच्धका अभाव है। पंचित्रवाज्ञाति और वस नामकर्मका सिव्यादिख गुणस्थानमें सान्तर रिरन्तर वच्य होता है, क्योंकि, विर्यं और सान्तर, वास्पत्य प्रांच प्रांच होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष मकृतियोंके बच्धका अभाव है। पुरुष्वेद्दका सिव्यादिखे और सानाद्वनसम्पद्धि गुणस्थानोमें सान्तर बच्ध होता है, क्योंकि, एक समयस्व भी उक्का बच्धविक्षम पाया जाता है। अपर निरन्तर वच्च होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष मकृतियोंक चच्छका अभाव है।

प्रत्यय सुगम हैं, क्योंकि, जोषप्रत्ययोंसे कोई विशेषना नहीं है। भेद इतना है कि देवगतिद्विक और बैकियिकद्विक सिम्याइष्टि और सासादमसम्यग्दृष्टि गुजस्थानोंमें औदा-रिकिमिश्र, वैकियिकद्विक और कार्मण काययोग प्रत्ययोंको कम करना चाहिये, क्योंकि, देव-नारकियों तथा अपर्याप्त तिर्येख च मनुष्योंमें भी इनके बच्चका अभाव है। सम्य-स्मिश्यादि गुजस्थानमें देकियिक काययोग प्रत्यय तथा असंयतसम्यग्दृष्टि गुजस्थानमें वैकियिक काययोग प्रत्यय तथा असंयतसम्यग्दृष्टि गुजस्थानमें वैकियिक और वैकियिक काययोग प्रत्यय तथा असंयतसम्यग्दृष्टि गुजस्थानमें वैकियिक और वैकियिक काययोग करना चाहिये। मिष्यादृष्टि गुजस्थानोंमें स्त्रमी प्रद्यावेकों कम करना चाहिये। मिष्यादृष्टि गुजस्थानोंमें स्त्रमी प्रद्यावेकों औद्यारिकिमध्य प्रत्यथ कम करना चाहिये।

## मिण्डाइडि-सासणसम्मादिडीणमपज्जत्तकाले सुद्दलेस्साणमभावादी ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादांवेदणीय-चउसंवरुण-पुरिसवेद-इस्स-ग्रंदि-भय-द्वुगुंज-पंचिंदिय-तेजा-कम्मइय-समचउरससंटाण-वण्णचउनक-अगुरुवरुहुअचउनक-पस्तय-विद्वायगदि-थिर-सुभग-सुस्सर-आदेञ्ज-जसिकिति-णिमिण-पंचेतराहवाणं मिच्छाहि-सासणसम्मा-दिशीयुं चंचो तिगइसंजुजो, णिरयर्ग्हण अथावादो । सम्मामिच्छाहि-असंवरसम्मादिशीयु द्वग्रहसंजुजो, णिरय-तिरिक्सवर्शणमभावादो । उविसेन्द्र देवगदसंजुजो, तत्थण्णगर्हणं चंपा-मावादो । देवगङ्क-वेऽव्वियदुगाणं देवगहसंजुजो, अण्णगर्हेहि चंपविरोहादो । उच्चागादस्स मिच्छाहि-सासणसम्मादिहि सम्मामिच्छादिहि-असंवरसम्मादिशीयु देव-मणुस्गहसंजुजो । उविर देवगाइसंजुजो चंथो ।

सन्वासि पयडीणं तिगृहमिन्छादिष्टि-सासणसम्मादिष्टि-सम्मामिन्छादिष्टि-असंजद-सम्मादिष्टिणो सामी, णिरएसु तेडठेस्सादिसुहरुस्साभावादो । दुगृहसंजदासंजदा, मणुसगृहसंजदा

क्योंकि, तिर्येख व मनुष्य मिष्याराष्टि एवं सासादनसम्यग्रहियोंके अपर्याप्तकालमें शुभ लेक्याओंका अभाव है।

पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, साताबेदनीय, जार संज्यलन, पुरुपवेद, हास्य, राते, सय, जुगुन्ता, पंचिन्द्रय जाति, तैज्ञस व कार्मण रारीर, समजनुरध्यसंस्थान, वर्णादिक चार. अगुन्त्य, पांचिन्द्रय जाति, तैज्ञस व कार्मण रारीर, समजनुरध्यसंस्थान, वर्णादिक चार. अगुन्त्य आदेक चार. प्रसादाविष्टायागिते, स्थित, सुन्त्य, सुन्द्यर, आदेय, यशक्तिति, तिमांण क्षेत्र पांच अन्तरायका मिध्यादाष्टि व सासादनसम्प्रदृष्टि गुणस्थानोंमें तीन गतियांसे संयुक्त बन्ध होता है, स्यांकि, वहां नरकगितका अभाव है। सम्यामिष्ट्या-हिष्ट और असंयतसम्प्रदृष्टि गुणस्थानोंमें दो गतियांसे संयुक्त बन्ध होता है, स्यांकि, वहां नरकगति संयुक्त वन्ध होता है। उपरिम्म गुणस्थानोंमें देवगति संयुक्त बन्ध होता है, स्यांकि, अद्यांकि, वहां अत्य गतियोंके कन्धका अभाव है। देवगतिद्विक और वैक्तियिक्रक्रिक देवगतिसंयुक्त बन्ध होता है, स्यांकि, अन्य गतियोंके साथ एनके बन्धका विरोध है। उच्चावका मिष्यावृष्टि, सासादनसम्यावृष्टि, सम्यांमिष्यावृष्टि और असंयतसम्यावृष्टि गुणस्थानों से व व मतुष्य गतिसे संयुक्त बन्ध होता है। उपर देवगतिसं संयुक्त बन्ध होता है।

सन महातयों के तीन गतियों के भ्रिष्यादृष्टि, सासादनसम्बद्धार्व, सम्यग्मिध्या-दृष्टि और असंयतसम्बद्धार्द्धार स्वामी हैं, क्योंकि, नारकियोंमें तेजोलस्यादि शुभ लेहेंबाओंका अभाव है। हो गतियोंके संयतासंवत और मतुष्यगतिके संयत स्वानी हैं। सामी । णंबरि वेउन्वियचउक्कस्स तिरिक्ख-मणुसगइमिन्छाइडि-सासणसम्माइडि-सम्मा-मिन्छाइडि-असंजदसम्माइडि-संजदासंजदा मणुसगइसंजदा च सामी । बंघदाणं सुगमं । बंघवेन्छ्येदो णित्य, 'अवंधा णित्य 'ति वयणादा । धुवबंधीणं मिन्छाइडिम्हि बंघो चउन्विहो । अण्णत्य तिविहो, धुवाभावादो । अबसेसाणं पयडीणं सन्वत्य सादि-अदुवो, अद्भवबंधिचादो ।

# बेट्टाणी ओघं ॥ २६१ ॥

तं जहा — अर्णताणुवंधिचउक्कस्स वंधोदया समं वोच्छिण्णा', सासणसम्मा-दिद्दिन्दि दोण्णं वोच्छेदुवरुंभादो । तिरिक्खगङ्गाओमगाणुपुन्तीए पुणो उदओ चेव णरिध, तेउठेस्साहियारादो । सेसाणं पयडीणं वंधवे।च्छेदो चेव, उदयवोच्छेदाभावादो । थीणगिद्धित्तय-अर्णताणुवंधिचउक्कित्यवेदाणं सोदय-परोदओ । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइदुग-चउसंक्रणं-चउसं-घडण-उज्जोव-अप्पसत्थविद्वायगङ्-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ञ-णीचागोदाणं दोसु वि गुणहणिसु वंधो

विशेषता इतनी है कि वैकिषिकचतुष्कि तिर्यंच और मनुष्य गतिके मिथ्यादृष्टि, सासादन-सम्यादृष्टि, सम्यग्निथ्यादृष्टि, असंवतसम्यादृष्टि, और संयतासंयतः तथा मनुष्यगतिके संयत स्वामी हैं। वन्धाप्वान सुगम है। वन्धरुवुच्छेद नहीं है, क्योंकि, 'अवन्धक नहीं हैं' पंसा सुमें निर्देष्ट हैं। ध्रुवदाची प्रकृतियोंका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका यन्य होता है। अन्य गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां ध्रुव बन्धका अभाव है। रोप प्रकृतियोंका सर्वत्र सादि य अध्रव बन्ध होता है, क्योंकि, से अध्रवनची हैं।

### द्विस्थानिक प्रकृतियोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ २६१ ॥

वह इस प्रकार है—अनन्तानुबन्धिचनुष्कका बन्ध और उदय दोनों साथमें ब्युच्छित्र होते हैं, क्योंकि, सासादनसम्बुह्दि गुणस्थानमें उत दोनोंका व्युच्छिद पाया जाता है। परन्तु तिर्यम्मतिमायोग्यानुपूर्वोका यहां उदय ही नहीं है, क्योंकि, तेजोल्ह्याका अधिकार है। रोप महतियोंका करण बन्धनुष्ठे ही है, क्योंकि, उनके उदयव्युच्छेदका आधिकार है। रोप महतियोंका करण बन्धनुष्ठे ही है, क्योंकि, उनके उदयव्युच्छेदका क्याव है। स्त्यानगृद्धित्रय, अनन्तानुबन्धित्र पुष्ठे ही है, क्योंकि उत्तर स्वेद्य परोद्य बन्ध होता है। तिर्यमायु, तिर्यम्मतिद्विक, चार संस्थान, चार संहतन, उद्योत, अमहास्त्विह्यायोगिति, दुर्भग, दुस्यर, अनादेय और नीचगोत्रका दोनों ही गुणस्थानोंमें स्वोदय परोद्य

र प्रतिषु ' बोध्किण्णो ' इति पाठः ।

२ अ आप्रस्तोः ' -गङ्दुगसंठाण-च उसंघडण ', काप्रतो ' गङ्दुगसंठाणच उसंघण च उसंघडण ' क्ति पाठः ।

सोदय-परोदओ । थीणगिद्धितय-अणंताणुषंधिचउक्क-तिरिक्खाउआणं वंघी णिरंतरो । सेसाणं सांतरा, एतसम्बण् वि वंधुवरमुवरुंभादो । सन्वपयडीणं मिच्छाइडि-सासणसम्मादिडीस् चउवण्णेग्णंवंचास पन्चया, ओराल्यिमस्पष्चयाभावादो । णवीर तिरिक्खाउअस्स ओराल्यि-दुग-चेउन्वियमिस्स-कम्मदय-णबुंसयदेदपन्चया अवणेदन्वा, पज्जत्तंवे मोचूण अण्णस्य वंधाभावादो । तिरिक्खान्द्रपुज्जोव-चउसंग्रज्ज-चन्चसंघडण-अप्पस्त्यविद्यायार-दुम्म-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं ओराल्यिद्यु-णबुंसयवेदपन्चया अवणेयन्वा, तिरिक्ख-मणुस्से मोचूण देवाणमेदासि पञ्जतापञ्जतावस्थासु वंधुवरुंभादो ।

तिरिक्खाउ-तिरिक्खमइडुगुज्जावार्ण वेषी तिरिक्खगइसंजुत्तो । चउसंठाण-चउसंघडण-अप्पस्त्यिविहायगइ-दूभम-दुस्सर अणादेज-णीचागेदाणं दुगइसंजुत्तो, शिरय-देवगईणमभावादा । धीणगिद्धितिय-अर्णताणुषंथिचअक्तिरिशेदाणं वेषो निगइसंजुत्ता, शिरयगईए अभावादो । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइडुगुज्जाय-चउसंठाण-चउसंघडण-अप्यस्त्यविद्यायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाण वेषस्स देवा चेव सामी. सुद्दातिर्शेस्यनिरिक्ख-मणुस्सेयु एटार्मि

तिर्यगायु, तिर्यगातिद्विक और उद्योतका वन्ध तिर्यगातिसं संयुक्त होता है। चार संस्थान, चार संहरान. अपरास्तविहायोगिति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रका वन्ध नो गतियोंसे संयुक्त होता है, क्योंकि, तरक और दव गतिक साथ इनके वन्धका अभाव है। स्पानगृद्धित्वय, जनतानुविश्वत्वकुत्र और खींबदका बन्ध तीन गतियाँसे संयुक्त होता है, क्योंकि, यहां नरकगतिक वन्धका अभाव है। तिर्यगायु, तिर्यगातिद्विक, उद्योत, चार संस्थान, चार संहनन, अप्रशासविहायोगिति, दुर्भग, दुस्वर, अगदीय और नीच-गोत्रके वन्धके दव ही स्वामी हैं, क्योंकि, गुप्त तीन लेक्यावाले तिर्यंच व मतुष्योंमें इनके

१ अ-आप्रजोः 'च उववण्णे गूण १ इति पाठः ।

बंधाभावादो । धीणागिद्धितिय-अणंताणुबंधिच अिक्तरियवेदाणं तिगर्दामिच्छार्द्धि-सासणसम्मादिष्टिणे सामी, णिरयगर्ड्ए सुद्दतिलेस्साभावादो । बंधद्धाणं बंधवोच्छिण्णद्वाणं च सुगमं । धुवबंधीणं मिच्छार्द्धिम्द्दि चउन्त्रिद्दां बंधो । सासणें दुविद्दों, अणाइ-धुवाभावादो । सेसाणं पयडीणं बंधो सन्वत्थ सादि-असुवो ।

### असादावेदणीयमोघं ॥ २६२ ॥

देसामासियसुत्तेणेदेण सुइदत्थपरूवणा कीरदे । तं जहा — अजसिकतीए पुञ्चसुदंशे पच्छा षंधो वोच्छिज्जदि, पमतासंजदसम्मादिहीसु वंधोदयवोच्छेदुवरुंभादो । असादावेदणीय-अरिद-सोग-अधिरासुहाणं पुन्वं षंधो पच्छा उद्देशो वोच्छिज्जदि, तहोवरुंभादो । अधिर-असुहाणं वंधो सोदओ, सुवोदयत्तादो । अजसिकतीए मिच्छाइडिण्यहुडि जाव असंजदसम्माइडि ति सोदय-परोदओ । उत्तरि सोदओ चेव । असादावेदणीय-अरिद-सोगाणं सोदय-परोदओ, सन्वत्य अञ्चवोदयत्तादो । सांतरी बंधो, सन्वासिमेरासिमेगसनएण वि जन्वगुणहाणेसु वंधुवरसुवरुंमादो । पच्चा सुगमा, ओघपच्चणर्रहेता विसेसाभावादो । णविर मिच्छाइडि-

बन्धका शमाय है। स्थानगृङ्धित्रयः अनस्तातृबन्धित्रतृष्य और क्रीविदके तीन गतियोंके निभ्याद्यप्ति और स्पन्धादनक्ष्यण्यप्ति स्थामी है, क्योंकि, नरक्षातिमें सुम तीन सेद्याओंका अभाव है। बन्धा पान और बन्ध्युन्धित्यस्थान भुगम हैं। सुवबन्धी प्रकृतियोंका निध्याद्यि गुणस्थानमें चार्य प्रकृतियोंका निध्याद्यि गुणस्थानमें चार्य प्रकृतियोंका विद्याद्य होता है। सासादन गुणस्थानमें दो प्रकृतियोंका विद्याद्य होता है, क्योंकि, तद्य शानिक और भ्रुव बन्धक अभाव है। दोप प्रकृतियोंका बन्ध सर्वत्र सामित्र व अभून होता है।

#### असाताबेदनीयकी करूपणा ओघके समान है ॥ २६२ ॥

इस नेदाभर्दाकः सूत्रके स्थित अथकी प्रकाणा करते हैं। वह इस प्रकार है—
अयदाकीर्तिका पूर्वमें उदय और प्रधान वन्ध मुन्छिल होता है, क्योंकि, प्रमत्त और
असंवादसम्यव्हिं गुणस्थानों में प्रमत्ते उसके वस्थ व उदयका खुच्छेद पाया जाता है।
असातादेदनीय, अराति, होक, अस्थिर और अधुमका पूर्वमें बन्ध व पश्चात् उदय
ब्युच्छिल होता है, क्योंकि, वैद्या पाया जाता है। अस्थिर और अधुमका बन्ध स्वोदय
होता है, क्योंकि, वे खुवोदयी हैं। अयदाकीर्तिका मिथ्यादिने छेकर असंयतसम्यग्दिष्ट
तक स्वोदय-परोदय बन्ध होता है। अपराकीर्तिका मिथ्यादिने छेकर असंयतसम्यग्दिष्ट
तक स्वोदय-परोदय बन्ध होता है। अपराकीर्तिका मिथ्यादिने स्वाव अधुवोदयी हैं।
अराति और शोकका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, प्रस्थ अधुवोदयी हैं।
पाल्य क्य होता है, क्योंकि, इन सक्का एक समयदी भी स्व गुणस्थानों में बन्धिकाम
पाया जाता है। प्रस्थ सुमा है, क्योंकि, ओध्यत्ययोंसे यहां कोई भेद नहीं है। विशेषता

१ प्रतिषु 'सासणी 'ऋवि पाठः ।

सासणसम्मादिद्वीसु ओराल्यिमिस्सपच्चने अवणेयच्नो । तिगइसंज्ञुत्तो षंघो मिच्छाइडि-सासणसम्मादिद्वीसु । सम्मामिच्छाइडि-असंजदसम्मादिद्वीसु दुगइसंज्ञुत्तो । उत्तरि देवगइसंज्ञुत्तो । तिगइमिच्छाइडि-सासणसम्मादिडि-सम्मामिच्छादिडि-असंजदसम्मादिष्टिणो, दुगइसंजदासंज्ञदा, मणुसगइसंजदा च सामी । मिच्छाइडिप्पहृद्धि जान पमत्तसंजदे। ति अद्धार्ण । षंघनोच्छेदद्वार्ण सुगमं । सादि-अद्भुत्तो वंघो, अञ्चनवंधितादो ।

मिच्छत्त-णबुंसयवेद-एइंदियजादि-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्टसंघ-डण-आदाव-थावरणामाणं को वंधो को अवंधो ? ॥ २६३ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २६४ ॥

भिच्छतस्स वंधोदया समं वोच्छिण्णा । णवंसयवेद-हंडसंठाण-असंपत्तसेवदृसंघडण-एईदिय-आदाव-यावरणामाणं बंधवोच्छेदो चेव, उदयाभावादो । भिच्छतस्स सोदगण बंधो, उदयाभावे बंधाणुवरुभादो । णर्जसयवेद-हंडसंठाण-असंपत्तसेवदृसंघडण-गर्हदिय-आदाव-यावराणं

इतनी है कि मिथ्याइष्टि और सासादनसम्यग्दि गुणस्थानों में औदारिकिमध्य प्रत्यय कम करना चाहिये। मिथ्याइष्टि और सासादनसम्यग्दि गुणस्थानों में उनका वन्ध्र तीन गतियों से संयुक्त होता है। सम्योगमध्यादि और असंयतसम्यग्दि गुणस्थानों में दो गतियों से संयुक्त बन्य होता है। अवर उनका देवगतिसंयुक्त बन्ध होता है। तीन गतियों के मिथ्यादि, सासा-दनसम्यग्दि, सम्योगम्थ्यादि और असंयतसम्यग्दिष्टः दो गतियों के संयतासंयत, तक मनुष्यातिके संयत स्वामी हैं। मिथ्यादिके लेकर प्रमाससंयत तक बन्धाच्या है। बन्धस्यन्वलें संयत स्वामी हैं। सारिय अध्यय बन्ध होता है, क्यों कि, वे अध्ययस्थी हैं।

मिथ्यात्व, नर्पुसक्वेद, एकेन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तम्पाटिकासंहनन, आताप और स्थावर नामकर्मका कीन बन्धक और कीन अवन्धक है ? ॥ २६३ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टि बन्यक हैं । ये बन्धक हैं, श्रेष अबन्धक हैं ॥ २६४ ॥

मिय्यात्यका बन्ध और उदय दोनों साथ ब्युच्छिल होते हैं। नयुंतकबेद, हुण्ड-संस्थान, असंबात्तत्युवाटिकासंहनन, पकेट्रिय, बाताप और स्थावर नामकर्मका केवल वस्थ्यपुच्छेद ही है, क्योंकि, यहां दनके उदयका अभाव है। मिथ्यात्वका स्वीदयसे बस्थ होता है, क्योंकि, उदयके अभावमें उसका बच्च पाया नहीं जाता। नयुंसकबेद, हुण्ड-संस्थान, असंब्राप्तत्युपाटिकासंहनन, पकेट्रिय, आताप और स्थावरका बन्ध परोद्य षंथे। परोदओ, प्राप्ति देवसु उदयामावादो । मिच्छत्तषंथे। णिरंतरो, भुवबंधितादो । अण्णपयदीणं सांतरो, परासमण्ण वि बंधुवरसुवरुंमादो । पञ्चया सुरामा, ओषपञ्चपहिंता विसंसामावादो । णविर ओरारिट्यमिस्सपञ्चओ अवणेषव्यो, तत्य सुहर्ट्यसाण अमावादो । णउंसयवेद-हुंड इंसेटाण-असपत्तसेब्द्रसंपडण-पूर्वदित्य-आदाव-यावराणं ओरारिट्यद्वा कम्मइप-णुंसयवेदपञ्चया अवणेषव्या । मिच्छत्त्वंची तिराहसंखुत्ता। णुंसयवेद पुंड इंसेटाण-अस्पेपत्तसेष्ट-संपडणणं दुगइसंखुत्ती, देवर्गईण अभावादो । एइंदिय-आदाव-यावराणं तिरिक्खामुझंखुत्तो । स्विष्ट्यास्य स्वयंच्यास्य तिराहसंखुत्तो । सेपद्धाणं स्वयंच्यास्य स्वयंच्यास्य विरावधानिक स्वयंच्यास्य स्वयंच

#### अपन्यक्वाणावरणीयमोघं ॥ २६५॥

एर्द् देसामाभियसुत्तं । तेणेदेण सुइदत्थपरूतणा कीरदे — अपन्चनखाणानरणीयस्स पंथोदया समं वोन्छिज्ञंति, असंजदसम्मादिहिम्हि तदुभयवोच्छेदुवर्टमादो । अवसेसाणं पंथवोच्छेदो चेव । अपन्चनखाणचउनकस्स षंधो सोदय-परोदञ्चो । मणुसगङ्दुगोरालियदुग-

होता है, क्योंकि, इनका देयोंके उदयाभाव है। मिध्यात्वका बन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, वह भुववन्धी है। अन्य प्रकृतियाँका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे भी उनका बन्धविक्षाम पाया जाता है। प्रत्य य सुनम हैं, क्योंकि, ओधप्रवर्धों को ही अन् नहीं है। विशेष हतना है कि यहां औदारिक्सिध प्रत्यको कम करना व्याहिये, क्योंकि, क्समें ग्रुभ लेदयका अभाव है। मधुंसकवेद, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तस्पादिकासंहनन, एकेन्द्रिय, आताप और स्थावन्क औदारिकद्विक, कार्मण और तसुंसकवेद प्रवर्धोंको कम करना वाहिये। मिध्यात्वका वन्ध तीन गतियोंके संकुक होता है। नधुंसकवेद, हुण्डसंस्थान से स्वांप्त स्थावन्त प्रत्याक्ष कम करना वाहिये। मिध्यात्वका वन्ध तीन गतियोंके संकुक कार्य होता है। क्योंकि, हनके साथ देवपाविके बन्धका अभाव है। एकेन्द्रिय, आताप और स्थावन्का तियंगातिले संजुक्त बन्ध होता है। मिध्यात्वके बन्धके तीन गतियोंके मिध्यादि स्वामी हैं। श्रेष प्रकृतियोंके देव ही स्वामी हैं। से प्रकृतियोंके देव ही स्वामी हैं। क्षाध्यान और वन्धन्ति क्योंक्ष क्षाध्यान कीर वन्धन्ति है। क्या प्रकृतियोंका सादि व अध्यव बन्ध होता है। क्यांपित, वह अववन्धी है। दोष प्रकृतियोंका सादि व अध्यव बन्ध होता है, क्योंकि, वह अववन्धी है। दोष प्रकृतियोंका सादि व अध्यव बन्ध होता है, क्योंकि, व अध्यवन्धी है। दोष प्रकृतियोंका सादि व अध्यव बन्ध होता है, क्योंकि, व अध्यवन्धी है। दोष प्रकृतियोंका सादि व अध्यव बन्ध होता है, क्योंकि, व अध्यवन्धी है। दोष प्रकृतियोंका सादि व अध्यव बन्ध होता है,

अप्रत्यारूयानावरणीयकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ २६५ ॥ -

यह देशामर्शक सूत्र है, हसीछिय इससे सूत्रित अर्थकी प्ररूपणा करते हैं— अप्रत्याख्यानावरणीयका बन्ध और उदय दोनों सायमें व्युष्टिछल होते हैं, क्योंकि, असंयतसम्यग्हिष्ट गुणस्थानमें उन दोनोंका व्युष्टिद पाया जाता है। शेष प्रकृतियोंका बन्धान्युष्टिख ही है। अप्रत्याक्यानावरणचतुष्कका बन्ध स्वोदय-परोज्ञ होता है। वञ्जिसिद्धवर्षणात्रायणसेपडणाणं चंचो परोदको, सुहलेस्सियितिरिक्ख-मणुस्सेसु एदासि बंधाभावादो। अपञ्चक्खाणचउकक-त्रोराल्यिसरीराणं वंचो णिरंतरो। वंचो मणुसगृहदुगस्स मिच्छाइहि-सासणसम्मादिद्वीसु सांतरो। उत्तरि णिरंतरो। एवं वञ्जिरसहसंघडणस्स वि वत्तव्वं।
श्रीराल्यिसरीरकंगोवंगस्स वंचो मिच्छाइद्विग्द सांतरो। उत्तरि णिरंतरो, एइंदियवंधाभावादो। ।
पञ्चया सुगमा। णवरि अपञ्चक्खाणचउक्तस्स दीसु गुणहालेखु श्रीराल्यिमससपञ्चको
अवणेयव्वं।। मणुसगइदुगोराल्यिद्य-वञ्जिद्धसंघडणाणं श्रीराल्यद्य-गलुंसयवेदपञ्चया
तिसु गुणहालेखु अवणेयव्वा।सम्माभिन्छाइद्विग्द दो चत्र अवणेयव्वा',श्रीराल्यियमिससपञ्चयस्स
पुज्यमेवाभावादो। अपञ्चलाणव उक्तस्स मिन्छाइद्वि-सासणसम्मादिद्वीस्त तिगृहसञ्जेतो वंचो।
अराल्यिद्वतो, णिरय-तिरिक्खगईणमावादो। मणुसगइदुगस्स मणुसगइसंजुत्तो।
ओराल्यिद्य-वज्जिसहसंच्डणाणं मिच्छाइद्व-सासणसम्मादिद्वीण दुगइसंजुत्तमुति गलुसगइसंजुत्तमण्णाह्यवंचाभावादो। अपञ्चल्वाणचउक्तस्स तिग्हमच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्वीः
सम्माभिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्वीणो सामी। अवसेसाणं पयदीणं देवा सामी। वंचदाणं

मनुष्यगतिद्विक, औदारिकद्विक और वज्जर्षभवज्जनाराचसंहननका बन्ध परोदय होता है. क्योंकि राभ लेक्यावाले तिर्येच व मनुष्योमें इनके बन्धका अभाव है। अप्रत्याख्यानावरण-चतुष्क और औदारिकशरीरका बन्ध निरन्तर होता है। मनुष्यग्तिहिकका बन्ध मिथ्याहरि और सासादनसम्यग्दिष्ट गुणस्थानोंमें सान्तर होता है। ऊपर उसका निरन्तर बन्ध होता है। इसी प्रकार यज्ञर्थभसंहननके भी कहना चाहिये। अवारिकशरीरांगापांगका बन्ध मिथ्याद्दष्टि गुणस्थानमें सान्तर होता है। ऊपर निरन्तर होता है, क्योंकि, वहां एकेन्द्रियके बन्धका अभाव है। प्रत्यय सुगम हैं। विशेष इतना है कि अप्रत्याख्यानावरणचतप्कके हो गणस्थानोंमें औदारिकमिश्र प्रत्ययको कम करना चाहिय । मन्ष्यगतिविक, औदारिक-द्विक और वज्रवभसंहननके औदारिकद्विक और नपुंसक्षेत्र प्रत्ययाको जीन गुणस्थानोंमें कम करना चाहिये। सम्याग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानम दो शत्ययाँको दी कम करना चाहिये. क्योंकि, औदारिकमिश्र प्रत्ययका पहले ही अभाव हो चुका है। अप्रन्यास्थानावरणयतष्कका मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानीमें तोन गतियोंस संयुक्त बम्ध होता है। ऊपर दो गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, वहां नरकगति और तियेगातिका अभाव है। मनुष्यगतिद्विकका मनुष्यगतिसंयुक्त बन्ध होता है। औदारिकदिक और वज्जर्वमसंहननका मिथ्याद्या व सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानामें दे गतियोंसे संयक्त तथा ऊपर मनुद्र्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, वहां अन्य गतियोंके बन्धका भमाव है। अत्रत्यास्थानावरणचतुष्कके तीन गतियोंके मिथ्याद्दष्टि, सासादनसम्यग्द्रप्टि, सम्योग्मध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं। शेष प्रकृतियोंके देव स्वामी हैं।

१ प्रतिषु ' अवणेयन्त्रो 'इति पाठः ।

षंथवोष्टिण्णहाणं च सुगमं । धुवषंषीणं मिच्छार्श्वहिम्म वंथो चउव्चिहो । अण्णत्य तिविहो, धुवाभावादो । सेसाणं षंघो सादि-अदुवो, अदुवर्षधितादो ।

## पच्चक्खाणचउककमोघं ॥ २६६ ॥

वंधोदया समं वोच्छिण्णा, संजदासंजदिम्म तेसि दोण्णमनक्रमेण वोच्छेदुवरंभादो । सोदय-परोदको, दोहि वि पयोरिह वंधाविरोहादों। णिरंतरो, एगसमएण वंधुवरमाभावादो । पच्चया सुगमा, अपच्चक्खाणपच्चयतुल्ठचादो । मिच्छाइडि-सासणसम्मादिहीसु बंधो तिगइ-संजुतो । सम्माभिच्छाइडि-असंजदसम्मादिहीसु दुग्धसंजुतो । उविर देवगइसंजुतो । तिगइ-मिच्छाइडि-सासणसम्मादिडि-सम्माभिच्छाइडि-असंजदसम्मादिहीशो सामी । दुगइसंजदासंजदा सामी । वंधदाणं वंधवोच्छिण्णहाणं च सुगमं । मिच्छाइडिम्हि बंधो चउव्विहो । उविर तिविहो, धुवामावादो ।

## मणुस्ताउअस्त ओघभंगो ॥ २६७॥

बन्धाध्वान और बन्धन्युच्छिन्नस्थान सुगम हैं। अबबन्धी प्रकृतियोंका मिध्याहिए गुणस्थानमें चारा प्रकारका बन्ध होता है। अन्य गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, यहां भ्रुव बन्धका अभाव है। राव प्रकृतियोंका बन्ध सादि व अभ्रुव होता है, क्योंकि, वे अभ्रुवरुक्धी हैं।

#### प्रत्याख्यानावरणचतुष्ककी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ २६६ ॥

प्रत्याच्यानाघरणचतुष्कका बन्ध और उदय दोनों साधम ज्युष्ठिक होते हैं, क्योंकि, संयतासंयत गुणस्थानमें दोनोंका एक साथ ज्युष्ठेद पाया जाता है। स्वोदय- परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, होनों का एक साथ ज्युष्ठेद पाया जाता है। स्वोदय- परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे उसके बन्धविकामका अभाव है। प्रत्यय सुगम है, क्योंकि, व अप्रत्याव्यानावरणके प्रत्यवांके समान हैं। भिष्यादृष्टि और सासाद्व- सम्यग्डिए गुणस्थानों तीन गतियों से संयुक्त बन्ध होता है। सम्यग्निष्यादृष्टि और असंयतसम्यग्डिए गुणस्थानों में तीन गतियों से संयुक्त बन्ध होता है। सम्यग्निष्यादृष्टि और असंयतसम्यग्डिए गुणस्थानों में तो गतियों से संयुक्त बन्ध होता है। अपर देवगितसे संयुक्त बन्ध होता है। अपर देवगितसे संयुक्त बन्ध होता है। ति गतियों के मिथादृष्टि, सासाद्वनसम्यग्डिए, सम्पामध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्डिए स्वामी हैं। दो गतियों के संयतसम्यग्डिए समामिष्यादृष्टि अपर तीन प्रकारका सुगम हैं। मिथादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है। उपर तीन प्रकारका बन्ध होता है। उपर तीन प्रकारका बन्ध होता है। उपर तीन प्रकारका बन्ध होता है। स्वांकि क्षा स्वांकि व्य

मनुष्यायुकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ २६७ ॥

१ प्रतिषु ' बंधविरोहादो ' इति पाठः ।

तं जहा— षंषो परोदजो, तेउठेससाए सध्यगुणहाणेसु सोदएण बंघविरोहारो । वितरितरेत, अंतोसहुतेण विणा बंधुवरमाभावादो । पच्चया सुगमा, ओधाविसेसादो । वर्षारे तिसु वि गुणहाणेसु ओगाठियदुग-वेउठिवयविस्स-कम्पहय-णाउंसयवेदपच्चया अवणेयच्चा । मणुसगद्दसंजुत्तो । देवा चेव सामी । मिन्छादिहि-सासणसम्मादिहि असंजदसम्मादिहि ति वंषदाणं । वंषवोच्छेदो सगमो । वंषो सादि-अदवी ।

#### देवाउअस्स ओघभंगो ॥ २६८ ॥

परेण स्टब्स्थरह्वणा कीरदे । तं जहा — वंत्रो तगरओ, सोदएण वंधविराहारो । णिरंतरेर, अंतोमुह्तेण विणा बंधुवरमाशावारो । परचया ओपतुल्छ । जविर ओपे वि वेउव्वियदुगोरात्त्रियिस्स-कम्मश्यपच्चया अवणेयत्वा । वंशो देवगङ्गसंजुत्ते । तिरिच्छ-मणुससामीओ । वंधदाणं सुगर्म । अत्यमतद्वाए संग्वेज्वे मागे गंतूण वंधवोच्छेदो । सादि-अङ्गुवो वंदो ।

# आहारसरीर-आहारसरीरअंगोवंगणामाणं को वंधो को अवंधो ? अप्पमत्तसंजदा वंधा । एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ॥ २६९ ॥

वह इस मकार है— बन्ध उसका परेत्य होता है, क्योंकि, तेजोलह्यामें सब गुणस्थानों में खादयसे उसके बन्धका विरोध है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, अन्तर्मुहर्तके विना उसके बन्धविष्ठामका अभाव है। भरवय सुनम हैं, क्योंकि, उनमें ओधसे कोई भेद नहीं है। विशेष रतना है कि तीनों ही गुणस्यानों भेदारिकाहक, वैकिश्यकामभ, कामण और नेपुंककेद सक्योंके कम करना चाहिये। मुख्यपानिसंयुक्त बन्ध होता है। देव ही स्वामी हैं। सिध्याहरि, सासादनसम्यन्दर्श और असंयनसम्यन्दर्श, यह बन्धान्धान है। वन्धयुक्तकेद समा है। मादि व अभुय बन्ध होता है।

#### देवायुकी प्ररूपणा ओवके समान है ॥ २६८ ॥

इस सुनसे सचिन अर्थकी प्रस्तपा करते हैं। वह इस प्रकार है— वन्ध उसका परोदय होता है, क्योंकि, स्वोदयं इसके बन्धका विरोध है। निरत्तर बन्ध होता है, क्योंकि, स्वोदयं इसके बन्धका विरोध है। निरत्तर बन्ध होता है, क्योंकि, अन्योंकि, अन्योंकि, अन्योंकि अप्रांत है। क्योंकि समान हैं। विशेषत इतनी है कि आपमें भी श्रीक्षित्वक, ओदारिकाय और कार्मण प्रत्योंकों कम करना बाहिये। हेक्यातिसञ्जूक बन्ध होता है। तिर्चेच और मजुष्य स्वास्त हैं। वन्याप्यास पुराम है। अप्रमस्कालके संस्थात बहुमार है। अप्रमस्कालके संस्थात बहुमार आकर बन्धगुण्येत होता है। साहि व अधुष्य

आहारकसरीर और आहारकसरीरांगापांग नामकर्मका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? अप्रमत्तर्सयत बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेप अबन्धक हैं॥ २६९॥ सुगमोमदं । कुदो ? अप्पमत्तसंबदा चेव पंचवां, उर्वार तेउलेखाए अभावादो ।

तित्थयरणामाणं को बंधो को अवंधो ? असंजदसम्बाहटी जाव अपमत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ २७० ॥

सुयमं । वविरि देव-मणुससायिओ चंग्री । एवं तेउठेस्साए एसा परूजणा कदा । जहां तेउठेस्साए एसा परूजणा कदा । जहां तेउठेस्साए एस्तणा कदा तहा पम्यठेस्साए वि कायञ्चा । जविर पुरिस्रवेद्दस जिन्ह सांतर विपंतरी वि वचन्त्री, पम्मठेस्समितिरिक्स स्पृत्तसेष्ठ पुरिस्रवेद मोत्त्य अण्णवेदस्स चंपामावादो । व्यस्ति पयडीणं चंपस्स देवा वेव स्प्रमी तासिमित्यवेदएच्यओ अवणेयञ्चो, देवेद्ध पम्मठेस्साए इत्यिवेदाणुवरुमाहो । पंतिस्त्रव्तस्याप्ते वंपा विपंतरो वि वचन्त्रो, तेउठेस्साए एदासि चंपस्स सांतर-णितंतरचुवरुमाहो । अराजिवस्तरिक्ताए पयडिक्षभावभेवर्गाहो । अराजिवस्तरिक्ताए पयडिक्षभावभेवरम्सार प्रविद्वन्त्रा । पम्मठेस्साए प्रविद्वाण्यवर्षम्य स्वाप्ति वंपा वंभायमित्रस्य विप्ता वंभायमित्रस्य प्रविद्वाण्यकेसाए प्रविद्वाण्यकेसाए प्रविद्वाण्यकेसाए प्रविद्वाण्यकेसाए प्रविद्वाण्यकेसाए प्रविद्वाण्यकेसार प्रविद्वाणकेसार प्रविद्वाणकेसा

यह सुत्र सुगम है। कारण कि अप्रमत्तसंयत ही बन्धक हैं, क्योंकि, इससे ऊपरके गुणस्थानॉर्मे तेजोलेझ्याका जमाव है।

तीर्थकर नासकर्मका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? असंग्रतसम्यग्दृष्टियोंसे रुकर अप्रमत्तसंयत तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, श्रेष अवन्यक हैं॥ २७०॥

यह सूत्र सुगम है। विशेष इतना है कि इसके बग्नके स्वामी देव व मनुष्य हैं। इस मकार तेजोलेस्थाका माध्यकर यह मकरणा की गई है। जिस मकार तेजोलेस्थामें मकरणा की है उसी मकार एक्सलेस्थामें भी करना चाहिये। विशेषता यह है कि पुरुष-वेत्रका जहां सामतर बग्न कहा गया है वहां 'सान्तर-निरन्तर' देखा कहवा वाहिये, क्वांकि, एक्सलेस्वा युक्त तिर्यंच व मनुष्यामें पुरुषयेदको छोड़कर अन्य वेदके कम्बका मनाव है। जिन मकृतियाँके बग्नके देव ही स्वामी हैं उनके खीवद मत्यवको कम करना चाहिये, क्यांकि, देवांमें एद्सलेस्यामें लिवद नहीं पाया जाता। पंचित्रव कमति और कस मह्मितांका बग्न परिवार होता है, देखा कहना वाहिये, क्यांकि, तेजोलेस्थामें हानके क्यकों सान्तर-निरन्तरता पर्व जाती है। औदारिकारारीरांगोगांगका बग्न परोदयसे होता है। मिरकार बग्न होता है, क्यांकि, त्रजलेस्वामें स्वान्तर-निरन्तरता पर्व जाती है। औदारिकारारीरांगोगांगक वन्त्र परोदयसे होता है। मिरकार बग्न होता है, क्यांकि, त्रजलेस सम्बद्ध अथाय है। पद्मलेस्थामें महत्विक्त्यान भेड़के प्रदर्शायों अग्नेगांगके विवा बन्यका अथाय है। पद्मलेस्थामें महत्विकत्यान भेड़के प्रदर्शायों अग्नेगांगके विवा बन्यका अथाय है। पद्मलेस्थामें महत्विकत्यान भेड़के प्रदर्शायों अग्नेगांगके विवा बन्यका

र मतिषु 'बंधको ' इति वाटः ।

# पम्मलेस्सिएसु मिन्छत्तदंडओ णेरइयभंगो ॥ २७१ ॥

एइंटिय-आदाव-यावराणं वंघामावादो । एतिओ चेव भेदो, अण्णो णस्यि । जिट्ट अस्थि सो चितिय वत्तव्यो ।

# सुक्कलेस्सिएसु जाव तित्थयरे ति ओघभंगो ॥ २७२ ॥

एरेण सुइद्द्यपुरुवणा कीरदे— पंचणाणावरणीय-चउरसणावरणीय-पंचंतराइयाणं पुद्धं बंघो पच्छा उद्भो बोन्छिज्वित, सुदुमसांपराइय-चीणकसाएसु बंघोदयबोन्छेदुवरुंभादो। । असिकित्त-उन्चागोदाणं पि एवं चेव वत्तन्त्रं । णविर उदयबोन्छेद्दे एत्थ णिर्थ, अजीिगिर्द उदयबोन्छेद्दंसणादो । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराइयाणं सोद्भो बंघो, धुवोदयत्तादो । मिन्छाइद्विप्पहुढि जाव असंजदमम्मादिष्टि ति जसिकितीए सोदय-परीदश्चो । उबिर सोद्यो चेव बंघो, पडिवक्षवृद्यामावादो । मिन्छाइद्विप्पहुढि जाव संजदासंजदो ति उन्चागोदवंघो सोदय-परीदश्चे। । उबिर सोदओं चेव , णीचागोदृदयाभावादो । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराइयाणं वंघो णिरतरा, धुववंघितादो । जसिकतीए मिन्छाइद्विप्पहुढि

पद्मलेख्यावाले जीवोंमें मिथ्यात्वदण्डककी प्ररूपणा नारकियोंके समान है ॥२७१॥

क्योंकि, उनके एकेन्द्रिय, आताप और स्थावरके वन्धका अभाव है । केवल इतना ही भेद हैं, और कुछ भेद नहीं है । यदि कुछ भेद है तो उसे विचारकर कहना चाहिय ।

शुक्लिक्स्यावाले जीवोंमें तीर्थकर प्रकृति तक ओयके समान प्रकृपणा है। । २०२ ॥
इस सुकसे स्चिन अर्थकी प्रकृपणा करने हैं — पांच हानाधरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच अन्तरायका पूर्वमं यन्च और पक्षान उदय ब्युट्डिक होता है, क्योंकि,
सुक्रमसाम्पराधिक और क्षीणकराय गुणस्थानोंमें कमन उनके वन्ध और उदयका व्युट्डिक्ट पाया जाता ह। यशकीतिं और उच्चगंत्रके भी इसी प्रकार कहना चाहिये। विदेशप इतना है कि उनका उदयव्युट्डिद यहां नहीं हैं, क्योंकि, अयोगकेवली गुणस्थानमें उनका उदय अक्केट्र देखा जाता है।

पांच झानावरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच अन्तरायका स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि, वे ध्रुवोदयी हैं। मिथ्यादिध लेकर असंयतसम्यग्हिष तक यहाकीर्तिका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है। ऊपर स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्क प्रकृतिके उदयका अभाव है। मिथ्यादिक्षे लेकर संयतासंयत तक उच्चगोत्रका बन्ध स्वोदय-परोदय होता है। ऊपर स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां नीचगोत्रके उदयका अभाव है।

पांच झानावरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच अंतरायका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वे धुववन्धी हैं। यशकीर्तिका मिथ्यादिष्टसे लेकर प्रमत्तसंयत तक जाव पमत्तसंजदो ति बंधो सांतरो, एगसमएण वि बंधुवरमदंसणादो । उबिर णिरंतरो, पडिवक्खवपडिवंधाभावादो । मिच्छाइडि-सासणसम्मादिद्वीसु उच्चागोदस्स बंधो सांतर-णिरंतरो, सुक्कळेस्सियतिरिक्ख-मणुस्सेसु णिरंतरवंधुवरुंभादो । उबिर णिरंतरो । पच्चया सुगमा । णविर मिच्छाइडि-सासणसम्मादिद्विपचयपुर्व औराज्यिमस्सपच्चो अवणेयच्यो, तिरिक्ख-मणुसमिच्छाइडि-सासणसम्मादिद्वीणपञ्जतकाळे सुद्धतिळेस्साणमभावादो । मिच्छादिडि-सासणसम्मादिडि-सम्माभिच्छादिडि-असंवद्मसम्मादिडि-सम्माभिच्छादिडि-सासणसम्मादिडि-सम्माभिच्छादिडि-सासणसम्मादिडि-सम्माभिच्छादिडि-सासणसम्मादिडि-सम्माभिच्छादिडि-सासणसम्मादिडि-सम्माभिच्छादिडि-सासणसम्मादिडि-सम्माभिच्छादिडि-सासणसम्मादिडि-सम्माभिच्छादिडि-असंवदा च सामी । बंधदाणं संयद्माणे संयद्माणे स्वाद्मस्यादिडि-सम्मापिडि-सम्माभिच्छादिडि-सासणसम्मादिडि-सम्माभिच्छादिडि-सासणसम्मादिडि-सम्माभिच्छादिडि-असंवदसमादिडिणो दुग्वसंवदासंवदा च सामी । बंधदाणं धंयत्रीच्छण्णद्वाणं च सुगमं । धुववंथीण भिच्छादिद्विस्य वंधो चउब्विद्वो । सासणादीसु तिविद्वो, धुववंथीणावादो । सेसाणं सादि-अन्द्ववी, अन्तुवंविन्तिदो ।

एगडाण-बेडाणपयडीओ ठविय उवरिमाओ ताव परूवेमी- णिहा-पयलाणं पुन्वं बंधी

सान्तर वन्ध्र होता है, क्योंकि, एक समयसे भी वहां उसका बन्धविश्राम देखा जाता है। उगर निरन्तर वन्ध्र होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष महतिके बन्ध्रका अभाव है। मिध्याहरि और सासादनसम्बर्गाहि गुणस्थानोंमें उच्चतोत्रका वन्ध्र सान्तर-निरन्तर होता है, क्योंकि, जुक्करेहयावार्ड तिर्यंच और मनुष्योंमें उसका निरन्तर बन्ध्र पाया जाता है। उत्पत्त निरन्तर वन्ध्र होता है। प्रत्यव सुनम है। विदोष इतमा है कि मिध्यादिष्ट और सासादनसम्बर्गाहि गुणस्थानक प्रत्ययोंमेंस अंदारिकमिश्र प्रत्यवक्षं कम करना चाहिय, क्योंकि, तिर्यंच और मनुष्यों मिध्यादिष्ट सीर्थ्याहि यां सासादनसम्बर्गाहि और प्रत्योंकि अपर्याप्तकालमें हाम करना चाहिय, क्योंकि, तिर्यंच और मनुष्य मिध्यादिष्ट एवं सासादनसम्बर्ग्डियोंके अपर्याप्तकालमें हाम की करवां वासावनसम्बर्ग्डियोंके अपर्याप्तकालमें हाम की करवां वासावनसम्बर्ग्ड सिध्यादिष्ट एवं सासादनसम्बर्ग्ड स्थापिक अपर्याप्तकालमें हाम की करवां वासावनसम्बर्ग्ड स्थापिक स्थापिक

मिध्याद्दष्टि, सासादनसम्यग्दिष्टि, सम्यग्गिय्यादिष्टि और असंयतसम्यग्दिष्टि गुणस्थानोंमें देव व मनुष्य गतिसे संगुक्त वन्ध होता है। कपर देवगति संगुक्त ही बन्ध होता है। कपर देवगति संगुक्त ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां अन्य गतियोंके वन्धका अभाव है। तीन गतियोंके मिध्यादिष्टे, सासादनसम्यग्दिष्टे, सम्यग्गिय्यादिष्टे और असंयतसंग्यग्दिष्टे, रो गतियोंके संयतासंयगत, तथा मनुष्यगतिके संयत स्थामी हैं। वन्धाध्यान और वन्धव्युक्तिस्थान सुगम हैं। धुष्यवन्धी प्रकृतियोंका मिथ्यादिष्ट गुणस्थानमें वार प्रकारका वन्ध होता है। सासादनादिक गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका वन्ध होता है, क्योंकि, वहां उनके धुव बन्धका अभाव है। शेष प्रकृतियोंका सादि व अधुव बन्ध होता है, क्योंकि, व अधुववन्धी हैं।

एकस्थानिक और द्विस्थानिक प्रकृतियोंको छे।इकर उपरिम प्रकृतिओंकी प्रकृपणा

१ अप्रती ' -सासगसम्मादिशीस पश्चपस ' शति पाठः ।

पच्छा उदओ वोच्छिज्वदि, अपुन्त सीणकसाएसु बंघोदयवोच्छेदुवरुंमादो । सोदय-मरोदओ बंघो, अनुवोदयतादो । णितंतरो बंघो, धुवबंधितादो । पच्चया सुगमा । णवरि मिच्छाइडि-सामणसम्मादिहीस भोरातियमिस्सपच्चओ अवणेयव्यो । मिच्छाइडि-सामणसम्मादिहि-सम्मामिच्छादिहि-अतंबरसम्मादिहिस् देव-मणुसगइसंख्रतो । उबिर देवगहसंख्रतो । तिगइ-मिच्छादिहि-सामणसम्मादिहि-सम्मामिच्छादिहि-सामणसम्मादिहि । तुगइसंजदासंजदा मुसुसगइसंजदा साम । बंधद्वाणं सुगमं । अपुव्वकरणद्वाए संखेज्जदिमागं गंतुण बंघो वोधिकजविद ।

असादानेदणीयस्स पुत्रं धंषो वोच्छिणो । उदयवोच्छेदो णरिय । अरिद-स्रोत्माणं पुत्रं बंधो पच्छा उदयो वोच्छिज्जदि, पमचापुञ्चेसु बंधोदयवोच्छेदुवर्ठमादो । अधिर-असुभाणं धंषवोच्छेदो चेव, सुक्तरुत्तेसिएसु सञ्चरपुद्यदंसणादो । अजसिकतीए पुञ्चसुद्रयस्स पद्धा पंत्रस्य वोच्छेदो, पमचासंजदतम्मादिहीसु बंधोदयवोच्छेदुवर्ठमादो । असादाचेदणीय-असिद-योगाणं बंधो सोदय-परोदओ, अदुवोदयनादो । अधिर-असुदाणं सोदओ चेव, धुवोदयनादो । अजसिकतीए मिच्छाइडिणहुडि जाव असंजदसम्मादिहि सि सोदय-

असातावेदनीयका पूर्वमें बच्च व्युच्छित्र होता है। उद्यव्युच्छेद्र नहीं है। अरित और होकेका पूर्वमें बच्च और प्रभात उदय व्युच्छित्र होता है, क्योंकि, प्रमत्त और अपूर्व-करण जुनस्यानीम कमले उनके बच्च और उदयका व्युच्छेद्र पाया जाता है। अस्पिर और अग्रुभका बच्चव्युच्छेद ही है, क्योंकि, गुक्तकेदयाबाळे जीवोंमें स्वत्र उदका बद्ध केचा जाता है। अस्पाकीर्तिके पूर्वमें उदयका और प्रभात बच्चका व्युच्छेद होता है, क्योंकि, प्रमत्त और अमेयतसम्यव्हिष्ट गुणस्यानीमें उसके बच्च व उदयका व्युच्छेद पाया जाता है।

असाताबेदनीय, अराते और शोकका बन्ध स्वोदय परोदय होता है, क्योंकि, वे अभुवोदयी हैं। अस्थिर और अग्रुमका स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वे भुवोदयी हैं। अयशकीर्तिका मिष्यादृष्टिते लेकर असंवतसम्यग्दृष्टि तक स्वोदय-परोद्य कम्ध होता

करते हैं— लिद्रा और प्रचलाका पूर्वमें बन्ध और पश्चान् उदय व्युच्छित्र होता है, क्योंकि, अपूर्वकरण और सीणकपाय गुणस्थानोंमें कमसे उनके बन्ध और उदयका स्कुच्छेट्ट पाया आता है। स्वेत्य गरेवद बन्ध होता है, स्योंकि, वे अध्वोद यो हैं। तिरस्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वे अध्वोद यो हैं। तिरस्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वे अध्वोद यो हैं। तिरस्तर बन्ध होता है, स्यामक्ष शुणस्थानोंमें औदारिकमिश्र प्रस्थयके कम करना चाहिये। तिरखादिष्ठ, सासादन-सम्प्रकृष्टि गुणस्थानोंमें श्रेवार हो। सील सन्ति स्वयाक्ष स्वयाक्ष होता है। उत्तर देवसिकं संयुक्त बन्ध होता है। तीन गतियोंके सिम्यादिष्ठ, सासादन-सम्प्रकृष्टि, सम्प्राम्म प्रयाचिष्ठ वेदात है। उत्तर देवसिकं संयुक्त क्या होता है। तीन गतियोंके सिम्यादिष्ठ, सासादन-सम्प्रकृष्टि, सम्प्राम्म प्रयाचिष्ठ वेदात है। स्वयाक्ष स्वयाक्ष स्वयाक्ष स्वयाक्ष स्वयाक्ष स्वयानिकं संयत्त स्वयानिकं संयत्व स्वामी हैं। बन्धाच्यान सुगम है। अपूर्वकरणकालके संक्यात्व भाग जाकर बन्ध व्युच्छित्र होता है।

पसेवजो । उनिर परोद्यो चैन, जसिकतीए णियमेणुदयदंसणादो । उठणं पि पयडीणं भंधो सांतरो, एमसमण्ण वि बंधुवरमदंसणादो । पन्चया जोमनुस्टा । णनिर विच्छाइडि-सासणसम्मादिडीस जोतालियमिस्सपःचयो जनमेथ्ययो । मिन्छादिडि-सासणसम्मादिडि-सम्मामिन्छादिडि-असंबद्धसम्मादिडीस छण्णं पयडीणं भंधो देव-मणुसगइसंद्धसो । उतिर देवगइसंदुत्तो । तिगइजसंजदा दुगइसंजदासंजदा मणुसगइसंद्रा च सामी । भंभदाणं भंधोलिङण्णहाणं च सुगमं । बंधो छण्णं पि सादि-अनुवो, अनुवंबिचादो ।

अपन्यनस्ताभावरणीयस्स वंचोदया समं वोन्छिण्णा, असंजदसम्पादिद्विस्द् दोण्णं वोच्छेदुवरुंमादो । सेसाणं वंचवोच्छेदो चेव, उदयवोच्छेदाणुवरुंमादो । अपवन्याणचउक्रस्स सोवय-परोदएण वि वंचो, अञ्चवोद वक्तदो । अवस्त्ताणं वंचो परोदजो, कुक्करेस्साए सञ्चगुणद्वाणेमु सोदएणेदासिं वंचविरोहादो । अपच्चन्याणचउक्क-मणुसगबदुगोरारिखदुगाणं वंचो णिरंतरे, एगसमएण वंचुवरसामावादो । वज्जरिसहसंघडणस्स मिच्छादिद्वि-सासण-सम्मादिद्वीसु वंचो सांतरे । उविर णिरंतरो, पडिवनस्वपयडिवंचामावादो । पच्चया सुसमा ।

है। ऊपर परोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां नियमसे यहाकीतिका उदय देखा जाता है। छहां प्रकृतियोंका बन्ध साम्तर होता है, क्योंकि, एक समयसे भी उनका बन्धविधाम देखा जाता है। प्रत्यय भोधक समान हैं। विदोष हतना है कि मिम्याहिए और सासावन सम्यव्हिए गुणस्थानों में औदािकमिश्र प्रत्यवक्ष के मकरना वाहिये। मिप्याविष्ठ सासावन सम्यव्हिए गुणस्थानों में अदि (कि संस्वाविष्ठ स्वयं के मकरना वाहिये। मिप्याविष्ठ सासाविष्ठ सम्यविष्ठ सम्यविष्ठ स्वयं के स्वयं विष्ठ सम्यविष्ठ सम्यविष्ठ स्वयं विष्ठ स्वयं के स्वयं के स्वयं प्रत्यं के स्वयं स्वयं के स्वयं स्वयं स्वयं के स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं के स्वयं स्

अप्रत्याक्यालाक्रकीयका बन्ध और उदय दोनों साधमें व्युच्छित्र होते हैं, क्योंकि, असंयतसम्बग्धि गुणस्थानमें उन दोनोंका व्युच्छेद पाया जाता है। होप प्रकृतियोंका बन्ध-धुक्छेद ही है, क्योंकि, उनका उदयव्युच्छेद नहीं पाया जाता। अप्रत्याक्यानच्युक्कक्क स्थेव्य-यरोद्यसे बन्ध होता है, क्योंकि, उद अधुवोदयी है। होप प्रकृतियोंका बन्ध प्रदेश्व होता है, क्योंकि, शुक्छह्यामें सब गुणस्थानोंमें स्वोद्यसे इनके बन्धका विशेष है। अप्रत्याक्यानायराज्यसम्बद्धक्क, अनुष्यानिद्धिक औदारिकद्धिका बन्ध विशेष है। अप्रत्याक्यानायराज्यसम्बद्धके उनके बन्धकि आप्ता होता है। अप्रत्याक्यानोंक्यानकि और सात्रव्यक्षप्रपादिक्क अप्ता होता है। अपर उसका विरस्तर विशेष होता है। अपर उसका विरस्तर विशेष होते हैं। अपर उसका विरस्तर विशेष होते ही अपर उसका विरस्तर विशेष होते हैं। अपर उसका विरस्तर विशेष होते ही, अपर उसका विरस्तर विशेष होते हैं। अपर अस्ति विशेष होते हैं। अपर अस्ति होते हित्स होते हैं। अस्त अस्ति होते हित्स होते है। अस्त अस्ति होते हित्स होते हैं। अस्ति होते हित्स होते हैं। अस्त अस्ति होते हित्स होते हैं। इसका होते हित्स होते हैं। इसका होते हैं। इसका होते हैं। इसका होते हैं। इसका होते हित्स होते हैं। इसका होते होते हैं। इसका होते हैं। इसका होते हैं। इसका होते हैं। इसका

णविर मिच्छाइहि-सासणसम्मारिद्वीसु ओरालियमिस्सपच्ची अवणयव्यो । मणुसगहदुगैरालियदुग-वज्जिरसहसंघढणाणमेरालियदुगिल्य-णवुंसयवेदपच्चया अवणयव्या, देवेसु एदासिमभावादो । अपच्चक्साणचउकस्स दुगइसंजुतो वेजो । अवसेसाणं मणुसगइसंजुतो । अपचक्साणचउकस्स तिगइजीवा सामी । अवसेसाणं पयडीणं देवा सामी । बंबद्धाणं बंधवेच्छिणणडाणं च सुगमं । अपच्चक्साणचउक्कस्स मिच्छाइहिम्हि बंबो चउब्बिहो । उवरि तिविहो, धुवामावादो । अवसेसाणं सादि-अद्धवो, अञ्चवंधितादो ।

पच्चस्खाणावरणीयस्स वंबोदया समं वोच्छिज्जंति, संजदासंजदिम्म तदुहयवीच्छेद्र-इंसणादो । बंबो सोदय-परोदओ, अजुबोदयत्तादो । णिरंतरो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो । पच्चया सुगमा । णविर मिच्छाईडि-सासणसम्मादिडीसु ओराल्यिमिस्सपच्चओ अवणेयच्चो, तिरिक्ख मणुसमिच्छाईडि-सासणसम्मादिडीसु अपञ्जतकाले सुहलेस्साणमभावादो । असंजदेसु बंबो देव-मणुसगृहसंख्तो, संजदासंबदेसु देवगृहसंख्तो । तिग्हअसंजदगुणहाणाणि, दुगह-संजदासंबदा च सामी । बंपदाणं बंबवीच्छण्णहाणं च सुगमं । मिच्छाईडिम्हि बंधो चउव्विहो ।

विशेष इतना है कि मिध्यादृष्टि और सास।दनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें औदारिकिमिध्र
प्रत्यवाको कम करना चाहिये। मनुष्यगतिद्विक, औदारिकिद्विक और वाज्यपेससंहननके
औदारिकिद्विक, कींभ्द्र और नदुंसकवेद प्रत्यवांको कम करना चाहिय, क्योंकि,
देवोंमें यहां इन प्रत्यवांका अभाव है। अप्रत्याख्यानावरणचनुष्कका दो गतियोंसे
संयुक्त बन्ध होता है। रोप प्रत्यवांका मनुष्यगतिसे संयुक्त वन्ध होता है। अप्रत्याख्यानावरणचनुष्कके तीन गतियोंके जीव स्वामी है। रोप प्रकृतियोंके देव स्वामी
हैं। वन्धाध्यान और वन्धवनुष्किकप्रस्थान सुगम है। अप्रत्याख्यानावरणचनुष्कका
मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका वन्ध होता है। अपर तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां भ्रुव वन्धका अमाव है। रोप प्रकृतियोंका सादि व अभ्रुव वन्ध्र होता है, क्योंकि, वां भ्रुव वन्धका अमाव है। रोप प्रकृतियोंका सादि व अभ्रुव वन्ध्र होता है, क्योंकि, व अभ्रुववन्धी हैं।

प्रत्याक्यानावरणीयका बन्ध और उद्गय दोनों साधमें ग्युन्छिझ होते हैं, प्रयोकि, संयतासंयत ग्रुणस्थानमें उन दोनोंका ज्युन्छेद देखा जाता है। स्वादय-पराइय बन्ध होता है, क्योंकि, वह अध्रयेदयी प्रकृति है। तिर-तर वन्ध होना है, क्योंकि, कह अध्रयेदयी प्रकृति है। तिर-तर वन्ध होना है, क्योंकि, क्यांकि आमा है। प्रत्यय सुगम हैं। विशेष इतना है कि मिध्याहाई और सासादनस्प्रग्रहाई ग्रुणस्थानोंमें औदारिकिमिश्र प्रत्यय कम करना चाहिये, क्योंकि, तिर्वेच और प्रत्युच्य मिध्याहाई एवं सासादनस्प्रग्रहाई अप्रकृति के स्वाद्यान के स्वाद्

उवरि तिविहो, धुवाभावादो ।

पुरिसंवेद-कीथसंजरुणाणं बंघोदया समं वोन्किण्णा, अणियद्विग्मि तदुद्वयोन्केद-दंसणादे । सोदय-परोदओ, उभयहा वि बंधुवर्ठभादो । कोधसंजरुणस्स बंघो णिरंतरो, धुवर्यभितादो । पुरिसवेदस्स मिच्छाइट्वि-सासणसम्मादिद्वीसु सांतर-णिरंतरो, पुढ्वकरुरिसय-तिरिक्ख-मणुरसंसु पुरिसवेद मोतृणण्णवेदाणं बंघाभावादो । उविर णिरंतरो, पढिवक्खपयिह-बंघामावादो । पच्चया सुगमा । णविर मिच्छाइट्वि-सासणसम्मादिद्वीसु ओराठियमिससप्बजो अवणयच्यो । चदुसु अमंजदगुणहाणसु दुगइसंजुतो, उविर देवगहसंजुतो बंधो अग्रहसंजुतो वा । तिगइअसंजदगुणहाणाणि दुगइसंजदानंजन्त मणुसगृदसंजदा च सामी। बंघदाणं सुगमं । अणियद्विश्वदाण् संसंक्ष्ते भागे गेतृण् वंघो योच्छिज्जदि । कोधसंजरुणस्स मिच्छाइट्विर्हि च्छाव्विद्वो वंघो । उविर तिविद्दे, धुवामावादो । पुरिसवेदस्स सादि-श्रद्धवो, श्रद्धवन्तिरे।

माण-माया-ठोइसंजलगाणं कोइसंजलगभंगो । णविर वंधवोच्छेदपदेसो जाणिय वत्तत्वो ।

वहां भ्रम बन्धका अभाव है।

पुरुषवर और संज्वलनकोधका वन्ध व उदय दोनों साथमें ज्युष्टिछ होते हैं, क्योंकि, श्रमिवृत्तिकरण गुणस्थानमें उन दोनोंका ज्युष्टिद देखा जाता है। स्वादय-परेदिय वन्ध होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारोंसे ही बन्ध पाया जाता है। संज्वलनकोधका वन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, दे ध्रवरणी है। पुरुषवरका मिध्याहाँद और सासादनसम्पर्दि गुणस्थानों में सान्तर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, शुक्ल-लेह्यावाले तिर्यंव व मुज्योंमें पुरुषदेकों लोडकर अन्य वेदोंके बन्धका अभाव है। कपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रहातियोंके बन्धका अभाव है। कपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रहातियोंके बन्धका अभाव है। कपर निरन्तर क्या होता है। कि मिथ्याहि और सासादनसम्पर्दि गुणस्थानोंमें और रिक्तिमिश्र प्रत्यव कम करना चाहि थे। वार असंवत गुणस्थानोंमें दो गतियोंके असंवत गुणस्थानों में दो गतियोंके असंवत गुणस्थानों हो। तीन गतियोंक असंवत गुणस्थान, दो गतियोंके संयतासंयत, और मनुष्यातिके संयत स्थामी हैं। बन्धाध्वान सुगम है। सिनवृत्तिकरणकालके संख्यात बहुआग जाकर बन्ध व्युच्छित होता है। संज्वलनकोधका मिथ्याहि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है। कपर तीन महारक बन्ध होता है, क्योंकि, वहां ध्रव बन्धका अभाव है। युरुपवेदका सादि य अध्व बन्ध होता है, क्योंकि, वहां भ्रव वन्धका अभाव है। युरुपवेदका सादि य अध्व बन्ध होता है, क्योंकि, वहां भ्रव वन्धका अभाव है। युरुपवेदका सादि य अध्व बन्ध होता है, क्योंकि, वह अञ्चवक्यी है।

संज्वलन मान, माया और लोभको प्ररूपणा संज्वलनकोश्वके समान है। विशेषता इतनी है कि बम्धन्युच्छेदस्थानको जानकर कहना खाहिये। हस्स रदि-भय-दुर्गुछाणं बंघोदया समं वोच्छिण्णा, अपुन्यकरणचरिमसमय तङ्कर्य-सम्बेददंसणादो । बंघो सोदय-परोदबो, अबुवोदयत्तादो । मिन्छाइडिप्पट्टुढि जाव पमत्तरंजदो चि इस्फ-रदीणं बंघो सांतरे । उतिर णिरंतरो, पडिवक्खपयिडिबंघाभावादो । अय-दुर्गुछाणं बिस्तरेर, पुववंधितादो । पद्मया सुमगा । णर्वार मिन्छाइडि-सासणसम्मादिडीसु ओग्राज्यिमिस्स-पद्मभा अवणयन्तो । मिन्छादिडि-सासणसम्मादिडि-सम्मामिन्छादिडि-असंजदसम्माविडिस् मणुस-दंवगइसंज्यतो । उतिर देवगडसंज्यतो अगर्संज्यता व । तिगइमिन्छादिडि-सासणसम्मादिडि-सम्मामिन्छादिडि-असंजदसम्मादिडिणो दुगइसंजदासंजदा मणुसगइसंजदा व सामी । वंधद्माणं बंधवेनिष्ठणणङ्गाणं च सुगर्म । अय-दुर्गुछाणं मिन्छाइडिम्डि चउन्विद्दो बंघो, युवबंधित्तादो । उतिर तिविद्दो, युवाभावादो । इस्स-रदीणं सन्वत्य सादि अबुवो, अबुवबंधित्तादो ।

मणुसाउभस्स पंषवोच्छेदो चेव, सुक्कऊस्साए उदयवोच्छेदाणुवरुंभादो । परोदक्षे पंषी, सुक्कऊस्साए सञ्दर्थ सोदएण पंथविरोहादो । णिरंतरो, अंतोमुहुत्तेण विणा पंधुवरमाभावादो । पच्या सुगमा । णदरि मिन्छादिहि-सायणसम्मादिहि-असंजदसम्मादिहीसु ओरारियदुग-

हास्य, राति, अय और जुगुप्साका बन्ध और उदय दोनों साथमें व्युक्षिष्ठक्ष होते हैं, क्योंकि, अयुक्तरफंक अलिम समयमं उन दोनोंका व्युक्ष्यं हता जाता है। कृष्य उनका स्वोदय परोदय होता है, क्योंकि, व अधुवादयी हैं। मिध्यादिक्ष लेकर ममससंय तक हास्य व रतिका सान्तर बन्ध होता है। उप तिस्तर बन्ध होता है, क्योंकि, बहूरं भित्रक्ष मृक्तार्थेक व प्रकार कर हास्य है, क्योंकि, बहूरं भित्रक्ष मृक्तार्थेक व प्रकार है। अप और जुगुप्साका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, व धुवक्यी है। मत्यय सुमा है। विरोध हतना है कि मिध्यादि और सासादक सक्यादि गुणस्थानोंमें अीदारिक्षमिश्च प्रत्यवक्ष कम करना चाहिये। मिध्याद्विक, सासादक्तरप्यदृष्टि, सम्यीमप्रयादि और अर्थाक कम करना चाहिये। मिध्याद्विक, सासादक्तरप्यदृष्टि, सम्यीमप्रयादि और अर्थाक कम करना चाहिये। मिध्याद्विक हम्भ होता है। उपर देवगतिसंयुक्त और अर्थात्वसंय क्याद्वा है। उपर देवगतिसंयुक्त और अर्थात्वसंय क्याद्वा है। तीन गत्विमं क्याद्वा है। अपर स्वाप स्था है। क्याद्वा है। क्याद्वा है। स्था और अर्थायत्व स्था होता है। स्था और अर्थायत्व स्था होता है। स्था और अर्थायत्व स्था संयाद्विक क्याद्वा क्याद्व क्याद्वा क्याद्वा क्याद्वा क्याद्वा क्याद्वा क्याद्वा क्याद्वा क्याद्वा होता है। स्था और अर्थायत्व स्था होता है। स्था होता है।

मतुष्यायुका केवल बन्धन्युच्छेन् ही होता है, क्योंकि, ग्रुक्ललेक्बामें डक्का उक्य-व्युच्छेद नहीं पाया जाता। परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, ग्रुक्ललेक्बामें सर्वक स्मेत्वस्ते उसके बन्धका विरोध है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, अन्तर्युद्धके कि विस्रा उसके बन्ध-विश्रामका अभाव है। प्रत्यय सुगम हैं। विश्रोध हतना है कि मिध्यादुम्हें, सांसावनकान्यादुम्धि वेठिष्ययम्प्तिः कम्पद्दय-इस्पि णउंसयनेदपष्या अवणेदन्या । मणुसगदसंजुत्ता । वेषा सामी ।' मिण्डाइडि-सारणसम्माइडि-जसंजदसम्मादिडिणो ति वेषदाणं । वेषवेशिष्टण्यद्वाणं सुगर्म ।' सारि-अञ्जुवो वेषो, अञ्जुववेषित्तादो ।

देवाउअस्त पुष्वसुर्यस्त पच्छा षंघस्त वोच्छेदो, अप्यमत्तासंजदसम्मादिद्वीयु 
षंघोदयवीच्छेदुवलंभादो । परोदओ षंघो, सोवएण बंघविरोहादो । णिरंतरी, जंतीसुदुत्तेण
विणा बंधुवरमामावादो । पच्चया सुगमा । णविर मिच्छादिष्टि-सासणसम्मादिष्टि-असंजदसम्मादिद्वीयु वेउव्वियदुगोरालियमिस्स-कम्माइयपच्चया अवणेयव्या । देवगइसंज्ञतो षंषो ।
मिच्छादृष्टिप्पहुढि जाव संजदासंजदा ति तिरिक्ख-मणुसा सामी । उत्तरि मणुसा चेव ।
संपदाणं सुगमं । अप्यमत्तदाए संखेज्जे भागे गंतृण षंघो वोष्टिज्जिदि । सादि-अदुवो,
अदवर्षितादो ।

देवगद्द-चेउव्चियदुगाणं पुञ्चसुत्यस्य पच्छा बंधस्स वोच्छेदो, अपुञ्चासंबदसम्मादिहीसु बंधोद्दयवोच्छेदुवरुंमादे। अवसंसाणं पयडीणं बंधवोच्छेदो चेव, सुक्केर्टस्साए उदयवोच्छेदाणुव-रुंमादो । देवगद्द-चेउव्चियदुगाणं परोदञ्जो बंधो, सोदण्ण बंधविरोहादो । पंचिदियजादि-तेजा-

भौर असंयतसम्यष्ट्रीष्ट गुणस्थानोंमें औदारिकहिक, वैक्तियकसिभ, कार्मण काययोग, झांबेद भौर नपुंसकवेद प्रत्ययोंको कम करना चाहिये। मनुष्यगतिसंयुक्त बन्ध होता है। देव स्वामी हैं। मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थान बन्धाप्वान है। बन्धस्युच्छेदस्थान सुगम है। सादि व अधुव बन्ध होता है, क्योंकि, वह अधुवबन्धी है।

देवायुके पूर्वमें उत्यक्त और पश्चाद बण्यका व्युच्छेद होता है, क्योंकि, अम्मक्त और असंस्वसम्बद्धकेद पाया जाता है। परोद्दय बण्य होता है, क्योंकि, क्यांक्य उत्तक बण्य व उत्यक्त खुच्छेद पाया जाता है। परोद्दय बण्य होता है, क्योंकि, अत्यक्ति क्योंकि, अत्यक्ति होता है। तिरन्तर बण्य होता है, क्योंकि, अत्यक्तिकृतिक विज्ञा विशेष विद्याव होता है। विदाव हिता है कि मिध्यादि, सासादनसम्बद्ध और असंवतसम्बद्धि गुणस्यावोंमें वैकिशिकादिक, औदारिकामिक और कार्मण अस्यविक्ति के करना वाहिये। देवगतिसंयुक्त बण्य होता है। मिध्यादिकि कक्तर संवतास्वत तक तिर्येष व मुद्धप्य हानी हैं। उत्तप मुद्धप्य हिता है। साथवादिक केकर संवतास्वत तक तिर्येष व मुद्धप्य हाना जाकर बण्य पुष्प होता है। साथवादिक अप्रव वण्य होता है। क्यांचिक्र होता है। साथवादिक अप्रव वण्य होता है। क्यांचिक्र होता है। साथवादि व अध्यव वण्य होता है, क्योंकि, वह अध्यवस्थी है।

देवगतिष्ठिक और वैकियिकद्विकके पूर्वेसे उदयका और यसात् बन्धका न्युच्छेद होता है, क्योंकि, अपूर्वकरण व असंयतसम्बद्धि गुणस्यानोंमें कमशः उनके बन्ध व उदयका स्युच्छेद पाया आता है। शेष प्रकृतियोंका केवल बन्धन्युच्छेद ही है, क्योंकि, शुक्ललेक्यामें जनका उदयस्युच्छेद नहीं पावा जाता। देवगतिष्ठिक और वैकिविकग्रिकका परोव्ह वन्ध इ. इ. ४५.

होता है, क्योंकि, स्वोद्यसे इनके वन्धका विरोध है। पंजेन्द्रियजाति, तैजस व कार्मण दारीर, वर्ण, गण्य, रस, स्पर्दा, अधुरुल्यु, अस, बाहर, पर्याप्त, स्पर, युम और निर्माणका स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि, वहां ये ध्रवेदयों हैं। समयनुरुक्तसंख्यात, प्रशस्तिवहायोगिति और सुस्वरका स्वोदय परोदय वन्ध होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारोंसे ही हनके बन्धमें कोई विरोध नहीं है। उपधात, परधात, उच्छ्यास और प्रत्येकशारीरका सिध्याद्दि सासादत्तसम्प्रवृद्धि और असंपततस्यप्रवृद्धि गुणस्थानीमें स्वोदय परोदय बन्ध होता है। सम्य प्राप्त काम क्या प्राप्त काम क्या प्राप्त काम क्या होता है। अस्य होता है। अस्य होता है। अस्य होता है। अस्य क्या स्वाप्त काम क्या होता है। सुभग और आदेयका सम्यव्याप्त काम क्या होता है। सुभग और आदेयका सिध्याद्दि लेकर असंयतसम्प्रवृद्धि तक स्वोदय-परोदय बन्ध होता है। अस्य और अहंदयका सिध्याद्दि लेकर असंयतसम्प्रवृद्धि तक स्वोदय-परोदय बन्ध होता है। उपर स्वोदय ही बन्ध होता है। क्या स्वाप्त होता है। अस्य होता है।

देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वैक्रियिक, तैज्ञस व कार्मण द्वारीर, वैक्रियिकदारीरांगोपांग, वर्ण, रस, स्पर्श, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलपु, उपवात, परघात, उक्क्वास, जस, बादर, पर्योन्त, प्रत्येकदारीर और निर्माण नामकर्मोका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनमें धुववन्यीपना पाया जाता है । समजनुरस्नसंस्थान, प्रशस्त-विहापोगति, सुमग, सुस्दर और आहेयका मिध्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दिष्ट गुणस्थानोंमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है।

र्शका — इन मछतियाँको देवगतिसे संयुक्त बांघनेवाले शुक्लबेहयाबाले तिर्येख ब मनुष्यीमें निरन्तर बन्ध मले ही हो, परन्तु सान्तर बन्ध होना सम्मय नहीं है ?

समाधान--- पेसा नहीं है, क्योंकि, शुक्छछेक्यावाछे देवोंमें उनका सान्तर कथा

सांतर्वभुवरुंमादो । उवरि णिरंतरो, पडिवक्खपयडिर्वधामावादो । थिर-मुमाणं मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव पमत्तसंजदो ति सांतरो । उवरि णिरंतरो, पडिवक्खपयडिर्वधामावादो ।

पच्चा सुगमा । देवगइ-वेउव्वियदुगाणं बंधे देवगइसंज्ञतो । सेसाणं पयडीणं मिच्छादिहि-सासणसम्मादिहिः असंजदसम्मादिहीसु देव-मणुसगइसंज्ञतो । उविर देवगइसंज्ञतो । देवगइ-वेउत्वियदुगाणं दुगईमिच्छादिहि-सासणसम्मादिहि-सम्मामिच्छादिहि-असंजदसम्मादिहि-संजदासंग्रातिहि-संजदासंजदा मणुसगइसंजदा च सामी । अवसेसाणं पयडीणं बंधस्स तिगइमिच्छादिहि-सासणसम्मादिहि-असंजदरममानिच्छादिहि-असंजदरममादिहिणो दुगइसंजदासंजदा मणुसगइसंजदा च सामी । बंधदाणं सुगमं । अपुन्वकरणद्वाए संखेड्जे भागे गंनूण बंधो वोच्छिज्जदि । तेजा-कम्माइयसरीर-वण्णचउनक-अगुरुङहुन-उवधाद-णिमिणाणं मिच्छादृहिन्हि बंधो चउन्विहो । उदिर तिविहो, धुवबंधितादो । सेसाणं पयडीणं सादि-अद्भवो बंधो ।

आहारदुगस्स ओघभंगो । तित्थयरस्स वि ओघभंगो । दुगइअसंजदसम्मादिहिणो मणुस-

#### पाया जाता है।

ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका सभाव है। स्थिर और ग्रुमका मिथ्यादाप्टेसे लेकर प्रमत्तसंयत तक सान्तर बन्ध होता है। ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका सभाव है।

प्रत्यय सुगम हैं। देवगति और वैक्षियिकडिकका बन्ध देवगतिसंयुक्त होता है। होष प्रकृतियोका बन्ध मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्हृष्टि और असंयतसम्यग्हृष्टि गुणस्थानीम देव व मतुष्य गतिसे संयुक्त होता है। ऊपर देवगतिसे संयुक्त होता है।

देवगति मौर वैकिथिकद्विकके दो गतियोंके मिष्याशृष्टि, सासादनसम्बन्धारे, सम्यामिष्याशृष्टि, असंयतसम्बन्धारे व संयतासंयतः तथा मनुष्यगतिके संयत स्वामी हैं। शेष प्रकृतियोंके वन्येक तीन गतियोंके मिष्याशृष्टि, सासादनसम्बन्धारे, सम्यामिष्या- हि और असंयतसम्बन्धारे, दो गतियोंके संयतासंयत, तथा मनुष्यगतिके संयत स्वामी हैं। अपूर्वकरणकालके संक्यात बहुमाग जाकर बन्ध मुस्किस होता है। अपूर्वकरणकालके संक्यात बहुमाग जाकर बन्ध मुस्किस होता है।

तैजस व कार्मण शरीर, वर्णादिक चार, अगुरुख्यु, उपवात और निर्माणका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारी प्रकारका वन्ध होता है। उपर तीन प्रकारका वन्ध होता है, क्योंकि, वे भुववन्धी हैं। शेष प्रकृतियोंका सादि व अधुव वन्ध होता है।

आहारकडिककी प्ररूपणा ओधके समान है। तीर्थेकर प्रकृतिकी भी प्ररूपणा भोधके समान है। विशेषता इतनी है कि उसके दो गतियोंके असंयतसम्यग्हाह और

#### सङ्खंबदांसबद्ष्यहुढिओ च' सामी ।

### णवरि विसेसो सादावेदणीयस्स मणजोगिभंगो ॥ २७३ ॥

श्रीषादी कं एत्य विसेसी? ण, श्रीषम्म अर्षपगाणसुबर्जमादी। एत्य पुण ते णत्यि, अर्जोगीसु रेस्सामावादो। का रेस्सा णाम? जीव-कम्माणं संसिठेसणयेरी, मिन्छतासंजम-कसाय-जीगा' ति मणिदं होदि। सेसं जसकित्तिसंगो।

# बेद्घाणि-एक्कट्ठाणीणं णवगेवज्जविमाणवासियदेवाणं **मंगो** ॥ २७४ ॥

ष्ट्रस्स देसामासियसुत्तस्स अत्थे। उच्चेट् । तं ब्रह्म — थीणगिद्धितय-अणंताणुकंधि-चउक्कित्थिवेट-चउसंठाण-चउसंघडण-अप्यसत्थिबहायगङ्-दुभग—दुस्सर-अणादेऽज-णीचा —

#### मनुष्यगतिके संयतासंयतादिक स्वामी हैं।

परन्तु विशेष इतना है कि सातानेदनीयकी प्ररूपणा मनोयोगियोंके समान है ॥२७३॥ अंका—ओषसे यहां क्या केन है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि ओघमें सातावेदनीयके अवस्थक पांच जाते हैं। किन्तु यहां वे नहीं हैं, कारण कि अयोगी जीवोंमें लेहवाका अभाव है।

शंका-लेक्या किस कहते हैं ?

समाधान—जो जीव व कर्मका सम्बन्ध कराती है वह लेड्या कहलानी है। अभिधाय यह कि मिथ्यात्व, असंयम, कवाय और योगा ये लेड्या हैं।

शेष विवरण यशकीर्ति के समान है।

द्विस्थानिक और एकस्थानिक प्रकृतियोंकी प्ररूपणा नौ ग्रेनेयक विस्ननवासी देवोंके समान है ॥ २७४॥

इस देशामर्शक सूत्रका अर्घ कहते हैं। वह इस प्रकार है – स्पानकृदिश्वन, अनन्तानुविध्वतुष्क, स्रविद, चार संस्थान, चार संहनन, अमहास्तविहायोगति, दुर्भग,

१ नाप्रती 'संजदासंजदणहुब्सिजदाको च ' इति पाठः।

२ ज-जाप्रकोः ' संकिक्षिस्सणयरि ', काप्रती ' संकिक्षिस्तणेरहय ' इति पाठः ।

१ अन्ती 'कसायाजीगा ' इति पाठः।

गोदाणि बेहाणपयिक्षों । एत्य अणंताणुषंधिचउक्कस्स षंधोदद्या सूसं क्षेत्रिक्कण्या । क्षेत्रसम् पयदीणं प्रवंशं पंचा पण्डा उदनो वोन्छिज्जदि, तहे।वर्ठमादो । एदासि सन्वासि पयदीणं पि वंधो परे। परे। परे। योणगिद्धितय-अणंताणुर्वधिचउक्काणं वंधो णिरंतसे, धुवधंधित्तारो । इस्पिवेद-चउसंद्राण-चउपंदण-अपस्त्यविद्वायगह-चुमग-चुस्सर-अणादेण्ज-णीचागोदाणं सितंरा, एलसमएण वि बंधुवरसुवर्ठमादो । पश्चया सुगमा । णविर ने। योगितस्सप्रवाधो अवगेपवन्ते । इत्यवेद-चउसंद्राण-चउसंवरण-अपस्थविद्वायगह-चुमग-चुस्सर-अणादेण्ज-णीचागोदाणं ने। तिर्विद-चउसंद्राण-चउसंवरण-चया अवगेपवन्ता, सुक्किल्साए एदाविं वंधाभावाले । थीणगिद्धितय-जर्णताणुर्वधिचउक्काणं ति मसाणं प्रसाणं स्वर्तात्ते । सेसाणं मणुसगव्द-संस्त्रात्ते । वेवगरिष्ट सह वंधविराहरो । योणगिद्धितय-अर्णताणुर्वधिचउक्काणं तिगहनीमा सामी । सेसाणं पर्यदीणं वंचानिक्षाण्डाणं च द्वामं । धुववंधीणं मिक्काइद्विद्धि चउन्दित्वे वंधो । सासणे प्रदिक्षे प्रसाणं प्रसाणं प्रसाणं प्रसाणं मिक्काइद्विद्धि चउन्दित्वे वंधो । सासणे द्विद्दो , अणाह-धुवामावादो । सेसाणं प्रदिक्षे

वृस्वर, अनादेय और नीचगोत्र, ये द्विस्थानिक प्रकृतियां हैं । इनमें अनुस्तात्वशिक्तात्वका बन्ध और उत्य दोनों सायमें व्यव्छित्र होते हैं। श्रेष प्रकृतियोंका पूर्वमें बन्ध और प्रधान उदय व्युव्यक्त होता है, क्योंकि, वैसा पाया जाता है। इन सह ही प्रकृतियोंका बन्ध परोत्रय होता है। स्त्यानगृह्यित्रय और अनन्तानुबन्धिवनुष्कका बन्ध निरन्तर होता है. क्योंकि, वे अवक्ष्मी हैं। खीवेडका, चार संस्थान, चार संहतन, अप्रधास्तविद्वायोगति, दर्भग. दश्वर. अनादेय और नीचगोत्रका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे भी इनका बन्धविश्वाम पाया जाता है। प्रत्यय सुगम हैं। विशेष इतना है कि मौदारिकमिश्र प्रत्यवको कम करना चाहिये। स्रीवेद, चार संस्थान, चार संहनन, अप्रशस्तविद्वायोगति, बुर्रमा, बुच्चर, अनादेय और नीचगोत्रके औदारिकद्विक, खीवेद और नपुंसकवेद प्रत्यवीको कम करना चाहिये. क्योंकि, शुक्ललेस्यामें इन प्रकृतियोंके बन्धका क्षामा है। अन्यासराजित्रय और अनन्तानवन्धिवत्कका देव व मन्व्यगतिसे संयुक्त वन्त्र होता है। शेष मक्तियोक्त मानुष्यातिसे संयुक्त वन्य होता है, स्योक्त, संयुक्त वन्त्र होता है। शेष मक्तियोक्त मानुष्यातिसे संयुक्त वन्य होता है, स्योक्त, देवगतिके साथ उनके बन्धका विरोध है। स्यानगृद्धिषय और जनसानुष्यिखनुष्यक तीन गतियोंके जीव लामी हैं। शेष प्रकृतियोंके कम्बेक देव लामी हैं। बन्धाम्बान और बन्धायुविश्वश्वस्थात सुगम हैं। भ्रवबन्धी प्रकृतियोका मिध्यादि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है। सालावन गुणस्थानमें दो प्रकारका बन्ध होता है. क्योंकि. क्यां मसावि और अब कथका मनाव है। शेव प्रकृतियांका सावि व मधब बन्ध होता है.

१ सं-काश्रत्वोः ' सुन्ककरत्ताप् तिगदमञ्चरतेता एपार्थि ', वामतौ ' सुन्ककरताप् तिगदमञ्चरतार्थं प्रार्थि ' इति पाकः ।

#### सादि-अदुवी, अदुवबंधितादी ।

मिच्छत्त-णबुंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवहसंघडणाणि एयाद्वाष्णपद्यश्चेत्रो । एत्य मिच्छत्तस्त षंघोदया समं वोच्छिण्णा, मिच्छाइडिम्हि चेव तदुहर्यदंसणादो । णंउसयवेद-असंपत्तसेवहसंघडणाणं पुन्नं बंधो पच्छा उदजो वेच्छिज्ञ्यदि, तहोवठंमादो । हुंडसंठ्यणस्स बंधवोच्छेदो चेव, सुक्किटेस्साए उदयवोच्छेदाभावादो । मिच्छत्तस्त बंधो सोदजो । सेसाणं तिण्णं पि परोदजो । मिच्छत्तस्त णिरंतरो । सेसाणं सांतरे । मिच्छत्तस्त दुगङ्संजुत्तो । सेसाणं मणुसगइसंजुत्तो । मिच्छत्तस्त तिगइया सामी । सेसाणं देवा । बंधदाणं बंधवेगिच्छण्णहाणं च सुगमं । मिच्छत्तस्त चउन्विहो बंधो । सेसाणं सादि-अद्भुवो ।

भवियाणुवादेण भविसिद्धियाणमोधं ॥ २७५ ॥
णित्य एत्य भोषपरुवणादे। को वि विसेसी, तेण भोषामिदि जडजेटे।

#### क्योंकि, वे अध्यवनधी हैं।

सिष्यात्व, नपुंतकवेद, हुण्डसंस्थान और असंप्राप्तस्यादिकासंहनन, ये एकस्थान प्रकृतियां हैं। इनमें निष्यात्वका बन्ध और उदय दोनों साथमें उगुच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, सिष्यादिक गुणस्थानमें ही वे दोनों देखे जाते हैं। नपुंतकवद और असंप्राप्त-स्यादिकासंहननका पूर्वमें बन्ध और प्रभात उदय गुण्डिकासंहननका पूर्वमें बन्ध और प्रभात उदय गुण्डिकासंहननका पूर्वमें बन्ध और प्रभात उदय गुण्डिकासंहननका पूर्वमें बन्ध होता है। ह्रण्डसंस्थानका बन्ध गुण्डेह ही है, क्योंकि, गुण्डलेहका अपाव है। मिष्यात्वका बन्ध स्वोदय होता है। शेष प्रकृतियांका सान्तर बन्ध होता है। मिष्यात्वका वर्ध स्वोत्त है। मिष्यात्वका निरन्तर और शेष प्रकृतियांका सान्तर बन्ध होता है। मिष्यात्वका निरन्तर और शेष प्रकृतियांका मुण्यगतिस स्युक्त बन्ध होता है। मिष्यात्वक वन्ध होता है। शेष प्रकृतियांका मुण्यगतिस स्युक्त बन्ध होता है। मिष्यात्वक वन्ध होता है। सिष्यात्वक वन्ध होता है। सिष्यात्वक वन्ध होता है। शेष प्रकृतियांका साहि व अधुव बन्ध होता है। शेष प्रकृतियांका साहि व अधुव बन्ध होता है।

भव्यमार्गणातुसार भव्यसिदिक जीवोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ २७५ ॥ चूंकि यहां ओघप्ररूपणासे कोई मेद नहीं है अत एव ' ओवके समान है 'येसा कहना योग्य है ।

१ व-काप्रकोः ' तदुद्व- ' इति पाटः ।

अभवसिद्धिषु पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-सादासाद-मिच्छत-सोल्पसकसाय-णवणोकसाय-चदुआउ-चदुगइ-पंचजादि-ओरा-लिय-वेउन्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-छसंठाण-ओरालिय-वेउन्वियअंगो-वंग-छसंघडण-वण्ण-गंध-रस-फास-चत्तारिआणुपुन्वी-अगुरुवलहुव-खव-घाद-परघाद-उस्सास-आदावुन्नोव-दोविद्यायग्द-सस-बादर-थावर-सुहुम-पज्जत-अपज्जत्त-पत्तेय-साहारणसरीर-थिराथिर-सुहासुह-सुभग-दुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणोदेज्ज-जसिकत्ति-अजसिकति-णिमिण-णीचुन्चागोद-गंचंतराह्याणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २७६ ॥

सुगम ।

सब्वे एदे बंधा. अवंधा णत्यि ॥ २७७ ॥

एदस्स देसामासिबसुत्तस्स अत्यपह्तवणा कीरदे — एदासु पयडीसु एत्य ण कार्सि पि षपोदयवोच्छेदो अत्यि, उवलभगाणाण वोच्छेदविरोहादो । पचणाणावरणीय-चउदसणावरणीय-

अभव्यसिदिक जीवों में पांच ज्ञानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोठह कषाय, नौ नोकषाय, चार आयु, चार गतियां, पांच जातियां, जीदारिक, वैिक्तियिक, तैजस व कार्मण श्रीर, छह सस्मान, औदारिक व वैिक्तियिक अमोपांग, छह संहनन, वर्ण, गन्य, रस, स्पर्श, चार आनुप्तीं, अगुरुठछ, उपधात, परधात, उच्छास, जाताप, उद्योत, दो विद्वायोगतियां, त्रत, बादर, स्थावर, सहस्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारणश्रीर, स्थिर, अस्पर, धुम, अञ्चम, सुमा, दुर्मग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनोदेय यग्रकीर्ति, अयग्रकीर्ति, निर्माण, नीच व ऊच गोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन लबन्धक है है ॥ २७६॥

यह सूत्र सुगम है।

ये सभी बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं।। २७७॥

इस देशामशैक खुबके अर्थकी अरूपणा करते हैं— इन अकृतियोंमें यहां किन्हीं के भी बच्च और उद्यक्त स्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, विद्यमन होनेसे उन दोनोंके खुच्छेदका विदोध है। यांच झानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, मिय्यास्त, तैकस व कार्मण शरीर, विकंतरेक के स्ववृत्त्वस्य स्वात्रस्य स्वात् अक्क मणु क्वळहु व विराक्ति सुद्दासुद्ध विनिध - पंकत्ताद्वाणं स्वेक्स वंशे । पंचर्दस्वावरणीय-सादासाद सोटसकसाय-ववणेकसाय तिरिक्त - पणुस्ताउ - तिरिक्त - मणुस्ताउ - तिरिक्त - प्रमान स्वात् - तिर्वेक्त - क्या - द्वा - त्या - त्य - त्या - त्या

पंचणाणावरणीव-णवदंसणावरणीय-मिच्छत् सोलसकसाय-भय-दुसुंछा- चत्तारिआउ-तेजा-कम्मइयसरीर-चण्ण-गंध-रस-कास-अगुरुअलहुअ-उवचाद-णिमिण-पंचंतराइयाणं णिरंतरो वंषो, एगसमएण बंधुवरसाभावादो । सादासाद-इस्थि-णउंसयवेद-इस्स-रि: अरदि-सोग-णिरयगइ-एईदिय-वीईदिय-वीईदिय-चर्डरिदियजादि-यंचसंद्राण-कसंघडण-गिरयगईवाओग्गाणुपुच्वी-आदा-उज्जोव-अप्पसत्यविद्दायगइ-यावर-सुद्धम-अपज्जत-साहारणसरीर-थिराधिर-सुद्धासुद-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-असकिति-अजसकितीणं सांतरी कंषो, एगसमएण बंधुवरसर्वसणादो ।

वर्णादिक चार, अगुरुल्यु, हियर, अस्थिर, ग्रुन, अद्युन, क्षिमंण और पांच अन्तरायका स्वीद्य वन्ध होता है। पांच दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, सोलह कथाय, नैंग नेकथाय, तिर्यगाय, अनुष्पाय, तिर्यगायि, अनुष्पाय, पेचेन्द्रिय जाति, श्रीदारिकशरीर, क्ष्यक्ष संक्ष्यान, वीदारिकशरीर में क्षयायान प्राथायान होता है। द्वाद्य, नारकार प्राथायान प्राथायान प्राथायान प्राथायान होता है, क्योदिक, स्वीद्यसे इनके क्ष्यका विरोध है।

पांच बानावरणीय, नी व्यंनावरणीय, प्रिस्तात्व, सालह कवाय, अय, जुगुस्ता, वार आयु, तेजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गण्य, रस, स्पर्य, अगुरुल्यु, उपधात, निर्माण और पांच अन्तरायका निरन्तर बच्च होता है, क्योंकि, एक समयसे इनके बच्चविकासका अभाव है। साता व ससाता वेदनीय, अंबिंद, अपुसंकंप, हास्य, रसि, अरति, शोक, नरकाति, एकेनिन्न्य, अपिट्र, वीटिन्न्य, वादि, पांच संस्थान, छह संहनन, नरकाति, योज संस्थान, छह संहनन, नरकाति, योज संस्थान, छह संहनन, नरकाति, वोज संस्थान, छह संहनन, नरकाति, वोज संस्थान, अपुसंप्त, अगुरिन्न्य, अपुसंप्त, स्थावर, स्थावर,

कुरिसम्बस्स मंत्री सांतर-भिरंतरो । कुदो १ पम्म सुनक्रलेस्सपस् भिरंतरसंशुक्तमारो । देवगइ-पंचिदियजादि-नेउष्मियसरीर-सम्बउरससंद्राण नेउष्मियसरीरकागिषंग-देवगइपानीम्माणु-पृथ्वी-परसाद्स्सास-पस्त्यविद्यायगइ-तस-मादर-पञ्जत-पत्तेयसरीर-सुमग-सुस्सर-माद्यञ-उच्चागोदाणं सांतर-णिरंतरो वंबो । कुदो १ असंखेक्जवासाउम-सुद्रतिलेस्सियतिरिस्स-मणुस्सिसु च भिरंतरसंभुवलंगादो । मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वीणं वंबो सांतर-भिरंतरो । कुदो १ आणदादिदेवेसु णिरंतरसंभुवलंगादो । तिरिन्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपूव्वी-शीचागोदाणं वंबो सांतर-णिरंतरो । कुदो १ तेउ-वाउकाइपसु सत्तमपुद्धभिगरहपसु च भिरंतरसंभुवलंगादो । ओरालियसरीर-ओरालियसरीरगोवंगाणं सांतर-णिरंतरो, सणक्कुमारादि-देव-भरहपसु शिरंतरसंभुवलंगादो ।

सम्बक्तम्माणं पंचवंचास पञ्चया । णविर तिरिक्ख-मणुस्साउआणं तेवंचास पञ्चया, वेजन्वियमिस्स-कम्महयपञ्चयाणमभावादो । देव-णिरयाउआणं एक्कवंचास पञ्चया, वेजन्वियदुगोराञ्चिपित्स-कम्महयपञ्चयाणमभावादो । देवग्रह-देवगृहपाओग्गाणुपुञ्ची-णिरस्वगृह-णिरयगृहपाओग्गाणुपुञ्ची-वेजन्वियसरीर-वेजन्वियसरीरोगावंगाणमैक्कवंचास पञ्चया, वेजन्विय-

जाता है। पुरुषवेदका सान्तर-निरम्तर बग्ज होता है, क्योंकि, पद्म श्रीर गुक्क लेक्ट्रपावाले जीवोंमें उसका निरम्तर बग्ज पाया जाता है। देवगति, पंजेनिट्रयजाति, वैकिपिकारीरारिए, समज्जुराक्तसंख्यान, वैकिपिकारीरांगोपांग, देवगतिकारीव्याजुर्खी, परकात, उक्कृवास, प्रशस्तिकारीवागीति, ऋत, बादर, पर्याच्त, प्रत्येककारीर, सुभग, सुरखर, जादेव नीर उक्ज्यगोत्रका साम्तर-निरम्तर बग्ज होता है, क्वींकि, असंक्यातवर्षायुक्क श्रीर सुभ तीन लेक्ट्रपावाले विर्यंत्र म सुव्यामें उनका निरम्तर काम्य पाया जाता है। त्रियंगाति, त्रिर्य-गाति, स्वाचीका साम्तर-निरम्तर बग्ज होता है, अर्थोंकि, भानकादिक देवोंग्रे उनका निरम्तर काम्य पाया जाता है। त्रियंगाति, त्रिर्य-गातिमाथोग्याजुर्थी नीर नीचगोत्रका साम्तर-निरम्तर वर्ग्ज कामिक विर्यंत्र प्रत्य कामिक विर्यंत्रका साम्तर-निरम्तर वर्ग्ज पाया जाता है। त्रियंगाति, त्रिर्य-गातिमाथोग्याजुर्थी नीर नीचगोत्रका साम्तर-निरम्तर वर्ग्ज पाया जाता है। नीहारिकारीर नीहारिकारीरगोर्यागाच साम्तर-निरम्तर वर्ग्ज होता है, क्योंकि, समक्क्रमारास्यि देव व मार्रकियोंमें उनका निरम्तर वर्ग्ज होता है, क्योंकि, समक्क्रमारास्यि देव व मार्रकियोंमें उनका निरम्तर वर्ग्ज होता है, क्योंकि, समक्क्रमारास्यि देव व मार्रकियोंमें उनका निरम्तर वर्ग्ज होता है।

सब कमोके पवसन प्रत्यव हैं। विशेष इतना है कि तिर्वगायु भीर प्रतुष्पायुक्ते विरेपन प्रत्यव हैं, क्योंकि, वैकियिकामध्य भीर कार्मण प्रत्ययोक्ता सभाव है। वेवालु और सरकायुक्ते इक्यावन प्रत्यय हैं, क्योंकि, वैकियिकाब्रिक, औदारिकामध्य और कार्कव प्रत्ययोक्ता सभाव है। वेवगति, वेवगतिप्रायोग्यायुपूर्वी, नरकगति, नरकगतिप्रायोग्यायुपूर्वी, वैकियिकहारीर और वैकियिकहारीरांगोपांगके इक्यावन प्रत्यव हैं, क्योंकि, वैकियिकहारी, दुगेराठियभिस्स-कम्मइयपञ्चयाणमभावारो । बीइंदिय-तीइंदिय-चर्डारेदियजादि-सुदुम-अपज्जत-साहारणाणं तेवंचास पञ्चया, वेउव्वियदुगामावादो ।

सादावदणीय-इस्थि-पुरिसवेद-हस्स-रिट-पस्त्यविद्यायगङ्सम्चउरससंठाण-धिर-द्वुभ-द्वुभग-सुक्तर-आदेञ्ज-असिकतीणं तिगइसंजुत्तो षंयो, णिरयगईए अभावादो । णिरयाउ-णिरयगई-णिरयगईपाओग्गाणुपुत्वीणं णिरयगईसंजुत्तो । देवाउ-देवगङ्देवगङ्गाओग्गाणुपुत्वीणं देवगईसंजुत्तो । मणुसाउ-मणुसगइ मणुसगइपाओग्गाणुपुत्वीणं मणुसगईसंजुत्तो । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगई-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुत्वीणं चुदुज्ञादि-आदाजुञ्जोव-थावर-सुहुम-साहारणाणं तिरिक्खगईसंजुत्तो । वेदाव्यससीर-वेद्यव्यसरीरअंगोवंगाणं देव-णिरयगईसंजुत्तो । ओराव्यिय-सरीर-ओराव्यियसीरंगोवंग-चउसंठाण-अर्थवडण-अपन्यत्यामकम्माणं तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तो वंषो । दुंडसंठाण-अप्यस्तयविद्यायगई-अधिर-असुह-दुभग-दुस्स-अणादेज्ज-णीचागोदाणं तिगइसंजुतो, देवगईए अभावादो । उथागोदरस दुगइसंजुतो, णिरय-तिरिक्खगईणममावादो । अवसेसाणं पद्यशीणं वंषो चउगइसंजुतो ।

देवाउ-णिरयाउ-देवगइ-णिरयगर्-बीइंदिय-तीइंदिय-च अरिंदियजादि - वे अव्वियस्सरीर-

औदारिकामिश्र और कार्मण प्रत्ययाँका अभाव है। द्वीन्द्रिय, बीन्द्रियः चतुर्गिन्द्रय जाति, सुक्तम, अपयोद्य और साधारणके तिरणन प्रत्यय ही, क्योंकि, उनके बेकियिकाक्रिका अभाव है।

देवायु, नारकायु, देवगति, नरकगाति, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति,

अंगोवंग-णिरयगइ-देवगइपाओग्गाणुपुन्नी-सुद्धुम-अपञ्जत-साहारणसरीराणं षंघस्स तिरि<del>वसः</del> मणुसा सामी । एइंदियजादि-आदाव-थावराणं तिगइभिच्छाइडी सामी, णरहयाणमभावादो । अवसेसाणं पयडीणं चउगइभिच्छाइडी सामी, तेर्सि तन्त्रंघविरोहाभावादो ।

बंघदाणं णस्यि, एनकस्टि गुणहाणे अद्धाणविरोहादो । बंघवोच्छेदो वि णस्यि, एस्य उत्तासेसएयडीणं बंधुवरुंमादो । बज्झमाणपयडीसु धुवबंधीणमणादिओ धुवो बंबो । अवसेसाणं सादि-अदुवो ।

सम्मत्ताणुवादेण सम्माइद्वीसु खइयसम्माइद्वीसु आभिणिबोहिय-णाणिभंगो ॥ २७८ ॥

. जहा आभिणिबे।हियणाणगरूवणा करा तथा णिखसिसा कायच्या, विसेसाभावादी । णवरि खहयसम्माहिसंजदासंजदेसु उच्चागोदस्स सोदओ णिरंतरो बंधो, तिरिच्खेसु खहय-सम्माइहीसु संजदासंजदेश दो । मणुसाउअं बंधमाणाणमिरियवेदपच्चओ णिरिय,देव-णिरहएसु इरियंदरखद्यसम्माहहीणमभावादो । एचिओ चेव विसेसो । अण्णे। जिहे अरिय सो

बैकिविकदारीर, वैकिविकदारीरांगोपांग, नरकगति व देवगति प्रायोग्यातुपूर्वी, सुक्ष्म, अपर्याप्त भीर साधारणशरीर, इनके बन्धके तिर्यंच व मनुष्य स्वामी हैं। एकेन्द्रिय जाति, आताप और स्थावर्क तीन गतियोंके मिध्याहिए स्वामी हैं. क्योंकि, नारकियोंके इनका बन्धे नहीं होता। रोग वहतियोंके वन्धके वारों गतियोंके मिध्याहिए स्वामी हैं, क्योंकि, जनके इन प्रकृतियोंके वन्धक कोई विरोध नहीं है।

बन्धाध्वान नहीं है, क्योंकि, एक गुणस्थानमें अध्वानका विरोध है। बन्धव्युच्छेद भी नहीं है, क्योंकि, यहां सुत्रेक सब प्रकृतियोंका बन्ध पाया जाता है। बच्यमान प्रकृतियोंमें भुवबन्धी प्रकृतियोंका अनादि व भ्रुव बन्ध होता है। रोप प्रकृतियोंका सादि व अभ्रुव बन्ध होता है।

सम्यत्तवसार्गणानुसार सम्यग्दिष्ट और क्षायिकसम्यग्दिष्ट जीवोंमें आभिनिवोषिक-ज्ञानियोंके समान प्ररूपणा है ॥ २७८ ॥

त्रिस प्रकार आभिनिशेषिकहानी जीवोंकी प्रक्रपण की गई है उसी प्रकार पूर्णक्रपसे यहां भी करना चाहिये, क्योंकि, उनसे यहां कोहें भेद नहीं है। विशेष इतना है कि झाधिकहायग्दाष्टि संयतासंयतींमें उच्चगोत्रका स्वोद्य प्रवं निरम्त दश्य होता है, क्योंकि, तिर्यंच झाधिकसम्यग्दाष्टिगोंमें संयतासंयत जीव पाये नहीं जाते। मुच्चगायुको बांधनेवाले जीवोंके स्वोद्य प्रस्कार नहीं है, क्योंकि, देव व नारिकारोंमें आते। मुच्चगायुको बांधनेवाले जीवोंके स्वोद्य प्रस्कार नहीं है, क्योंकि, देव व नारिकारोंमें स्विवेदी स्वाधिकसम्यगद्यांका समाव है। इतनी ही यहां विशेषता है। सम्य कोई यहि

वितिक वत्तव्यो । पयडिवंधगयभेदपरूवणद्वमृत्तरसुत्तं भवदि-

णवरि सादावेदणीयस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ २७९ ॥ सुगर्न ।

असंजदसम्मादिद्विप्पहुडि जान सजोगिकेवली नंभा। सजोगिकेविलअद्धाए चरिमसमयं गंतूण नंभो नोन्छिज्जदि। एदे नंभा, अवसेसा अनंभा।। २८०॥

एदं पि सुगमं, बहुसी उत्तत्थतादीं ।

वेदयसम्मादिट्टीसु पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादावेद-णीय-चउसंजलण-पुरिसवेद-हस्स-रिद-भय-दुगुंछ-देवगदि-पांचिंदियजादि-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-वेउव्वियअंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-फास-देवगइपाओग्गाणुपुव्वी-अगुरुवलहुव-उवधाद-परधाद-उस्सास-पसत्यविद्दायगइ-तस-बादर-पजत्त-पत्तेयसरीर-थिर-सुभ-सुभग-

विशेषता है तो उसे विचारकर कहना चाहिये। प्रकृतिबन्धगत भेदंद प्रकृपणार्थ उत्तर सुत्र कहते हैं---

विशेष यह कि सातावेडनीयका कीन बन्धक और कीन अबन्धक है ? ॥२७९॥ य**ह स्**त्र सुगम है।

असंयतसम्यग्दिक्षे लेकर सयोगकेवली तक बन्धक हैं। सयोगकेवलिका**लके अन्तिम** समयको जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेप अबन्धक **हैं।। २८०**।।

बह सूत्र भी सुगम है, क्योंकि, इसका अर्थ बहुत बार कहा जा खुका है।

वेदकसम्यग्द्धियोंमें पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, सातावेदनीय, चार संक्वरुन, पुरुष्वेद, हास्य, रति, मय, खुणुसा, देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, वैक्रियेक, तैजस य कार्यण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिकश्चरीशंगोर्णण, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, देवगति-प्रायोग्यातुप्तीं, अगुरुरुष्ठ, उपपात, परपात, उच्छ्वास, प्रश्चरतीह्रायोगति, वस, सादर,

१ प्रतिषु ' बचंद्रावी ' इति पाठ- ।

सुस्सर-आदेष्ज-जसकिति-णिमिण-तित्ययरुज्वागोद-पंत्रतराइयाणं को वंधो को अवंधो ? ॥ २८१ ॥

एत्व बक्खतंत्रारं राजन वण्यास वण्यांचा उत्यादवन्या । केवं क्वयं । असंजदसम्मादिष्टिप्पहुढि जाव अप्यमत्तसंजदा वंशा । एदं वंथा, अवंधा णत्यि ॥ २८२ ॥

एदस्स देसामासियसुत्तस्स परूषणा कीरदे— देवगद्द-वेउव्विवदुबाणमस्वदसम्मा-दिद्विन्द्वि उदवो बोन्छिणणो पुन्तमेव । बंघवोच्छेदो पत्थि, उत्तरिम्दि बंधुवर्ठमादो । तित्थ-यरस्स णात्थि उदयवोच्छेदो, एदेसु उदयानावादो । बंघवोच्छेदो वि वास्थि, उत्तर्ठनमाणतादो । अवसेसावं पयडीणं बंधोदयाणं दोण्यं पि वोच्छेदामावादो उदबादो बंचो पुच्चं पच्छा बा वीच्छिण्यो ति ण परीच्छा कीरदे ।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचिदियजादि-तजा-क-महयसरीर-वण्ण-गंध रस-फास-अगुरुवळहुव-तस-बादर-वज्जत-थिर-मुह-णिमिण-पंचतराह्याणं सोदजो वंघो, एरव धुवो-

वर्याप्त, प्रत्येकसरीर, स्थिर, झुन, सुनग, सुस्वर, आदेय, वशकीर्ति, विर्म्मण, सीर्थकर, डम्बसीब्र और पांच अन्तराय, इनका कीन बन्यक और कीन बबन्यक है ? ॥ २८१ ॥

यहां अस्तरंजार करके चौदह गुणस्थान और शिक्षोंके आश्वयसे एक संयोगी एन्द्रह प्रक्रमंगीको उत्पक्ष करना चाहिये। शेष स्वार्ध सुगब है।

असंयातसम्पर्यक्षिते लेकर अप्रमत्तसंबत तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं॥ २८२॥

इस देशायर्शक सूचकी प्रक्षण करते हैं—च्याति और वैक्रियेसक्रीकका इत्य मसंवत्त्रसम्बद्धि ग्रुमस्थायमें पूर्वेत ही व्युत्तिक्रक हो जाता है। वास्त्रस्थायमें दुवेत ही व्युत्तिक्रक हो जाता है। वास्त्रस्थायमें ता है। स्थापि, स्पाप्तामें क्षा के उत्पत्त क्षा क्षा व्युव्धिक महीं है, स्थापि, स्पाप्तामें क्षा क्षा प्रविद्या है। इसके वण्यका व्युव्धिक मी नहीं है, स्थापि, वह पाथा जाता है। शेष प्रकृतियाँके वण्य और उत्य दोनोंक मी व्युव्धिक स्थाप होले 'उत्यक्षी अपेक्ष व्याप्त व्याप्त व्याप्तिक सी व्युव्धिक स्थाप होले 'उत्यक्षी अपेक्ष व्याप्त व्याप्त व्याप्तिक सी व्युव्धिक सी व्याप्तिक सी व्यवस्था स्थाप व्याप्तिक सी व्यवस्था स्थाप व्याप्तिक सी व्यवस्था सी क्षा होता है 'वह स्थापिक सी व्याप्तिक सी विकास सी व

पोच झालाबरबीय, बार दर्शनावरणीय, पंत्रेन्द्रिय जाति, तैजस व कार्यण शरीर, वर्ण, सम्ब, रस्त, सर्वर्श, जगुरससू, वस, वादर, वर्यन्त, स्थिर, सुन, निवीच कीर वांच दंशकारो । णिरा-पयला-सादावेदणीय-च उमंजरण-पुरिसवेद-हस्स-रिद-भय-दुगुंछ-समचजरस-संग्रण-पसत्यविद्यायाद-सुस्सराणं सोदय-रगेदओ बंधो, दोहि वि पयोरीह बंधुवरुभादो । देवगइ-वेद्यावयदुग-तित्ययराणं परोदओ बंधो, सोदएण बंधविरोहादो । उवधाद-परचाद-उस्सास-प्तेयसरीराणं असंजदसम्मादिष्टिम्ह बंधो सोदय परोदओ । उविर सोदओ वेव, तत्य अपञ्जतद्वाए अभावादो । णविर पमत्तसंजदिम परधादुस्सासाणं सोदय-परोदओ । सुभगादेज्ञ-जसिक्तीणमसंजदसम्मादिष्टिम्ह बंधो सोदय-परोदओ । उविर सोदओ वेव, पिडवनस्त्रदया-मावादो । उच्चागोदस्स असंजदसम्मादिष्टीमु संजदासंजदेसु बंधो सोदय-परोदओ । उविर सोदओ वेव, पिडवनस्त्रदयाभावादो ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-चद्संजरुण-पुरिसवेद-भय-दुर्गुङ-देवग्रइ-पंचिदिय-जादि-चेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समच उरससंठाण-चेऽव्वियसरीरअंगोवंग-चण्ण-गंध-रस-फास-देवग्रइपाओरगाणुषुव्वी-अगुरुवठहुअ-उवधाद-परधाद-उरसास-पसत्थविद्यायग्रइ-तस-बादर-पञ्जत-पत्तेयसरीर-सुभग-सुरसर-आदेज्ज-णिमण-तित्थयरुवागोद-पंचेतराहयाणं वंघो णिरंतरो,

अन्तरायका स्वेदय बन्ध हाता है, क्योंकि, यहां ये धुवेदयी हैं। निद्रा, प्रचला, स्वतावदत्तीय, वार संउचका, पुरुपंदर, हास्य, रति, अय, सुगुप्ता, समचतुरक्रासंध्यान, प्रदास्तविहायेगाति और सुस्वरक्का स्वेदय-परोदय बन्ध हाता है, क्योंकि, दोनों भी प्रकारों से उनका बन्ध पाया जाता है। देवानितिक, वैक्षियिकिक और नॉर्थकरका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, स्वेदयसे हनके बन्धका विरोध है। उपधान, परधान, उच्छुवास और प्रत्येकदारीरका असंयतसम्यव्हिष्ट गुणस्थानमें स्वेदय-परोदय बन्ध होता है। उपप्त रन्तिक होता है। उपप्त रहने हैं कि प्रमानक्षिय होता है। विरोपता रननी है कि प्रमानसंयत गुणस्थानमें परधान और उच्छुवासका स्वादय-परोदय बन्ध होता है। सुमान, अवदेव और याजकितिका असंयतसम्यव्हिष्ट गुणस्थानमें स्वोदय-परोदय बन्ध होता है। उपप्त स्वेदय-परोदय वन्ध होता है। उपप्त स्वेदय ही बन्ध होता है। क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका समाव है। उच्चानिका असंयतसम्यव्हिष्ट और संयतासंयनोंमें स्वोदय परोदय वन्ध होता है। उपपर स्वेदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिके उन्यका ममाव है। उपपर स्वेदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिके उन्यका ममाव है।

पांच झानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, अय, जुगुष्सा, देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, वैकिथिक, तेजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्त्रसंस्थान, वैकिथिक-शरीरांगीयांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पशं, देवगतिप्रायाग्यागुपूर्वी, अग्रुरुल्धु, उपवाल, पर्धात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, सुमग, सुस्वर, भादेय, सिर्माण, तीर्थंकर, उच्चगोव और पांच अन्तरायका निरस्तर बन्ध होता है, क्यींकि, एगसमएण पंजुवरमाभावादो । सादावेदणीय-हस्स-रहि-यिर-मुभ-जसिकतीर्ण अर्धज्ञदसम्मादिष्टि-पहुडि जाव पमत्तसंजदो ति वंचो सांतरे । उदारे णिरंतरो, पडिवनस्थपयडिवेग्राभावादो ।

पञ्चया मुगमा, ओघपचण्डिंतो विसेसामावारो । देवगइ-वेउन्वियदुगाणं देवगइ-संज्ञता । सेसाणं पर्यडाणं असंजदसम्मादिद्वीसु बंबो दुगइसंज्ञता । उविरिमेसु देवगइसंज्ञता । देवगइ-वेउन्वियदुगाणं तिरिक्त-मणुसअसंजदसम्मादिद्वि-संजदासंजदा सामी । तिरम्यरस्स तिगइ-असंजदसम्मादिद्विणो सामी, तिरिक्तगईए न्यमावारो । उविरिमा मणुसा बेब, तेसिमण्णत्थामावारो । सेसाणं पयडीणं चउगइ-असंजदसम्मादिद्विणो दुगइसंजदासंजदा मणुसगइ-संजदा च सामी । बंधदाणं सुगमं । बंधवोच्छेदो णत्थि, 'अबंबा णत्यि ' ति वयणादो । भुवबंधीणं तिविद्दो कंधो, युवामावारो । सेसाणं सादि-अद्भवी, अञ्चवनंधितारो ।

असादावेदणीय-अरदि-सोग-अथिर-असुह-जसिकित्तिणामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २८३ ॥

एत्य पण्णभंगा जाणिय वत्तव्वा ।

एक समयसे इनके बन्धविश्रामका अभाव है। सातावेदनीय, हास्य, रति, स्थिर, शुम और यदाकीर्तिका असंयतसम्यन्दृष्टिसे लेकर प्रमत्तसंयत तक सान्तर बन्ध होता है। ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है।

प्रत्यय सुगम हैं, क्योंकि, ओघप्रत्ययोंसे कोई विशेषता नहीं है। देवगतिहिक और विकियिक हिकका देवगित मंगुक बन्ध होता है। शेष प्रकृतियोंका असंयतसम्यग्हिएयों में दो गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है। उपित्र गुणस्थानोंमें देवगित संयुक्त बन्ध होता है। उपित्र गुणस्थानोंमें देवगित संयुक्त बन्ध होता है। देवगित होक कोर विकियिक हिकके तिर्येच व मृगुष्य असंयतस्यग्हिए एवं संयतासंयत सामी हैं। तीर्येकर प्रकृतिक तो नातियोंक असंयतसम्यग्हिए लामी हैं, क्योंकि, तर्मका असाव है। उपित्र गुणस्थानवर्ती मृगुष्य हो स्वामी हैं, क्योंकि, जनका अन्य गतियों में असाव है। शेष गृहितयोंके बारों गतियोंके असंयतसम्यग्हिए, दो गतियोंके संयतासंयत और मृगुष्यातिक संयत स्थामी हैं। व्याप्त है। व्याप्त है। व्याप्त है। व्याप्त स्थाम है। व्याप्त स्थाम स्थामिक स्थाम है। व्याप्त होता है, क्योंकि, अवववक्षी हैं।

असाताबेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयग्रकिर्ति नामकर्मक। कौन षन्धक और कौन अबन्धक है है ॥ २८३ ॥

यहां प्रश्नसंगोंको जानकर कहना खाहिय।

असंजदसम्मादिहिपहुडि जान पमत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा, अवसमा अवंधा ॥ २८४ ॥

पद्रस्तरने तुबदे — करिंद संग-वसादावेदणीय-व्यविर-वसुमार्ण वंववीच्छेदो वेद । हृद्ववीच्छेदो गिर्प, उनिरिन्द्द इद्यस्तुन्दर्गादो । वसातिक्तीण पुज्यसुद्रयस्त पच्छा वंषस्त केच्छेदो, प्रतासंवदसम्मादिष्टीष्ठ वंशोदयवीच्छेदुन्दर्गादो । वसादावेदणीय-वरिद-वरिद्यामां वंषी सोदय-परीदको, द्यादि वि पयोरिह वंयुन्दर्गादो । वरिर-वर्मुद्धाणं सोदको वेष, वृवेद्यस्त्रादो । वरिर-वर्मुद्धाणं सोदको वेष, वृवेद्यस्त्रादो । वर्षि वर्ष्यदेशको । उनिर परीदको वेष, परिवन्नो वेष, वर्ष्यद्वयस्त्रादो । वर्षि वर्ष्यद्वयस्त्रादो । एद्रसि वर्ण्ड पर्यदीणं वंषी सांतरो, एगसमरण वि वंयुन्दरसंद्याणादो ।

पन्चया सुगमा, बहुसे। उत्ततादी । देव-मणुसगइसंज्ञतो चेव, अण्णनसंबाधावासी। च<del>उमहबसंबदसम्पा</del>दिहिणो दुमइसंबदासंबदा मणुसगइसंबदा च सामी । बंघदाणं बंध-विच्छिण्णद्वाणं च सुगमं । सन्वासिं वंधो सादि-अदुवो, अजुवर्षधितादो ।

असंयतसम्यन्द्ष्टिसे टेकर प्रमत्तसंयत तक बन्यक हैं। ये बन्यक हैं, शेष अबन्यक हैं॥ २८४॥

इस स्वका अर्थ कहते हैं — अरित, रोक, असातावेदनीय, अस्थिर और अधुभका वन्ध्रमुख्डेंद्र ही है। उदयन्युच्छेंद्र नहीं है, क्योंकि, ऊपर उनका उदय पाया जाता है। अयराकीतिंके पूर्वेमें उदयका और पश्चात् कन्ध्रका ब्युच्छेंद्र होता है, क्योंकि, प्रमत्तसंयत और असंवतसम्यव्हांद्र ग्रुच्छेंद्र पाया जाता है। अयसातवेदनीय, अरित और रोकका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, होनों ही क्यांति वन्ध्र पाया जाता है। अस्थर और अग्रुमका स्वोदय ही बन्ध्र होता है, क्योंकि, होनों ही क्योंकि, वे प्रवोदय ही बन्ध्र होता है। अपराकीर्तिका असंवतसम्यव्हांत्र ग्रुक्तिकों स्वोदय-परोदय बन्ध्र होता है। अपरा परोदय ही बन्ध्र होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिके उदयका अमाव है। इन छह प्रकृतिकों जन्ध्र सान्तर होता है, क्योंकि, एक समयसे भी उनका बन्ध्रविधान देखा जाता है।

मत्यय सुगम हैं, क्योंकि, बहुत वार कहे जा चुके हें । देव मौर मनुष्य यसिसे संयुक्त ही क्या होता है, स्योंकि, यहां सम्य गतियोंके बन्धका सभाव है। **बारों गतियोंके** जसंयतसंस्यन्ताहे, हो गतियोंके संयतासंयत, और जनुष्यगतिके संपत स्वामी हैं। बन्धाप्वान और बन्धन्युच्छिकस्थान सुगम हैं। सब प्रकृतियोंका सम्य सादि व अभुव होता है, क्योंकि, वे अधुवक्यों हैं।

१ मतिबु ' वस्त्वादो ' इति पाठः ।

अपन्वनस्ताणावरणीयकोहः माण-माया-छोहः मणुस्साउ-मणुसगइ-ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जिरसहसंघडण-मणुसाणु-पुर्व्वाणामाणं को बंधो को अवंधो ? ॥ २८५ ॥

सुगमं ।

असंजदसम्मादिही बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २८६॥

अपच्चक्खाणावरणचउक्क मणुसगद्दगाओग्गाणुपुत्वीणं बंबोदया समं वोच्छिण्णा, असंबदसम्मादिद्विम्हि तद्दयवोच्छेदुवरुंभादो । मणुसग्रह-मणुसाउ-नोरालियमरीरअंगोवंग-वर्जारमहसंघडणाणं बंघवोच्छेदो वेव, उर्वार (वि' उदयदंसणादो । अपच्चक्खाणचउक्कस्स बंभो सोदय-गरोदओ । सेसाण परोदओ चेव, सोदएण बंभविरोहादो । दसण्णं पयडीणं बंभो गिरंतरो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो । अपचक्खाणचउक्कस्स चाठीस पच्चा । मणुसाउन्नस्स बादाठीस, ओरालियदुग-वेउव्वियमिस्स-कम्मइयपच्चाणमभावादो । सेसाणं चोदाठीस,

अप्रत्याख्यानावरणीय कोध, मान, माया, लोभ, मनुष्यायु, मनुष्याप्ती, औदास्कि-शरीर, औदास्किश्चरीरांगोपांग, तत्र्वभभभंइनन और मनुष्यानुष्वी नामकर्मका कीन पन्धक और कीन अवन्यक है ? ॥ २८५ ॥

यह सूत्र सुगम है।

अमंयतमस्यग्दृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ २८६ ॥

अप्रत्याच्यानावरणवतुष्क और प्रयुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वीका बन्ध व उदय दोनों साधमें इयुच्छिल होते हैं क्योंकि, असंयतसम्बन्धि गुणस्थानमें उन दोनोंका इयुच्छिद याया जाता है। मनुष्यगित, मनुष्याय, औदारिकहारीरांगोपांग और वज्रपंमसंहतनका केवल वन्धव्युच्छेद ही है, क्योंकि, उत्तर भी उनका उदय देखा जाता है। अप्रत्याक्याना वरणवानुष्कका बन्ध स्वोद्य परोदय होता है। होग प्रकृतियोका परोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, स्वोदयसे इनके बन्धका विरोध है। देशों प्रकृतियोका वन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, एक समयसे उनके बन्धविक्षामका अभाव है। अप्रत्याव्याव्याव्याव्याव्याक्ष प्रत्यस्य ही समुच्यायुक क्यालीस प्रत्यय है, क्योंकि, मेदारिकाद्विक, वैक्तियिकायिक और कार्मण प्रत्यव्य ही। समुच्यायुक क्यालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, वालीस क्याय है। होव प्रकृतियोक्ष और

र प्रतिषु ' व ' इति पाठ ।

जैसीलिमहुगामामादी । अपन्यम्सागयडान्यस्कार देष-गणुतगृहसंखतो । सेसार्ग मणुसेयहसंख्रतो, सामानियादो । अपन्यनस्कागयडनकस्य चडगहअसंबदसम्मादिष्टिमो सामी । सेसार्ग हेर्ष-परहया । यंघडाणं पारिय, एककस्टि अद्धाणविरोहादो । यंघवोच्डिण्णहाणं सुगर्य । अपक्ष-स्साणचडक्कस्स तिविहो यंघो, सुवामावादो । सेसार्ग सादि-अद्धवी, अद्धवर्यपितादो ।

पच्चनस्राणावरणीयकोइ-माण-माया-छोभाणं को बंधी को अबंधी ? ॥ २८७ ॥

सुगमं ।

असंजदसम्मादिट्टी संजदासंजदा वंधा । एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ॥ २८८ ॥

ण्दासिं संजदासंजदिम्ह अक्कमेण वोच्छिण्णवंघोदयाणं, सोदय-परोद्दपृष्टे िक्संतर-वैयोकं, असंजदसम्मादिक्वि-संजदासंजदेसु जहाक्रमेण छादाल-सत्ततीसपण्चयाणं, हेव-मणुसन्तर-संक्षेत्रवेषाणं, वजगर-दुगङ्जसंजदसम्मादिक्व-संजदासंजदसामीयाणं, असंजदसम्मादिक्व-संज्ञ्या

रिकाहिकका नभाव है। अप्रत्याच्यानावरणचतुष्कका देय व मतुष्य गतिले संयुक्त बण्य होता है। होव प्रकृतियाँका मनुष्यगतिसंयुक्त बन्ध होता है, क्याँकि, ऐसा स्वभाव है। अप्रत्या-वयानावरणचतुष्कके चारों गतियोंके असंयतसम्यग्राप्ट सामी हैं। होव प्रकृतियोंके देव ब नारकी सामी हैं। बावपायान नहीं है, क्योंकि, एक गुणस्थानमें अध्वानका विशेष है। वण्यपुनिक्षकस्थान सुगम है। अप्रयावयानावरणचतुष्कका तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, सुब बन्धका अमाव है। दोष प्रकृतियोंका सादि व असुव बन्ध होता है, क्योंकि,

प्रत्याख्यातावरणीय के।ध, मान, माया और लोभका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ?॥ २८७॥

बह सूत्र सुगम है।

अर्थवतसम्यन्दिष्ट और संयतासंयत बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अवन्धक हैं ॥ २८८॥

हुने बार प्रष्ठतियोंका बन्ध और उद्दर्थ होनों एक साथ संयतासंख्य गुणस्थावर्षे मुख्यिक होते हैं। स्वोदय परोदय सहित क्रिरस्तर बन्ध होता है। असंयत्तवक्यव्हित गुणस्थानमें स्वाति है। असंयत्तवक्यव्हित गुणस्थानमें संतीस प्रत्यव हैं। वेच और प्रदुष्ण गितिसे संयुक बन्ध होता है। बारों गतियोंके असंयत्तसम्यव्हि और है। गतिवाके संयत्तासंयत सामी हैं। संयतासंयत गुण-

क्षंत्रह्मद्भाषाणं, क्षंत्रद्धाकंजदम्मि क्षेत्रिक्षण्यार्थसायं, सुवेष' विषा तिविहर्वसुवगयाणं परूनणा सुगमा ।

देवाउअस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ २८९ ॥

सुगमं ।

असंजदसम्मादिट्टिप्पहुडि जाव अप्यमत्तसंजदा वंधा। अप्यमत्त-द्वाए संसेज्जे भागे गंतूण वंधो वोच्छिज्जदि। एदे वंधा, अवसेसा अवंधा॥ २९०॥

एदस्स अत्यो अन्यदे । तं जहा — पुव्यबुद्धो एच्छा [ पंघो ] वोन्छ्य्यब्रिक्, अप्पमत्तासंजदसम्मादिहीसु पंघोदयवोच्छेदुवरुंभादो । परोदओ, णिरंतरो, अर्धजदसम्मादिहीसु वेजिव्यबद्धगोरालियमिस्स-कम्माइय-पन्चयाणमभावादो बादालीसपन्चओ, उविरमेसु गुणहाणेसु ओघपन्चओं, देवगइसंख्रतो, दुगइअसंजदसमादिष्ठि-संजदासंजदसामीओ, असंजदसमादिष्ठि-संजदासंजदसामीओ, असंजदसमादिष्ठि-संजदासंजद-पमत्त-जपमत्तसंजदद्धाणो, जप्ममत्तद्धाप संस्कृति भागेसु पत्तविठओ, सादि-अद्भुवो, देवाउअस्स बंचो ति जनगंतलो ।

स्थानमें बन्ध व्युव्धित्र होता है। ध्रुव बन्धके जिना दोव तीन प्रकारका बन्ध होता है। इस प्रकार इनकी प्रकपना सुगम है।

देवायुका कीन बन्धक और कीन अबन्धक है ? ॥ २८९ ॥

यह सूत्र सुगम है।

असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर अप्रमत्तसंयत तक बन्धक हैं। अप्रमत्तसंयतकालके संख्यात बहुमाग जाकर बन्च न्युन्छित्र होता है। ये बन्चक हैं, शेष अबन्यक हैं।। २९०॥

इस सुनका अर्थ कहते हैं। वह इस प्रकार है— देवायुका पूर्वेमं उदय और प्रधात् वन्ध उपुष्टिक होता है, क्योंकि, अप्रमत्त और असंवततलयगरहि गुणस्यानोंमें क्रमसे उसके वन्ध के वहस्य के उन्नयन है। परंत्र्य और निरन्तर वन्ध होता है। असंवत्त सम्बद्ध के उन्नयन है। असंवत्त सम्बद्ध होता है। असंवत्त सम्बद्ध होता है। क्षेत्र के अप्रमत्त होते हैं। असंवत्त सम्बद्ध होता है। वेपारिसंगुक वन्ध होता है। वेपारिसंगुक वन्ध होता है। रो गतियोंके असंवत्तस्यग्रहि व संवतालंदत, तथा अनुष्यातिके संवत स्थामी है। असंवत्तस्यग्रहिक संवत्त अप्रमत्त वन्धात्मा है। अप्रमत्त के संवत्त क्यामी है। असंवत्त सम्बद्ध के संवत्त क्यामी है। असंवत्त सम्बद्ध व संवत्त व स्थाप्ता है। अप्रमत्त के संवत्त क्यामी है। अप्रमत्त क्यामी है। अप्रमत्त क्यामी क्यामी के संवत्त क्यामी क्यामी के संवत्त क्यामी क्यामी के संवत्त क्यामी क्यामी क्यामी के संवत्त क्यामी के संवत्त क्यामी के संवत्त क्यामी के संवत्त क्यामी क्याम

आहारसरीर-आहारसरीरंगोवंगणामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २९१॥

सुगमं ।

अप्पमत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ २९२॥ एदस्स बस्था सम्मो ।

उनसमसम्मादिट्टीसु पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-जस-कित्ति-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अवंधो ? ॥ २९३ ॥ सगर्व ।

असंजदसम्मादिद्विप्पहुडि जान सुहुमसांपराइयउनसमा बंधा । सुहुमसांपराइयउनसमद्धाए चरिमसमयं गंतृण बंधो वोन्छिज्जदि । एदे बंधा, अनसेसा अबंधा ॥ २९४ ॥

पंचणाणावरणीय-च उदंसणावरणीय-जमिकति उन्चागाद-पचंतराइयाणं वंधवोच्छेदो

आहारकशरीर और आहारकशरीरांगोपांग नामकर्मोका कीन बन्धक और कीन अबन्धक है ? ॥ २९१ ॥

यह सत्र सुगम है।

अप्रमत्तसंयत बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं॥ २९२॥ इस सुत्रका अर्थ सुराम है।

उपश्चमसम्यग्दिष्ट जीवोमें पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, यश्चकीर्ति, ऊंच-गोत्र और पांच अन्तरायका कौन चन्यक और कॉन अजन्यक है ? 11 २९३ 11

यह सूत्र सुगम है।

असंयतसम्यम्दिष्टिसे लेकर सुक्षमाम्परायिक उपग्रमक तक वन्धक हैं। सुक्ष्मसाम्परा-यिकउपग्रमककालके अन्तिम समयको जाकर कन्ध्र ब्युन्छित्र होता है। ये बन्धक हैं, श्रेष अवन्धक हैं॥ २९४॥

पांच झालावरणीय, चार दर्शनावरणीय, यहाकीतिं, उच्चमोत्र और पांच अन्त-

चव । उदयवोच्छिदो णस्थि, खीणकस्मयादिष्ठ वि एदासि पवडीणं उदयदंसणादो मेतेण उदय-वोच्छिदादो बंभवोच्छेदो पुत्रं पच्छा वा होदि ति विचारो णस्थि, संतासंताणं सण्णियास-विरोहादो । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-चंचतराहयाणं सोदओ वंघो । जसकितीए असंजदसम्मादिद्वीसु सोदय परोदओ । उबिर सोदओ चेव, पिडवक्खु-दयामावादो । उच्चा-गोदस्स असंजदसम्मादिट्ठि-संजदासंजदेमु सोदय-परोदओ । उबिर सोदओ चेव, पिडवक्खु-दयामावादो । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-उच्चागोद-पंचतराहयाणं वंघो णिरंतरो, धुव-बंधितादो । जसिकितीए असंजदसम्मादिट्ठि-पहुडि जाव पमत्तसंजदो ति वंशो सांतरो । उचिर णिरंतरो, पिडवक्खपपिडिवंधामांवादो । पच्चया सुममा । णविर असंजदसम्मादिद्वीसु ओसा-तियमिस्पच्चओ, पमत्तसंजदेसु आहारदुगपच्चओ णस्थि । असंजदसम्मादिद्वीसु लेहारि पयडीणं बंघो देव-मणुसगहसंजुतो । उचिरमेसु गुणडाणेसु देवगदसंजुतो अगदसंजुतो वा । चउगडअसंजदसम्मादिट्ठी दुगदसंजदासंजदा मणुसगदमंजदा सामीओ । वंश्वदाणं वंधवोच्छिण्ण-हाणं च सुगं। धुववंश्वणं तिविहो वंशो, धुवामावादो । अवसेमाणं सादि-अद्धवो, अद्धव-

रायका बन्धस्युच्छेद ही है। उद्यब्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, क्षीणकपायादिक गुजस्थानोंमें भी इन प्रकृतियोंका उदय देखा जाना है। इसी कारण उदयस्युच्छेदसे बन्धस्युच्छेद पूर्वमें या पक्षात् होता है, यह बिचार नहीं है क्योंकि, सन् और अनत्की नुलनाका विरोध है।

पांच ज्ञान।वरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच अन्तरायका स्वोद्य पन्ध होता है। यशकीर्तिका असंयतसम्यग्दाष्टियों स्वोदय परोदय बन्ध होता है। ऊपर स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष मकृतिके उदयका अमाव है। उच्चतोत्रका असंयतसम्यग्दिष्ट और संयतासंयत गुणस्थानों में स्वोदय परोद्य बन्ध होता है। ऊपर स्वोद्य ही बन्ध होता है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतिका उदयाशाव है।

पांच झानावरकीय, चार दर्शनावरकीय, उच्चनोत्त ओर पांच अन्तरायका बच्च निरन्तर होता है, क्योंकि, वे अवगच्ची हैं। यशकीर्तिका असंतयसम्प्राटिसे लेकर प्रमत्तसंवयत तक सान्तर बच्च होता है। ऊपर निरन्तर बच्च होता है, क्योंकि, ऊपर मितिपन्न प्रकृतिके बच्चका अभाव है।

अत्यव सुपाम हैं। विशेष इतना है कि असंयतसम्यग्दिएयों में जात्।रिकस्थि प्रत्यय भीर प्रमत्त संयतों में बाहारकद्विक प्रत्यय नहीं हैं। असंयतसम्यग्दिएयों में इन मक्रतियों का बन्ध देव व समुख्य गतिसंयुक्त होता है। उपरिम गुणस्थानों में देवगतिसंयुक्त या अगति संयुक्त बन्ध होता है। चारों गतियोंके असंयतसम्यग्दिर, दो पातियोंके संयतस्यत, और ममुन्यगतिके संयत स्वामी हैं। बन्धायान और वन्धपुष्टिक्रस्थान सुगम हैं। प्रयवन्धी मानित्योंको तत्र का स्वाम हैं। दोष मानित्योंको तीन प्रकारका बन्ध होता है, व्योक्ति, उनके भुव बन्धका अमाव है। दोष मानित्योंका सादि व अभुव बन्ध होता है, व्योक्ति, वे अभुववन्धी हैं।

**बिदा-पयलाणं को बंधी को अबंधो** ? ॥ २९५ ॥ <sub>सगर्व ।</sub>

असंजदसम्मादिट्टिप्पहुिंड जाव अषुव्यकरमञ्जवसमा मंभा । अषुव्यकरणउवसमद्धाए संखेज्जदिमं भागं गंतूल मंभो वोच्छिज्जिद । एदे वंभा, अवसेसा अवंभा ॥ २९६ ॥

एदासि वंधो दुव्यं वोच्छन्त्रवि । उदयवोच्छेट्रा व्यत्थि, सीवकसायस् वि इदय-र्दसवादो । सोदय-परेदियो वंधो, अञ्चलोदयतादो । निरंतरा, पुत्रवंधितादो । असंबदसम्मा-दिद्वीसु वंचेताळीस पच्चया, बोरालियमिस्सपच्चयाभावादो । पमससंबदस्टि बावीसं पच्चया, आहारदुगामावादो । सेसगुणहालेसु कोचवच्चको, विसेसाभावादो । असंबदसम्बादिहिन्दि देव-मनुसगदसंहत्तो, उत्तरिमेसु देवगहसंबद्धो, चउनहवसंबदसम्बादिहिन्दुगृहसंबदासंबद-

निहा और प्रचलका कौन बन्धक और कौन अवश्वक है ? २९५ ॥ यह सुत्र सुगम है।

असंवतसम्यन्दिक्षे ठेकर अपूर्वकरण उपश्चमक तक बन्धक हैं। अपूर्वकरण उपश्चम-कारुका संस्थातवां भाग जाकर बन्ध म्युच्छित्र होता है । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं॥ २९६॥

इनका बन्ध पूर्वमें ध्युच्छित होता है। उरयम्बुच्छेर नहीं है, क्योंकि, झेणकवास वीवोंमें मी उनका उदय देखा जाता है। स्वारय-परोत्तय बन्ध होता है, क्योंकि, वे अञ्चल उदय होता है, क्योंकि, वे अञ्चल होता है, क्योंकि, चे अञ्चल होता है, क्योंकि, भ्रुवकरणों हैं। अलंदतसम्बर्धाधियोंमें वैसादील प्रत्यय हैं, क्योंकि, मैदारिकमिश्र मस्ययका यहां समाब है। प्रस्तावस्था मस्यावस्था का स्थाय है, क्योंकि, मैदारिकमिश्र मस्ययक्त का समाव है। शेष गुणस्थानोंसे बोझ-स्थायोंसे संयुक्त वा अञ्चल है। से स्थायने स्थायने संयुक्त वा अञ्चल का होता है, क्योंकि, ओयले वहां केरि विशेषता नहीं है। अस्ययक्त सम्यविध गुणस्थानोंसे देवाति-सम्यविध गुणस्थानोंसे देवाति-संयुक्त होता है। बारों गतियोंके संयालंबरत, कीर सङ्कल स्थायनेक स्थायनेकर कीर सङ्कल स्थायनेकर सम्यविध स्थायनेकर कीर सङ्कल स्थायनेकर स्यायनेकर स्थायनेकर स्यायनेकर स्थायनेकर स

१ समतो ' प्रस्कतनदा हि वासीत ?, सामती ' परशब्दद - वाबीत ?, सामती प्रस्कतनदा आसीत ? इति पाठः |

ब्युक्तमाकंत्रक्तायीया, जनगवर्षनद्वायो, जपुन्नकरणद्वाए संखेनजरिके सांगे नथविणासो, पुन्नविकासे विविद्याणो णिहा-पयळाणं वंधो ।

सादावेदणीयस्स को वं**षो को अवं**धो ॥ २९७ ॥ अर्थाः

असंजदसम्मादिट्टिपहुडि जाव उक्संतकसायकीयरागञ्जदुमत्वा वंभा । एदे वंभा, अवंभा णत्यि ॥ २९८ ॥

षंपवोच्छेदं मोतृण उदयवोच्छेदाधाकादो, सोत्य-योद्ववधाबो, सर्वअदप्यदुष्टि जाव पमतसंबदो ति सांतरं धीवद्गुत्रिरि विरत्तरक्षेत्रमादे, ओक्षण्यवर्षदितो वसंगद्समादिद्वि-पमतसंबदे मोतृण अम्बद्ध्य सनावपन्यवत्तदो, वसंगदसमादिद्वि-पमतसंबदेसु कोरास्थिन-मित्ताद्वराद्वयावावादो, असंगदसम्बादिद्वीसु दुग्दसंख्यादेर उपरि देक्ष्यसंख्यादेर, चउग्दवसंगदसमादिद्वि-दुग्दसंबदासंबद-मनुसगदसंबदस्मिर्वयादो, वंवेच सादि-बद्धन-तादो सगमनेदं।

गतिके संयत स्वामी हैं। बन्धाध्वान कात ही है। अपूर्वकरणकालका संस्थातवां आग बीतनेपर बन्ध स्युष्टिक होता है। धुवबन्धी होनेसे निद्रा व प्रचळाका तीन प्रकार बन्ध होता है।

सातावेदनीयका कीन बन्धक और कीन अबन्धक है ? ॥ २९७ ॥ यह सुत्र सुगम है।

असंयतसम्पन्धिसे लेकर उपशान्तकथाय वीतराग छद्मस्य तक मुन्धक हैं। ये मन्यक हैं, अयन्यक नहीं है॥ २९८॥

क्षालांबदनीनके बन्बन्युच्छेन्को छेन्द्रकर उदयन्युच्छेन्का न्याय होनेसे, स्वोदय-परोद्य दग्य होनेसे, ससंयुत्तसम्बद्धिते छेक्द प्रमत्तसंयत तक साम्तर वंशकर ऊक्र निरम्तरदग्यी होनेसे, ससंयत्तसम्बद्धि नीर प्रमत्तसंयतेको छोक्कर सम्यत्र भोगके समान प्रमाय युक्त होनेसे, ससंयत्तसम्बद्धियाँन गोदारिकामा और प्रमत्तसंयाँ नाह्यरहिकका समाव होनेसे, असंयत्तसम्बद्धियाँने दो गतियाँसे संयुक्त तथा ऊपर देशमितसंयुक्त सम्बद्ध होनेसे, बारी गतियाँके ससंयतसम्बद्धियाँ हो। गतियाँके संयत्तसंयत्, और मनुष्यातिके संयत स्वामी होनेसे, तथा बन्बसे सादि व महुष होनेको वह सुष्ट सुक्त है। असादावेदणीय-अरदि-सोग-अधिर-असुह-अजसिकतिणामाणं को वंधो को अवंधो ? ॥ २९९ ॥

सुगमं ।

असंजदसम्मादिट्टिपहुडि जाव पमत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ३०० ॥

सुगममेदं, मदिणाणमग्गणाए परूविदत्थत्तादो ।

अपच्चनखाणावरणीयमोहिणाणिभंगो ॥ ३०१ ॥

अपन्यक्ताणयउक्क-मणुसगइ-ओरालियसरीर-ओरालियसरीरआंगोवंग-बङ्गिसह-संघडण-मणुसगइपाओगगाणुपुन्तीणं एत्थ गहणं कायन्त्रं, देसामासियतादो । सेसं सुगमं । णवरि ओरालियमिस्सपन्यओं अवणेयन्त्रो । कत्रं वेउन्दिर्यमस्स-कम्मद्रयाणसुवरुंभों ? उवस्समस्मलेण उवसम्भेहिं चित्रय कार्ल कार्ज्य देवेसुपण्णाणं बदुवरुंभादो ।

असातावेदनीय, अराने, श्लोक, अस्थिर, अशुप और अयशकीर्ति नामकर्मोंका कौन बन्यक और कीन अबन्यक है ? ॥ २९९ ॥

यह सूत्र सुगम है।

असंयतसम्यग्दृष्टिसे ठेकर प्रमत्तसंयत तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं॥ २००॥

यह सूत्र सुराम है, क्योंकि, मिनिहान मार्गणामें इसके अर्थकी प्रकृषणा की अञ्चली है।

अत्रत्याख्यानावरणीयकी त्ररूपणा अवधिज्ञानियोंके समान है ॥ ३०१ ॥

अवस्याच्यानावरणचतुष्क, मनुष्यमित, औदारिकशारीर, औदारिकशारीरांगोपांग, वजनंभसंहतन और मनुष्यानिप्रायोग्यानुष्यांका यहां प्रहण करना चाहिय, क्योंकि, यह सूत्र दशामर्शक है। शेष प्रकल्पणा सुगम है। विशेष हतना है कि औदारिकमिश्र प्रत्ययको कम करना चाहिये।

शंका - विकिथिकमिश्र ओर कार्मण काययोग यहां केस पाये जाते हैं?

समाधान—उपरामसम्यक्त्यके साथ उमशमश्रेणि वदकर और मरकर देवॉम उत्पन्न हुव जीवोंके व दोनों प्रत्यय पाथे जात हैं।

र प्रतिषु ' सुबळंमादो ' इति पाठः ।

णवरि आउवं णत्थि ॥ ३०२ ॥

कुदो ? सम्मामिष्लाहिस्सेव सञ्जवसमसम्माइडीणमाठशस्स बंधामावादो । पच्चक्स्वाणावरणचउक्कस्स को बंधो को अबंधो ? ३०३ ॥ सममं।

असंजदसम्मादिट्टी संजदासंजदा [बंधा] । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ३०४ ॥

एदं पि सुगमं, सुद्रणाणपरूवणापरूविदत्यतादो ।

पुरिसवेद-कोधसंजलणाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ३०५ ॥ सुगमं।

असंजदसम्मादिट्टिपहुडि जाव अणियट्टी उवसमा बंधा। अणि-यट्टिउवसमद्धाए सेसे संखेज्जे भागे गंतृण बंधो वोच्छिज्जदि। एदे बंधा, अवसेसा अबंघा॥ ३०६॥

विशेष इतना है कि उनके आयु कर्मका बन्ध नहीं है ॥ ३०२॥

क्योंकि, सम्यामध्याद्दृष्टिके समान ही सर्व उपरामसम्यग्दृष्टियोंके आयुके दन्धका अभाव है।

प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका कीन बन्धक और कीन अबन्धक है ? ॥ ३०३ ॥ यह सुत्र सुराम है ।

असंयतसम्यग्राष्टि और संयतासयत [ बन्धक ] हैं । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ ३०४ ॥

यह भी सूत्र सुगम है, क्योंकि, इसके अर्थकी प्रकपणा अतहानप्रकपणामें की जा चुकी है।

> पुरुषवेद और संज्वलन क्रोधका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २०५ ॥ यह सब सगम है ।

असंयतसम्यग्दष्टिसे ठेकर अनिवृत्तिकरण उपश्चमक तक धन्यक हैं । अनिवृत्तिकरण-उपश्चमककाठके शेषमें संख्यात बहुभाग जाकर बन्च व्युच्छित्र होता है । ये धन्यक हैं, शेष अबन्यक हैं ॥ २०६ ॥ सुगममेदं ।

माण-मायसंजरुणाणं को बंधो को अवंधो ? 11 ३०७ 11 <sub>सगरं</sub>।

असंजदसम्मादिहिप्पहुडि जाव अणियट्टी उवसमा बंधा। अणि-यट्टिउवसमद्भाए सेसे सेसे संस्वेज्जे भागे गंतूण बंधो वोन्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ ३०८ ॥

एदं 9ि सुनमं, बहुसो परुविदत्तादो । स्टोभसंजरुणस्स को बंधो को अवंधो ? ॥ ३०९ ॥ सगम ।

असंजदसम्मादिट्टिप्पहुडि जाव अणियट्टी उवसमा बंधा । अणियट्टिउनसमद्धाए चरिमसमयं गंतूण वंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ ३१०॥

यह सूत्र सुगम है।

संज्वलन मान और मायाका कौन बन्धक और कीन अवन्वक हे ? ॥ २०७ ॥ यह सृत्र सुगम है ।

असंयतसम्यन्दियमे लेकर अनिवृत्तिकरण उपशमक तक बन्धक हैं। अनिवृत्तिकरण-उपशमकालेके श्रेष शेषमें संस्थात बहुभाग जकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, श्रेष अवन्यक हैं॥ ३०८॥

यह स्त्र भी सुगम है, क्योंकि, बहुत बार इसकी मरूपणा की जाजुकी है। संज्युलन छोभका कीन बन्धक और कीन अबन्धक है १॥ २०९॥ यह स्त्र सुगम है।

. असंयतसम्यग्र्टिमे लेकर अनिवृत्तिकरण उपशमक तक बन्धक हैं । अनिवृत्तिकरण-उपशमकालके अन्तिम समयको बाकर बन्च व्युच्छित्र होता है । ये बन्धक **हैं, श्रेष अबन्धक** हैं ॥ ३१० ॥ एदं पि सुगमं ।

हस्स-रदि-भय-दुगुंछाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ३११ ॥ सगमं ।

1 808

असंजदसम्माइद्विषद्विः जाव अपुब्बकरणउवसमा बंधा । अपुञ्वकरणुवसमद्धाए चरिमसमयं गंतुण बंधो वोच्छिजदि । एदे बंधा. अवसेमा अबंधा ॥ ३१२ ॥

एदं पि सुगमं ।

देवगइ-पंचिंदियजादि-वेउब्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-सम<del>च</del>डरस-संठाण-वेउव्वियअंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-फास-देवाणुपुव्वी-अगुरुअलहुअ-जवघाद-परघाद-जस्सास-पसत्थविद्दायगदि-तस-बादर-पज्जत-पत्तेयसरीर-थिर-सभ-सभग-सस्सर-आदेज्ज-णिमिण-तित्थयरणामाणं को बंधो को अवंधो ? ॥ ३१३ ॥

सुगमं ।

यह सूत्र भी सुगम है।

हास्य. रति, भय और जुगुप्साका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है? ।। ३११ ॥ यह सत्र सगम है।

असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर अपूर्वकरण उपरामक तक बन्धक हैं । अपूर्वकरण उपराम-कालके अन्तिम समयको प्राप्त होकर बन्ध न्युन्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेष अवन्धक हैं ॥ ३१२ ॥

यह सत्र भी सगम है।

देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, वैकिथिक, तैजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिकशरीरांगोपांग. वर्ण, गन्ध. रस, स्पर्श, देवानुपूर्वी, अगुरुठघु, उपघात, परघात, उच्छवास, प्रशस्तविद्वायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकश्चरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, भादेय, निर्माण और तीर्थेकर नामकर्मका कीन बन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥ ३ २ ॥

यह सूत्र सुगम है।

असंजसम्मादिद्विषहुि जाव अपुव्वकरणउवसमा बंधा । अपुव्वकरणुवसमद्धाए संस्वेज्जे भागे गंतृण बंधो वोच्छिज्जिदि। एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ ३१४ ॥

एदं पि सुगमं, बहुसी कयपरूवणादी।

आहारसरीर-आहारसरीरअंगोवंगाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ३१५॥

सुगमं ।

अप्पमत्तापुव्वकरणउवसमा बंधा। अपुव्वकरणुवसमद्धाए संखेजे भागे गंतूण बंधो वोन्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ३१६ ॥

एदं पि सुगम ।

सासणसम्मादिट्टी मदिणाणिभंगो ॥ ३१७ ॥

असंयतसम्यरहाष्टिसे ठेकर अपूर्वकरण उपरामक तक वन्यक हैं । अपूर्वकरण उपराम-काठके संख्यात बहुमाग जाकर बन्ध व्युच्छित्र होता है । ये वन्यक हैं, शेप अवन्यक हैं । ३ ४ ॥

यह सुत्र भी सुगम है, क्योकि, बहुत बार इसकी प्ररुपणा की जासुकी है। आहारकशरीर और आहारकशरीरांगोपांगका कीन बन्बक और कीन अबन्धक है ? ॥ ३१५॥

यह सूत्र सुगम है।

अप्रमत्त और अपूर्वकरण उपरामक चन्त्रक हैं । अपूर्वकरण उपरामकालके संरूपात बहुमाग जाकर बन्त्र व्युन्स्मिन्न होता है । ये बन्त्रक हैं, श्रेप अबन्यक हैं ॥ ३१६ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

सासादनसम्यग्दृष्टियोंकी प्ररूपणा मतिज्ञानियोंक समान है ॥ ३१७ ॥

पंचणाणावरणीय-जबदंसणावरणीय-सादासाइ-सोठसकसाय-अट्टणोकसाय-तिरिक्ख-मणुस-देवाउ-तिरिक्ख-मणुस-देवगइ-पंचिटियजादि-ओराठिय-वे उन्विय-तेजा-कम्मद्दयसरीर-पंच-संठाण-ओराठिय-वेउन्वियअंगोवंग-पंचसंघडण-वण्ण-गंघ-रस-कास-तिरिक्ख-मणुस-देवगइपाओ-ग्गाणुपुबी-अगुरुवठहुअ-उवधाद-प्रधाद-उस्सास-उज्जीव-दोविद्दायगइ-तस-बादर-पञ्जत-पत्तेय-सरीर-थिराधिर-सुद्दासुद-सुमग-दुमग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्ज-जसिकित-अजसिकित-णिमिण-णीचु-चागोद-पंचतराह्यपयडीओ सासणसम्मादिद्वीदि बज्झमाणियाओ । एदासिसुदयादो षंघो पुळं पच्छा [वा] वेच्छिण्णो ति विचारो णरिध, एस्थ एदासि बंघोदयवोच्छेदाभावादो ।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-चेर्चिदियजादिन्तेजा-कम्मइयसरीर-चण्ण-मंघ-रस-फास-अगुरुअठहुअ-तस-बादर-पञ्जत-धिराधिर-सुहासुह-णिमिण-वंचंतराइयाणं सोदओ कंशो, धुवीदयतादो । देवाउ-देवगइ-चेउध्वयदुगाणं परोदओ वंञो, सोदएण वंघविरोहादी । अव-सेसाणं पयडीणं वंशो सोदय-परोदओ, उदयहा वि वंधवर्ठमादो ।

पंचणाणावरणीय-णवर्दमणावरणीय-वोल्डकसाय-भय-दुर्गुङा-तिरिङ्ख-मणुस-देवाउ— पंचिंदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-चण्ण-गंच-रस-फास-अगुरुवल्डुअ-उवचाद-परपाद-उस्सास –

पांच श्रानावरणीय, नै। दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, सीलह कथाय, आह नीकपाय, तिर्यमायु, मनुष्पायु, द्वाड. तिर्यमाति, मनुष्पाति, देवाति, पेवेदिद्रय जाति, औदारिक, वैक्रियक, नैजर व कार्मण दारीर, पांच संस्थान, औदारिक व वैक्रियिक मंगोपांग, पांच संस्थान, वर्ण, गण्य, रस, रप्पर्श, तिर्यमातिप्रायोग्यानुष्वी, मनुष्पाति-प्रायोग्यानुष्वी, द्वाति अधिक्यान्त्रायोग्यानुष्वी, अपुरुत्रचु, उवात, पर्धात, उस्ह्रवास, उचीत, देव विद्यागितियां, त्रत, वादर, पर्यान्त, पर्धात, उस्ह्रवास, उचीत, देव विद्यागितियां, त्रत, वादर, पर्यान्त, प्रयोक्त, प्रयाक्तिती, अयदाक्षीति, निर्माण, नीच व ऊंच गोव और पांच अनतराय, ये प्रहृतियां साक्षादनसम्पर्धा जीवों द्वारा वच्यमान है। इनका बन्ध उद्यक्षे पूर्वमे या पक्षात् व्युच्छित्र होता है, यह विचार नहीं हैं, क्योंकि, यहां इनके वस्थ और उदयके व्युच्छेत्रका अभाव है।

पांच क्षानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, पंचेन्द्रिय जाति, तैजस व कार्मण शरीर, क्ष्मी, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, त्रस, काद्रर, पर्योप्त, स्थिर, अस्पर, अगुरुलघु, त्रस, काद्रर, पर्योप्त, स्थिर, अस्पर, अगुरुल, निर्माण और पांच अन्तरायका स्वोद्रय बन्ध होता है, क्योंकि, ये ध्रुवोद्दयी हैं । देवायु, वेवगतिहिक और वेक्षियकहिकका परोद्दय बन्ध होता है, क्योंकि, स्वोद्दयसे इनके बन्धका विरोध है । शेष प्रकृतियाँका बन्ध स्वोद्दय-परोद्दयसे होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारींके औ उनका बन्ध-पांच आता है।

पांच श्वानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, सोलक्ष कवाय, मय, जुगुष्ता, तिर्यगायु, मञुष्यायु, देवायु, पंचेन्द्रिय जाति, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्वर्श, अग्रुव- तस् साह्यः पुञ्ज्वा-पत्तेयसरीर-णिमिण-पंजंतराहयाणं णिरंतरो वंघो, एगसमएण वंधुवरमाणुव-ढंसादो । सादासाद-इस्स-रि-अरिद-ग्रोगिरियवेद-मञ्ज्ञिम व उसंठाण-पंजसंघडण-उञ्जोव-दो-विह्यायगृह-थिरायिर-सुहासुह-दुभग-दुस्सर-अणादेञ्ज जविकिति जवलिकतीणं सांतरो षंघो, एग-सम्एण वि वंधुवरमंदसणारो । पुरिसवेदस्स वंघो सांतर-णिरंतरो, पम्म-सुक्किलेस्पणु तिरिक्ष्व-मणुस्सेसु णिरंतर्थभुवरुंभारो । देवगृह-विज्ञ्ञवासाउर्यस् सुहतिरुक्तिस्यतिरिक्ष्व-मणुस्सर-आदेञ्ज्ञच्चागोदाणं वंघो सांतर-णिरंतरो, असंखेञ्ज्ञवासाउर्यस् सुहतिरुक्तिस्यतिरिक्ष्व-मणुस्सर्यः क्षेत्रवर्ष्युवरुंभादो । मणुसगइदुगस्स वंघो सांतर-णिरंतरो, आणदादिदेवेसु णिरंतर्यपुज्ज-छंभादो । तिरिक्ष्वगइदुग-णीचागोदाणं वंघो सांतर-णिरंतरो, सत्तमपुढवीणेरहएसु णिरंतर-वंधुवरुंभादो । ओरालियसरिरदुगस्स वि सांतर-णिरंतरो वंघो, देव-णाइरुप्त णिरंतर्थुवुवरुंभादो ।

देवाउ-देवगइ-वेउन्वियदुगाणं छादाठीस पन्चया, वेउन्वियदुगोराठियमिस्स-कम्म-इयाणमभावादो ! मणुस-तिरिन्खाउत्राणं सतेताठीस पन्चया, ओराठिय-वेउन्वियमिस्स-कम्म-इयपन्चयाणमभावादो । अवसेसाणं पयडीणं पंचास पन्चया, पंचामन्छत्तपन्चयाणमभावादो ।

लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकदारीर, तिर्माण और पांच सन्तरायको निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयस इनका बन्धियिमा नहीं पाया जाता। साख्य व असाता वेदनीय, हास्य, रित, अरात, रोक, क्रांविद, मध्यम चार संस्थान, पांच संहनन, उद्योत, हो विहायोगतियां, स्थिर, अस्यर, जुम, अगुअ, दुमंग, तुस्वर, अन्वादेय, यशकीर्ति और अयशकीर्तिका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयस भी इनका बन्धविश्राम देखा जाता है। पुरुषेद्रका बन्ध सान्तर निरन्तर होता है, क्योंकि, एक सोमयस भी इनका बन्धविश्राम देखा जाता है। पुरुषेद्रका बन्ध सान्तर निरन्तर होता है, क्योंकि, एक और शुक्ल लेदपायां लियंच व मनुष्यों अनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है। द्वापतिक्षिक, वैक्षितिकक्षित, समयतुरस्वसंस्थान, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चयोगका सान्तर-निरन्तर काता है, क्योंकि, असंस्थातवर्षोग्यक और गुम तीन लेदपायले तिर्वेच व मनुष्यों उत्तका निरन्तर का मान्तर-निरन्तर होता है, क्योंकि, असंस्थातवर्षोग्यक्ष क्यार प्रमान स्वत्य सान्तर-निरन्तर होता है, क्योंकि, असंस्थातवर्षोग्यक्ष क्यार सान्तर-निरन्तर होता है। स्वर्णाविक्ष स्वर्णाविक्ष का विद्यातिक्षक और नीचगोत्रका बन्ध सान्तर-निरन्तर होता है, क्योंकि, सन्तर प्रथिवोंक नारिकरोंम उनका निरन्तर वन्ध पाया जाता है। तिर्यगतिक्षिक और नीचगोत्रका वन्ध सान्तर-निरन्तर होता है, क्योंकि, सन्तर प्रथिवोंक नारिकरोंम उनका निरन्तर नन्ध पाया जाता है। त्रीदारिकरारीरिक्षक स्वर्णाक सान्तर-निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, देव च नारिकरोंमैं उनका निरन्तर सन्ध पाया जाता है।

देवायु देवगतिद्विक और वैकियिकद्विक छगाठील प्रत्यय हैं,क्यांकि, वैकियिकद्विक, भौदारिकमिश्र और कार्मण काययोग प्रत्ययोका अभाव है। मनुष्यायु और तिर्यगायुक्के सैताठील प्रत्यय हैं, क्योंकि, बीदारिकमिश्र, वैकियिकसिश्र और कार्मण प्रत्ययोका अभाव है। शेष प्रकृतियोक्के पत्थास प्रत्यय हैं, क्योंकि, सासादनसम्यग्राधियोक्के पांच सिध्यात्व प्रसुद्धोका कृक्षाव है। देवाउ-देवगह-वेउव्वयदुगाणं भंघो देवगहसंज्ञता । मणुसाउ-मणुसगहदुगाणं भंधुर्सिन्
गृहसंज्ञतो । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगहदुगुञ्जोवाणं तिरिक्खगहसंज्ञतो । बोराज्यिसर्पैरिन्
गृहसंज्ञतो विद्यान् निर्माणका निर्मिणका निर्माणका निर्मा

## सम्मामिच्छाइट्टी असंजदभंगों ॥ ३१८ ॥

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादासाद-बारसकसाय-पुरिसवेद-इस्स-रदि - <mark>अरबि</mark>-सोग-भय-इगुंडा-सणुसगइ-देवगइ-पंचिदियजादि-ओराठिय-वेउव्यिय-तेजा-कंम्मइयसरीर समचउ-रससंठाण-ओराठिय-वेउव्यियअंगोवंग-चञ्जरिसहसंघडण-वण्ण-गंघ-रस-फास-मणुसगइ--देवग**इ**-

देवायु, देवगतिद्विक और वैकियिकद्विकका बन्ध देवगति संयुक्त होता है। मयुष्पायु और मयुष्पातिद्विकका बन्ध मयुष्पाति संयुक्त होता है। त्रियंगायु, तिर्वेगातिद्विक और उद्योगका बन्ध तिर्वेगाति संयुक्त होता है। त्रेत्वारिकारीर क्रांपति संयुक्त होता है। क्रीदारिकारीर। क्रांपत बार संस्थाव, आवारिकारीरांगोगांग, पांच संहतन, अप्रशस्तिहायोगाति, दुमंग दुस्वर, अनादेव और नीचगोत्रका तिर्वेगाति और मयुष्पातिसे संयुक्त बन्ध होता है। उच्चगोत्रका देव व मयुष्पातिसे संयुक्त वात्र होता है। उच्चगोत्रका देव व मयुष्पातिसे संयुक्त काल्य होता है। होष मयुष्पातिसे संयुक्त वात्र होता है। होष मयुष्पातिसे संयुक्त वात्र त्रीय तिस्वार्य संयुक्त होता है, स्योंकि, सासादनसम्यग्टियाँके नरकगतिके बन्धका असाव है।

देवायु, देवगतिद्विक मोर वैकियिकद्विकके तिर्यंच व मजुष्य स्वामी हैं। शेष प्रकृतियोंके बन्धके स्वामी चारों गतियोंके सासादन सम्यन्दिष्ट हैं। बन्धाप्यान मीर बन्धस्युक्तेद नहीं है। उपालीस भ्रूषवन्धी प्रकृतियोंका तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, उनके खुब-क्यक्त ममाव है। शेष प्रकृतियोंका सादि व अधुव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अधुव-बन्धि हैं।

सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंकी प्ररूपणा असंयत जीवोंके समान है ॥ ३१८ ॥

पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, वारह कसंब, पुरुषवेद, हास्य, रित, अरित, शोक, अय, जुगुन्सा, मनुज्यगति, देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक, वैकिथिक, तैजस व कार्मण शरीर, समचतुरकंसंस्थान, औदारिक व वैकिथिक अंगोर्पाग, वज्रपेमसंहनन, वर्ण, गन्च, रस, स्पर्श, मनुज्यगति व देवगति मॉर्योग्यानुं- **पाओग्गाणुपु**र्व्शी-अगुरुवलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविद्दायगइ-तस-बादर-पजत्त-पत्तेय-सरीर-थिराथिर-सहासुह-सुभग-सुस्सर-आदेज-जसिकति-अजसिकति-णिमिणुचागोद-पंचतराइय--पयडीओ सम्मामिच्छाइडीहि बज्झमाणियाओ । उदयादी बंघो पुच्वं पच्छा [ वा ] वोच्छिण्णो ति एसो विचारो णस्यि. पयडीणमेस्य बंधोदयवोच्छेदाणुवलंभादो ।

पंचणाणावरणीय-च उदंसणावरणीय-पंचिदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गृंध - रस-फास-अगुरुवलहुअ-उवधाद-परघाद-उस्सास-तस-बांदर-पञ्जत-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहासुह-णिमिण-पंचंतराइयाणं सोदओ वंघो, एत्थ धुवोदयत्तादो । णिहा-पयत्म-सादासाद-बारसकसाय-पुरिसवेद-इस्स-रिद-अरिद-सोग-भय-दुर्गुछा-समचउरससंठाण-पसत्थविहायगइ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसिकति-अजसिकति-उच्चागोदाणं वंधो सोदय-परोदओ, उहयहा वि बंधुवरुंभादो । मणुसगइ-देवगइ-वेजव्वियसरीर-ओराठिय वेजव्वियसरीरअंगीवंग-वज्जरिसहसंघडण-मणुसगइ -देवगइपाओग्गाणुपुञ्चीणं परोदओ बंधो. सोदएण बंधविरोहादो ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-बारसकसाय-पुरिसवेद-भय-दुगुंछा-मणुसगइ-देवगइ--पंचिंदियजादि-ओरालिय-वे उव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-ओरालिय-वेउव्वियअंगो-

पूर्वी, अगुरुलयु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगित, त्रस, वाद्र, पर्यप्त, प्रत्येकरारीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, असुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यदाकीति, अयराकीर्ति, निर्माण, उडचगात्र और पांच अन्तराय प्रकृतियां सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवां द्वारा वश्यमान हैं। उदयसे बन्ध पूर्वम या पश्चात् व्युव्छित्र होता है, यह विचार यहां नहीं हैं क्योंकि, यहां उक्त प्रकृतियोंके बन्ध और उदयका व्युच्छेद नहीं पाया जाता है।

पांच हानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, पंचेन्द्रिय जाति, तजस व कार्मण हारीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, त्रस, बाहर, पर्योप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, निर्माण और पांच अन्तरायका स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि, यहां ये ध्रवोदयी हैं। निद्रा, प्रचला, साता व असाना वेदनीय, बारह कषाय, पुरुपवेद, हास्य, रति, अराति, शोक, भय, जुगुन्सा, समचतुरस्रसंस्थान, पशस्त-विहायोगाते, सुमग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ते, अयशकीर्ते और उच्चगोत्रका बन्ध रवादय परोदय होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारोंसे भी इनका बन्ध पाया जाता है। मनुष्य-गति, देवगति, वैक्रिथिकशरीर, औदारिक व वैक्रिथिक शरीरांमोषांग, वज्जर्यससंहनन, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुष्वीं और देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका परादय बन्ध होता है, क्योंिक, स्वोदयसे इनके बन्धका विरोध है।

पांच झानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, बारह कवाय, पुरुषवेद, अय, खुगुप्सा, मनुष्यभति, देवमति, पेचेन्द्रिय जाति, औदारिक, वैक्रियिक, तेजस च कार्मण शरीर,

वंग-वज्बरिसहसंघडण-वण्ण-गंघ-रस-फास-मणुसगइ-देवगङ्गाआग्गाणुपुन्ती-अगुरुवरुहुअ-उव-भाद-परघाद-उस्सास-पसत्यविहायगइ-तस-बादर-पञ्जत-पत्तेयसरीर-सुअग-सुस्सर-आदेज-णिमिणुच्चागोद-पंचंतराइयाणं णिरंतरो बंघो, एत्य धुवयंघदंसणादो । सादासाद-इस्स-रिर-अरदि-सोग-यिरायिर-सुहासुइ-जसिकेत्ति-अजसिकेत्तीणं सांतरो, एगसमएण वि बंधुवरम-दंसणादो ।

मणुसगइ-मणुसगदपानोगगाणुपुन्नी-न्नोरालियसरीर-न्नोरालियसरीरंगोवंग-वञ्जिरसद्द-संघडणाणं बादालीस पच्चा, न्नोरालियकायनोगाभानादो । देवगइ-देवगइपानोगगाणुपुन्नी-वेजन्नियसरीरं-नेजन्नियसरीरनंगोवगाणं पि बादालीस पन्चया, वेजन्नियकाषनोगा-भावादो । अवसंसाणं तेदालीस पच्चा, पंचमिन्छत्ताणुन्नीचनउनकोरालिय-वेजन्निय-मिस्स-कम्मइयपन्चयाणमभावादो । मणुसगइदुगोरालियदुग-वञ्जरिसहसंघडणाणं बंधो मणुसगइसंज्ञतो । देवगइ-वेजनियदुगाणं देवगइसंज्ञतो । सेससञ्चयपडीणं देव-मणुसगइसंज्ञतो । मणुसगइदुगोरालियदुग-वञ्जरिसहसंघडणाणं देव-णरइया सामी । देवगइ-वेजनियदुगाणं तिरिक्ख-मणुसा सामी । सेसाणं पयडीणं बंधस्स सामी

समखतुरससंख्यान, औदारिक व वैकिथिक शरीरांगोपांग, वज्रवंभसंहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्झ, मनुष्यगति व देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुळ्यु, उपवात, परधात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगाति, वस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, सुमग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तरायका निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनका धुवबन्ध देखा जाता है। साना व असाता वेदनीय, हास्य, रित, अरित, शोक, स्थिर, अस्थिर, क्षाम्भ, अशुभ, यशकीति बीर अयशकीतिका सान्तर वन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसं भी इनका वन्धविकाम वेसा जाता है।

मनुष्यगति, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, औदारिक दारीर, औदारिकदारीरांगो-पांग और वज्ञर्थमसंहननके व्यालीस मत्यय हैं, क्योंकि, औदारिककाययोगका समाव है। देवगति, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, वैकियिकदारीर और वैक्रियिक-दारीरांगोपांगक से प्रालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, वहां वेक्षियिकमाययोगका प्राला है। दोष प्रकृतियोंके तेतालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, पांच मिध्यात्व, अनस्तानुविध्वनुष्क, औदारिक-मिक्र, वैक्षियिकमिक्ष और कार्मण प्रत्योंका मिश्रगुणस्थानमें अभाव है।

मनुष्यगतिद्विक, भीदारिकद्विक और वक्षवैमसंहननका बन्ध मनुष्यगतिसे संयुक्त होता है। देवगतिद्विक और वैकियिकद्विकका बन्ध देवगति संयुक्त होता है। रोष सब प्रष्टु-सियोंका बन्ध देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त होता है। मनुष्यगतिद्विक, भौदारिकद्विक व बक्त पंमसहननके देव व नारकी सामी हैं। देवगतिद्विक और वैकियिकद्विकके तिर्येच व मनुष्य सामी हैं। होष प्रकृतिर्योक्त बन्धके स्वामी वारों गतियोंके सम्यग्निप्रयादिष्टि हैं। बन्धाश्वान चउमइसम्मामिन्छाहाङ्को । बंधदाणं णत्यि, एक्किम्हि अदाणविरोहारो । बंधवेन्छिदो वि णत्यि, एत्य सन्नासि बंधुवरुंभारो' । धुवबंधिपयङीणं तिनिहो बंबो, धुवाभावादो । सेसाणं सारि-अद्धवो, अद्धवबंधितारो ।

# मिच्छाइद्वीणमभवसिद्धियभंगो ॥ ३१९ ॥

सुगममेदं सुर्च, विसेसामावादो । णवरि धुवयंधिपयडीणं चउत्र्विहो यंघो, सादि-सांतर-षंधुवरुंभादो ।

सण्णियाणुवादेण सण्णीसु जाव तित्थयरे ति ओघभंगो ॥ ३२० ॥

एइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-चर्जिर्सयजादि-भादाब-थावर-सुद्दुम-साहारणाणं परादयत्तुव-रुभादो पंचिंदियजादि-तस-बारराणं सोदयबंधुवरुंभादो णेदं सुर्त खुञ्जदे ? ण, देसामासिय-

नहीं है, क्योंकि, एक गुणस्थानमें अध्वानका विरोध है। बन्धजुट्छेद भी नहीं हैं, क्योंकि, यहां सब महतियाँका बच्च पाया जाता है। धुवबच्ची महतियाँका तीन प्रकारका बच्च होता है, क्योंकि, धुवबच्चका यहां अभ्यव है। रोव प्रकृतियाँका सादि व अधुव बच्च होता है, क्योंकि, वे अधुववच्ची हैं।

मिथ्यादृष्टि जीवोंकी प्ररूपणा अभव्यसिद्धिक जीवोंके समान है ॥ ३१९ ॥

यह सूत्र मुगम है, क्योंकि, यहां कोई विशेषता नहीं है। भेर इतना है कि भुक बन्धी प्रकृतियोंका यहां चारों प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, सादि व सान्तर अर्थात् अभुव बन्ध पाया जाता है।

संज्ञिमार्गणानुसार संज्ञी जीवोंमें तीर्थकर प्रकृति तक ओषके समान प्ररूपणा है।। ३२०।।

शंका — चूंकि यहां एकेन्द्रिय, हीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, जाताप, स्थायर, सुरुम और साधारण प्रकृतियोंका बन्च परोदयसे और पंजेन्द्रिय जाति, जस व बादरका बन्च स्वोदयसे पाया जाता है, अतपव यह सुत्र युक्त नहीं है ?

समाधान-यह कोई दोप नहीं हैं, क्योंकि, देशामार्शक सुत्रोंमें इस बकारकी

१ प्रतिषु अतोऽमे ' एगूणचार्कासपण्चया ' इत्यधिकः पाठः समुप्रक्रम्बते ।

सुरोसु एवंविहमेदाविरोहादो । पयिहवंश्वद्धाणिवंश्वणमेदपदुप्पायणहमाह—

णवरि विसेसो' सादावेदणीयस्स चक्खुदंसिणभंगो ॥ ३२१ ॥ सगर्भवं ।

असण्णीसु अभवसिद्धियमंगो ॥ ३२२ ॥

पंचणाणावरणीय-जवदंसणावरणीय-सादासाद-मिच्छत्त सोठसकसाय-जवणोकसाय-चर्ठ-आउ-चउग्रह-पंचजादि-ओराठिय-चेउव्वियं तेजा-कम्मइयसरीर-छसंठाण-ओराठिय-चेउव्वियं कंगो-वंग-छसंघडण-वण्ण-गंध-रस-फास-चउआणुपुर्वी-अगुरुवठहुज-उवधाद-परधाद-उस्सास-आदा-उज्जोव-दोविहायगद्द-तस-थावर-बादर-सुहुम-पज्जतापच्जत-पत्तय-साहारणसरीर-थिराथिर-सुह्य-सुद्द-सुभग-दूमग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज-अणादेज्ज-जसिकति-अजसिकति-णिमिण-जीचुच्चागोद-पंचतराह्यपयदीओ असण्णीहि बज्हमाणियाओ । उदयादो बंधो पुन्वं पच्छा वा वोच्छिण्णो ति परिस्खा णरिय, एरोयदासि बंधोदयवीच्छेदाभावादो ।

#### विशेषता विरोधसे रहित है।

प्रकृतियोंके बन्धाध्वानमिमित्तक भेदके प्रकरणार्थ सत्र कहते हैं—

परन्तु विशेषता इतनी है कि साताबेदनीयकी प्रकरणा चक्षुदर्शनी जीवेंकि समान
है ॥ ३२१ ॥

वह सूत्र सुगम है।

असंज्ञी जीवोंमें बन्धोदयन्युच्छेदादिकी प्ररूपणा अभन्यसिद्धिक जीवोंके समान है ॥ ३२२ ॥

पांच हानावरणीय, नी दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, मिध्यात्व, सोळह कवाय, नी नोक्काय, जार आयु, जार मितवां, पांच जातियां, ओदारिक, वैक्रियिक, तैजस व कार्मण शारीर, छह संस्थान, जीदारिक व केियाक शरीरारोपोपांग, छह संहमन, वर्षां, गम्भ, रस, स्पर्श, चार आनुपूर्वं, अगुरुलपु, उपधात, परधात, उच्छ्यास, आताप, उद्योत, दे विहायोगितयां, त्रस, स्थात, बार, सहस, पर्याप्त, अपयोप्त, मरोक व साधारण शरीर, स्थिर, अस्पर्या, अगुरुलपु, सुभा, दुर्भग, सुस्वर, दुसर आदेय, अनादेय, यशकीर्तं, अपयाकीर्तं, निर्माण, नीच व ऊंच गोत्र और पांच अन्तराय, ये प्रकृतियां असंबी अधीर्षं हारा वस्यमान हैं। उदयसे वस्य पृथेमं या पश्चात् च्युन्धिक होता है, यह परीक्षा वहां हुन स्कृतियां कर साधारण स्वाप्त है। स्वाप्त है। इस्वर्यस वस्य परीक्षा वहां हुन स्वर्यस वस्य स्वर्यस स

१ मतित्र ' विसेशा ' इति पाढः ।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-मिञ्चल-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंघ-रस-फसस-अगुक्कलकुक्व-विराधिर-सुद्धासुह-णिमिण-णीचागोद-पंचंतराइय-तिरिक्खगईणं षंघो सीदवो । णिरय-देवाउ-णिरय-देवगइ-वेजिब्बयसरीर-वेजिव्यसरीरकंगोवग-णिरय-देवगइराकोगगाणुपुन्ती -उन्चरागीद-मणुसाउ-पणुससददुगाणं परोदजो वंघो । पंचरंसणावरणीय-सादासाद-सोठ्यस-कसाय-णवणोकसाय-पंचजादि-जोगाठियसरीर-कंक्षटाण-जोगाठियसरीरकंगोवग-कंसवहण-तिरि -क्खासुपुज्वी-आदाउज्जोव-दोविहायगइ-तस-धावर-वादर-सुहुम-पज्जवापवज्जव-पंचय-साहारण-सरिर-सुमग-दूमग-सुस्सर-दुस्सर-बादंज्ज- जाविज्ज- जसिकित्ति-जजसिकतीणं वंघो सोदय-परोदजो, उदयहा वि वंधविहोहामावादो। उनचाद-परपाद-उस्सासाणं पि सोदय-परोदजो, अपज्जवकाठे उदएण विणा वि वंधवरुंगादो ।

पंचणाणावरणीय-णवरंसणावरणीय-मिच्छत्त-सोलप्तकसाय-मय-दुगुंछ-चउआउ-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवल्हुअ-उवचाद-णिमिण-पंचेतराइयाणं णिरंतरा पंची, एगसमएण वंधुवरमाभावादो । सादासाद-सत्तणोकसाय-णिरय-मणुस-देवगइ-पंचिदियजादि-वेउन्वियसरीर-छसंठाण-ओरालिय-वेउन्वियसरीरअंगोवंग-छसंघडण-णिरय-मणुस देवाणुयु-वी-पर-

पांच झानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, मिण्यात्व, तैजल व काम्रण शरीर, वर्ण, मान्य, रस, स्पर्यो, अगुरुल्यु, स्विप, अस्थिर, शुभ, अशुभ, निर्माण, नीचगोज, पांच अन्तराय और तियंगातिका वन्य स्वेद्रय होता है। जारकायु, देवायु, नरकमति, देवगति, वैकियिकशरीर, वैकियिकशरीर, गेमिल्यु, नरकमति, देवगति, वैकियिकशरीर, वैकियिकशरीर, गेमिल्यु, नरकमति, वेदगति, वेदगति, अस्यात्व, वेदाय्य महाय्य, अस्यात्व, अस्यात्व,

पांच झानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, बिष्यात्व, सोलइ कषाय, अय, बुराुप्ता, बार आयु, तेजस व कार्मण रारीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तरायका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनके बन्धविक्रामका अभाव है। साता व असाता वेदनीय, सात नोकषाय, नरकगित, मनुष्यगति, वेदगति, पंचेन्द्रिय जाति, वेदिकियक, सरीरांगीयांग, औरारिक व वैक्रियिक, सरीरांगीयांग,

चाहुस्सास-आदाखुन्योव-दोविद्यायम् तस-यावर-स्वर-सुदुश्य-यन्यतापन्नत-पत्तय-सादारणस्पीर-थिराथिर-सुद्वासुद्व-सुमग-दूमग-सुरसर-तुस्सर-आदेन्ज-अणादेन्ज-असकित्ति-जनसकिति-उन्या-गोदाणं सांतरो वेद्यो, एगसमएण वि वेधुनरमदंसणादी । तिरिक्खगद्द-तिरिक्खगदाओग्गाणु-पुन्ती-ओरालियसरीर-जीचागोदाणं वेद्यो सांतर-णिरंतरो, तेउ वाउकाद्रएसु णिरंतरवेधुवल्यादो ।

असण्णीसु पणदान्तिस पचपा सन्वत्पडणि, वेडन्वियदुग-च उविह्मण-तिविह्वचिजीग-माणसासंजमाभावादो । णवरि णिरय-देवाउअ-णिरय-देवगइ-णिरयगद-देवगइपानोग्गाणुपुन्वी-वेडन्वियसरीर-वेडन्वियसरीरअंगोवंगाणं तेद्रात्त्रीस पञ्चया, ओरान्धिमिस्स-कम्भद्दयपञ्चयाण-ममावादो । मणुस्स-तिरिक्स्वाउआणं चीदान्त्रीस पञ्चया, कम्भद्दयपञ्चयाभावादो । सादा-वेदणीय-इरिय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-समचउरससंठाण-यसत्यविद्दायगइ-थिर-खुद-सुभग-सुस्सर-आदेउज-जसकितीणं बंधा तिगद्संजुतो, णिरयगईए अभावादो । णिरयाउ-णिरयगइ-णिरयगइ-पाओग्गाणुपुन्वीणं णिरयगहसंजुतो । मणुसाउ-मणुसगइ-मणुसगद्दाओग्गाणुपुन्वीणं मणुसगद्द-संजुतो । देवाउ-देवगइ-देवगद्दाओग्गाणुपुन्वीणं देवगद्संजुतो । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगद्द-

छह संहमन, मारकानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी, देवानुपूर्वी, परघात, उच्हवास, बाताप, उघोत, हो बिहायोगातियां, क्रस, स्यावर, बाहर, सुक्ष्म, पर्यान्त, अपर्यान्त, प्रखेक व साभारण द्वारीर, हियर, अस्थिर, नुयान, अनुअ, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आहेय, अनादेय, यहाक्षीतिं, अयहाक्षीतिं और उच्चयोगका सान्तर बन्ध होता है, क्यांकि, एक समयसे भी उनका बन्धविधाम देखा जाता है। तियंगाति, तियंग्यतिमायोग्यानुपूर्वी, औदारिकारीर और नीवायोगका बन्ध सान्तर निरन्तर होता है, क्यांकि, तेज व वायुकायिक जीवांमें सका सम्बर्ध सान्तर साम्तर निरन्तर होता है, क्यांकि, तेज व वायुकायिक जीवांमें सका सम्बर्ध पाया जाता है।

असंब्री जीवोंमें सब मक्तियोंके पैतालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, उनके वैकियिकद्विक, बार प्रकारका मन, अनुभय वजनयोगके विना तीन प्रकारका यजन योग भीर मन जनित असंयम प्रत्यांका अभाव है। विशेषता यह है कि नारकायु, वेदायु, नरकारि, वेदारि, नरकारित वेदकारीयायोग्यानुपूर्वी, वैकियिकशरीर और वैकियिकशरीरांगोपांगके तेतालीस प्रत्या हैं, क्योंकि, औदारिकारिश और कार्ययोंका अभाव है। मनुष्यायु और तिर्यंगायुके जवालीस प्रत्या हैं, क्योंकि, कार्मण प्रत्यांका अभाव है। मनुष्यायु और तिर्यंगायुके जवालीस प्रत्या हैं, क्योंकि, कार्मण प्रत्याका अभाव है।

 तिरिक्सगङ्गाभोगगाणुपुःनी-एइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-चर्डारेदियजादि-आदावुज्जोब-बावर-सुहुम-बाहारणसरीराणं तिरिक्सगइसंतुत्तो बंचा । वेउन्वियसरीर-वेउन्वियसरीरकंगो-वंगाणं देव णिरयगद्दसंतुत्तो । बीरान्टियसरीरजंगोवंग-मञ्डिमचठसंठाण-क्रसंबडण-अवज्जताणं तिरिक्स-मणुसमइसंतुत्तो बंचो । णउँतयवेद-हुंडसंठाण-अप्यसरथविहायगई-दुगग-दुस्सर-अणादेन-जीवागोदाणं तिगइसंतुत्तो बंचो, देवगईए अमावादो । उच्चागोदस्स दुगइसंतुत्तो, जिरय-तिरिक्सगईणं अमावादो । अवसेसाणं पयडीणं बंचो चउगइसंतुत्तो ।

तिरिक्खा चेव सामी, अण्णत्यासण्णीणमभावादो । बंघदाणं णार्त्य, एक्किन्दि भद्राणविरोहादो । बंधवोच्छेदो वि णार्त्य, बंधुवरुंमादो । सत्तेतालीसधुववंधिषयडीणं चउ-चिह्ना बंघो । सेसाणं सादि-अङ्को, पडिवन्छकंपाणुवरुंमादो ।

## आहाराणुवादेण आहारएस ओघं ॥ ३२३ ॥

एदस्स पुत्तस्स जथा ओषम्मि परुवणा कदा तथा कायव्या । णवरि सव्वत्थ कम्म-इपुरुवचे आवणेयव्यो । चटुण्णमाणुपुर्वीणं बंधो परोदओ । उत्तपादस्स सोदओ ।

पूर्वी, एकेन्द्रिय, ब्रीन्ट्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्ट्रिय जाति, आताय, उपोत, स्थावर, सुक्स और साक्षणकारीरका तिर्वमातिसंयुक्त कथ होता है। विकायकहारीर और विकिथक हारीरांगीपांगका देव व नरक गतिसे संयुक्त कथ्य होता है। औदारिकारीरांगोपांग, मान्यस्थान सार संस्थान, छह संहवन और अपर्यं, उक्त तिर्यंगाति व मयुष्यगतिसं संयुक्त कथ्य होता है। नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्तिवहायोगति, दुभंग, बुस्वर, अनादेय और नीक्गगोकका तीन गतियाँसे संयुक्त होता है, क्योंकि, इनकं साथ देवगातिक कथ्यका सभाव है। उच्चगोकका तीन गतियाँसे संयुक्त होता है, क्योंकि, इनकं साथ देवगातिक वण्यका सभाव है। उच्चगोकका यो गतियाँसे संयुक्त होता है। स्थितिका कथा नहीं गतियाँसे संयुक्त होता है।

तिर्येच जीव ही स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियों में असंबी जीवोंका अभाव है। बन्धाप्तान नहीं है, क्योंकि, एक गुणस्थानमें अध्यानका विरोध है। बन्धायुक्छेद भी नहीं है, क्योंकि, बन्ध पाया जाता है। सैंताठीस छवदन्धी प्रकृतियोंका चारों प्रकारका बन्ध होता है। शेष प्रकृतियोंका सादि व अछव बन्ध होता है, क्योंकि, इनके प्रतिपक्ष कर्षान् अनादि व छुव बन्ध नहीं पाये जाते हैं।

आहारमार्गणानुसार आहारक जीवोंमें ओघके समान प्ररूपणा है ॥ ३२३ ॥

इस सूत्रकी जैसे बोधमें प्रकपणा की गई है उसी प्रकार यहां भी करना चाहिये। विशेषता केवल इतसी है कि सर्वत्र कार्मण प्रत्ययको कम करना चाहिये। चार आनुः वृर्षियोंका वश्य परोत्य होता है। उपधानका स्वोदय वश्य होता है।

र प्रतिष्ठ ' पृथिवनवारं प्रवर्धमायो ' इति पाठः'।

## अणाहारएसु कम्मइयभंगो ॥ ३२४ ॥

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-अवाहांबदणीय-वारतकसाय-पुरिसंबंद-हस्स-रिद-[अरिद-]सोग-अय-दुगुंडा-मणुसगइ-पॉचिंदियजादि-जोरात्विय-तेजा कम्महयसरीर समच उरससंक्षण-ओरात्वियअंगोवंग-वज्जरिसहसंघडण-वण्ण-गंघ-रस-फास मणुसगइपाओम्गाणुपुर्जी-अगुरुवरुहुज्ज-उवघाद-परधाद-उस्सास-पसत्यविहायगइ-तस-बादर-पज्जत-तेयसरीर-धिराधिर-सुहासुह-सुमंग-सुस्सर-आदेज-जसकिति-जजदाकिति-णिमणुषागोद-पंचतराहवपयडीजो तीहि गुणझाणेहि बज्ड-माणिवाजो । एदासिसुदयपुज्जावरकाळसंबंधिवंघवोच्छेरपरिक्खा णात्व, सच्जासिमेत्य बंधोदक-दंसणादो ।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-ते ना-कम्बद्धसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अंगुस्त-लहुव-थिराथिर-सुहासुह-णिमिण-पंचेतराह्याणं सोदञो बंदो, धुवोदयत्तादो । ओरालिवसरीर-समचउरससंठाण-ओरालियसरीरञंगोवंग वज्जरिसहसंघडण-उवचाद-परवाद-उस्सास-प्रतथ-विहायगह-पत्तेयसरीर-सुस्सराणं परोदओ बंदो, सोदएण एत्थ बंधविरोहादो । णिहा-पवल-असादावेदणीय-बारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-पिद-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा-सुभग-आदेज्ज-जस-

#### अनाहारक जीवोंमें कार्मणकायवोगियोंके समान प्ररूपणा है ॥ ३२४ ॥

पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, असाता वेदनीय, बारह कथाय, पुरुषवेद, हास्य, रित, [अरात], श्रोक, अय, ज्ञुगुप्सा, अनुष्यगति, पेचेन्द्रिय ज्ञाति, औदारिक, तैजल व कार्मण शरीर, समजदुरस्रसंस्थान, अपिरिकशरीरांगोपांग: बज्रपेअसंहनन, वर्ण, तम्म, रह, वर्षा, अनुष्यगतिमायोग्यानुष्वीं, अगुरुठनु, उपघात, परचात, उच्चेन्द्रान, अत्रस्तविहायोगित, ज्ञात, वर्षा, अत्रस्तविहायोगित, ज्ञात, वादर, प्रयोग्त, अत्रस्ताविहायोगित, अस, बादर, पर्याप्त, अत्रस्तरारित, स्थिर, अस्थिर, ग्राम, अग्रुप्त, सुअम, सुस्वर, अक्ष्येय, वश्वकीर्ति, नयशकीर्ति, निर्माण, उच्चयोज और पांच अन्तराय अञ्चतिषां तीन [मिळ्याहरि, सासादन, अविरतसम्बर्ण्या क्ष्यन्यज्ञेवको प्रराह्म वर्षा है। इन अन्वतिषांके वर्षा वर्षा

पांच बाबाक्टचीय, बार दर्शनावरणीय, तैज्ञल व कार्मण दारीर. वर्ण, गन्ध, रस्त, स्वर्ण, मगुरुलपु, स्विट, वस्तिर, गुम, अगुम, निर्माण जीर पांच अन्तरायका स्थोवय वच्च होता है, क्योंकि, ये भुवेदिवा है। आदारिकारीर. समजनुरक्रसंस्थान, जीदारिकदारीरामीपांग, वज्रर्थमसंहबन, उपधात, परधात, उक्क्वस, प्रशस्तिवहांवीगाति, सत्येकदारीर लीर ख्रस्यरका परोदय वच्च होता है, क्योंकि, स्थोदनसे यहां इनके कंप्यक्र
विरोध है। क्रिहा, प्रचल, असाता वेदकीय, बारह क्याय, पुरुषेवर, हास्थ, रसि, क्रसी,
धोक, भय, प्रसुष्ता, सुमय, आवेद, क्योंकि, अथवाकीर्ति और उक्यमेकका स्थोत्य

किति-अजसिकित-उच्चागोदाणं सोदय-रोदिको, उद्दयहा वि वंबविरोहाभावादो । मणुसगइ-मणुसगइपाकोरनाणुपुन्त्रीणं वंचे। मिच्डास्ट्वि-सासणसम्मादिद्वीसु सोदय-परोदिको । असंजद-सम्मादिद्वीसु परोदिको चेन, सोदरणः वंचितिरोहादो । पंचित्रियजादि-तस-वादर-पञ्चताणं मिच्डास्ट्वीसु वंचे। सोदय-परोदिको, पडिवक्सुरयर्सणादो । सासणसम्मादिद्वि-असंजदसम्मा-दिद्वीसु सोदिको चेन, पडिवक्सुदयाभावादो ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-बारसकताय-भय-दुर्गुङ-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवरुहुअ-उवचाद-णिमिण-पंचतराइयाणं णिरंतरा बंघो, धुवबंधितादो । असादावेदणीय-इरस-दि-अरिद-सीग-थिराथिर-सुहासुइ-जसिकित-अजसिकतीणं सांतरा बंघो । पुरिस्ववेदस्स मिच्छाइडि-सासण पम्मादिहीसु सांतरा । असंजदसम्मादिहीसु णिरंतरो, पिडवरुख-पग्निवेचभाभावादो । एवं समच उरसस्टाण-वज्जिरसहसंघडण-पसत्थविद्यायगङ-सुभग-सुस्सर-आदेज्जुङ्चागोदाणं पि वत्त्वं । मणुसगङ-मणुसगक्षाशोग्गाणुपुञ्जीणं मिच्छाइडि-सासणसम्मा-दिद्वीसु सांतरो णिरंतरो, आणदादिदेवसुप्पिजय विग्महगईष बद्दमाणेसु णिरंतरबंधुवरुमादो।

परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारसे भी इनके बन्धका विरोध नहीं है। मनुष्य-गति और मनुष्यगतिप्रायोज्यानुष्वीका बन्ध मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्परदृष्टि गुण-स्थानोंमें स्नोदय-परोदय होता है। असंयतसम्बरहृष्टियों परोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, नहां स्नोदयसे इनके बन्धका विरोध है। पंचेन्द्रिय जाति, त्रस, बादर और पर्यानका बन्ध मिथ्यादृष्टियोंमें स्नोदय-परोदय होता है, क्योंकि, यहां इनकी प्रतिपक्ष मकृतियोंका उदय देखा जाता है। सासादनसम्बर्ध और असंयतसम्बर्ध गुणस्थानमें उनका स्नोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके उदयका अभाव है।

पांच झानावरलीय, छह दर्शनावरणीय, बारह कवाय, सय, जुगुन्सा, तैजस ब कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्यर्श, अगुरुरुषु, उपवात, निर्माण और पांच अन्तराय, हनका निरन्तर बण्च होता है, क्योंकि, ये खुवक्ची हैं। असातावेदनीय, हास्य, रित, अराति, श्रोक, स्थिर, अस्पिर, गुम, अगुम, यशकीर्ति और अयशकीर्तिका सान्तर बण्य होता है। प्रवंपतसम्य- वृत्वयंक्का मिथ्याहिष्ट और सासादनसम्यव्ह पुण्यस्थानमें सान्तर होता है। असंवयतसम्य- विश्वयं उपकार निरम्तर बण्य होता है, क्योंकि, उनमें प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बण्यका अभाव है। इसी प्रकार समयतुरुखसंस्थान, वश्चयंभसंहनन, प्रशस्तविहायोगति, सुभाग, सुस्वर, अदेय और उच्चावाके भी कहना चाहिय। मनुष्याति और मनुष्यातिस्थायायानुवर्गका मिथ्याहिष्ट व सासादनसम्य-इष्टियोंमें सान्तर-निरन्तर बण्य होता है, क्वोंकि, आजताविक वेवोंमें उराक होकर विमहणतिमं वर्गमान जीवोंमें उनका निरन्तर वण्य पाया आला है।

थसंजदसम्मादिद्वीसु णिरंतरो, पडिवन्स्वपयिष्ठंभामावादो । पंचिदियजादि-श्रोरा<del>ठिवस्तरैर-शंगोवंग-परचादुस्सास-तस-बादर-पञ्जत-पत्तेयसरीराणं भिन्छाइद्विन्दि सांतर-विरंतरो, सण-क्कुमारादिदेव-गेरइएसु णिरंतरबंपुवरुंमादो । विम्मद्दगदीए कथं णिरंतरदा ? ण, सर्ति पङ्क्ष्य-णिरंतरजुवदेसादो । सासणसम्मादिद्वि-असंबद्सम्मादिद्वीसु णिरंतरो, पडिवन्स्वपयिषंभा-भावादो । एवमोराठियसरीरस्स वि वत्तन्वं ।</del>

मिच्छाइहिस्स तेदाठीस, सासणस्स अहत्तीस, असंजदसम्मादिहिस्स ते**तीस**पच्चया । मणुसगइ-गणुसगइपाओग्गाणुपुञ्चीणं बंधो मणुसगइसंजुतो । ओराठिय-सरीर-जोराठियसरीरंगोवंगाणं मिच्छाइहि-सासणसम्मादिहीसु तिरिक्ख-मणुसगइसंजुतो । असंजदसम्मादिहीसु मणुमगइसंजुतो । एवं वञ्जरिसहवइरणारायणसरीरसंघडणस्स वि वत्तव्वं । उञ्चागोदस्स मिच्छाइहि-सासणसम्मादिहीसु मणुसगइसंजुतो, असंजदसम्मा-दिहीसु देव-मणुसगइसंजुतो । सेसाणं पयडीणं बंधो मिच्छाइहि-सासणसम्मादिहीसु तिरिक्ख-मणुसगइसंजुतो, एदेसिमपञ्जतकाठे देव-णिरयगईणं बंधाभावादो । असंजदसम्मादिहीसु देव-

असंयतसम्यन्दष्टियोमं निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, उनमें मतिपक्ष प्रकृतियोंके वन्धका अभाव है। पंचेन्द्रिय जाति, औदारिकदारीरांगोपांग, परघात, उच्ह्वास, वस, बादर, पर्यान्त और प्रत्येकदारीरका मिथ्यादिए गुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्वोंकि, सनकुमाराहि देव और नारिकयोंमें उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

शंका-विश्वहगतिमें बन्धकी निरन्तरता कैसे सम्भव है ?

समाधान---नहीं, क्योंकि, शकिकी अपेक्षा उसकी निरन्तरताका उपदेश है।

सासादंनसम्यग्दार्ध और असंयतसम्यग्दार्थयों उनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, उनके प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है। इसी प्रकार भौतारिकदारीरके भी कहना चाहिये।

मिथ्याइष्टिके तेतालीस, सासादनसम्यग्दृष्टिके अवृतीस, और असंयतसम्यग्दृष्टिके तेतीस प्रत्यय हैं। मनुष्याति और मनुष्यातिमांगानानुष्टृष्टिको बच्च मनुष्यातिसंगुक होता है। औदारिकदारीर और औदारिकदारीरांगापांगका मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टियोंने तिथेगाति व मनुष्यातिसं संयुक्त बच्च होता है। असंयतसम्यग्दृष्टियोंने मिथ्यादि का मनुष्यातिसं संयुक्त बच्च होता है। असंयतसम्यग्दृष्ट्योंने मनुष्यातिसंगुक्त सम्य होता है। इसी प्रकार वज्रपंभवज्ञनाराचद्यारीरसंहननके भी कहवा बाहिये। उच्चगोवका मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टियोंने मनुष्यातिसंगुक्त, तथा असंयतसम्यग्दृष्टियोंने देव व मनुष्य गतिसं संगुक वच्च होता है। दोष्ट प्रकृतियाँका बच्च सिय्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टियोंने तिर्यमाति और मनुष्यातिसं संगुक्त होता है, क्योंकि, इनके अपर्याप्तकालमें देव व नरक गतिके बन्धका अभाव है। असंयतसम्यन्यग्वीके

मणुसगइसंजुत्तो, तत्थण्णगईणं वंधाभावादो ।

मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुत्र्वी ओरात्रियसरीर-ओरात्रियसरीरअंगोवंगाणं चउगइ-मिन्छाइडि-सासणसम्मादिडी सामी, देव-णिरयगइअसंजदसम्मादिडी सामी। एवं बन्ज-रिसह्संघडणस्स वि वत्तव्यं। सेसाणं पयडीणं चउगडमिन्छाइडि-सासणसम्मादिडि-असंजद-सम्मादिडिणो सामी। वंघद्वाणं सुगमं। वंघवीन्छोदी च सुगमं। पुत्रवंशीणं वंघो मिन्छाइडीसु चउन्विहो, सासणसम्मादिडि-असंजदसम्मादिडीमु तिविहो । सेसाणं पयडीणं सव्वत्य सादि-असुवो।

भीषागिद्धितेय-अणंताणुवीचचउक्कित्येवदः निरिक्खगद्दः चउमंघडण-चउसंठाण-तिरिक्खः
गहपाओगगाणुद्वची-उज्जीव-अण्मस्यविहायगई-द्भग-दम्मर-अणादेज-णीचागोदाणं दुहाण-पवडीणं बुच्चदे — अणंताणुवीचचउक्कित्यिवदाणं वेवीद्या समं वीच्छिण्णा । दुमगाणादेज-णीचागोद-तिरिक्खदुगाणं पुव्यं वेथी पच्छा उदशी वीच्छिज्जदि । अवसेसाणं पयडीणं बंधवीच्छेदो चेव, एन्युद्यविरोहादो । अणंताणुवीचचउक्कित्यिवंद-तिरिक्खगद्दुग-दुमगाणा-देज्ज-णीचागोदाणं वेथी सीदय-परोदशी, उद्दयहा वि वंश्वविरोहासावादो । सेसाणं परोदशो

ग्हिष्टियोंमें देव व मनुष्य गतिले संयुक्त दन्ध होता है, क्योंकि, उनमें अन्य गतियोंके बन्धका अभाव है।

मनुष्यगति, मनुष्यगतिप्रायोग्यातृष्यां, श्रीदारिकदारीर और औदारिकदारीरांगो-पांगकं चारों गतियोक मिध्यादिष्ट च सामादृतसम्प्यदिष्ट. तथा द्वयाति च नरक-गतिके असंयत्तमस्प्यदिष्ट स्वामी हैं। इसी प्रकार चर्चांभनंदृतनके मी कहता चाहिये। रोप महतियोके चारों गतियोक मिध्यादिष्ट, सामादृतसम्प्यदिष्ट और असंयत्तसम्प्यदिष्ट स्वामी हैं। बन्धाच्यान सुगम है। बन्धाच्युट्छेद भी सुगम है। धूवयन्धी प्रकृतियोका वस्प्रियादिष्टियोम चारों प्रकारका होता है। सासादृतसम्प्यदिष्ट और असंयत्तसम्ब-व्यक्षियोम तीन प्रकारका बन्ध होता है। तोष्ठ प्रकृतियोका सर्वत्र सादि च अधुव बन्ध होता है।

स्थानमृद्धित्रय, अनन्तानृबन्धिवनुष्क, खोवर, नियंगाति, बार संहतन, बार संस्थान, तिर्थगाति, वार संहतन, बार संस्थान, तिर्थगातिवायोग्यानुषूर्वी, उद्यान, अवशस्त्रविद्दायोगाति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगात्र, इत द्विस्थान महित्यांकी प्रस्पवा करते हैं — अनन्तानुबन्धिवनुष्क और कोविष्या वण्य व उद्य दानों साथ व्युच्छित्र होते हैं। दुर्भग, अनादेय, नीचगोत्र और तिर्यगातिद्विक्त पूर्वे वन्ध और पश्चान उदय अप्रिक्त होता है। शेष प्रकृतियाँका केवल वन्धव्यच्छेद ही है, क्योंकि, यहां उनके उदयक्त विरोध है। अनन्तानुबन्धिवनुष्क, स्रावेद, तिर्यगातिद्विक, दुर्भग, अनादेय और नीचगोत्रका वन्ध स्वोद्य-परोदय होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारते भी इनके बन्धका विरोध नहीं है। शेष प्रकृतियोंका परोद्य वर्षना है।

षंभे, एत्युद्यामावादो । यीणगिद्धितिय-अणंताणुवंधिचउक्काणं णिरंतरेर वंधो, अणगसमय-वंधसित्तसंग्रुतनादो । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुन्नि-णीवागोदाणं मिच्छाइडीसु सांतर-णिरंतरो, तेउ-वाउकाइण्सु विग्गहं काऊणुप्णणाणं तदो विग्गहगईए गयाणं सत्तमपुद्धवीदो विग्महं काऊण णिग्गयाणं च णिरंतर्षशुवरुंमादो । सासणिम सांतरो, एगसमएण वि बंधु-वरमसत्तिदंसणादो । सामणं पयडीणं बंधो सञ्चरव सांतरो, सामावियादो । पच्चया सुगमा । तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुञ्जी-उज्जोवाणं तिरिक्खगइसंगुतो । चउसंठाण-चउसंघडणाणं तिरिक्ख-मणुसगइसंगुतो । इत्थिवदस्स दगृहसंगुतो, देव-णिरयगईणमभावादो । अप्सत्यवीहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं वंधो मिन्छाइड्डिन्ह सामणे दुगृहसंग्रुतो, देव-णिरय-गईणमभावादो । यीणगिद्धितिय-अणंताणुवंधिचउक्काणं मिन्छाइड्डिन्ह सामणे दुगृहसंग्रुतो, णिरय-देवगईणममावादो । चउगइभिन्छाइडिन्सामणसम्मादिडिणा सामी । वंधदाणं वंध-वोच्छदद्वाणं च सुगमं । घुववंधीणं वंधो भिन्छाइड्डिन्ह चडिवदो । सासणे तिविहो,

होता है. क्योंकि, यहां उनका उदयाभाव है। स्त्यानगृद्धित्रय और अनन्तानुबन्धिचतुष्कका निरस्तर बन्ध होता है, क्योंकि, ये अनक समयरूप बन्धशक्ति संयुक्त हैं। तिर्थगाति, तिर्य-गातिप्रायोग्यानपूर्वी और नीचगोत्रका मिथ्यादृष्टियोंमें सान्तर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, तेजकायिक और वायुकायिक जीवोंमें विग्रह करके उत्पन्न हुए, उनमेंसे विग्रहगतिमें गये इए, तथा सप्तम पृथिवीसे विग्रह करके निकले हुए जीवोंके उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है। सासादन गुणस्थानमें उनका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे भी बन्धविश्रामशक्ति देखी जाती है। श्रेप प्रकृतियोंका यन्य सर्वत्र सान्तर होता है, क्योंकि. पेसा स्वभाव है। प्रत्यय सुगम हैं। तिर्यग्गतिप्रायागपूर्वा और उद्योतका तिर्यग्गतिस संयुक्त बन्ध होता है। चार संस्थान और चार संहननका तियेगाति और मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है। स्विवेदका दो गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, यहां उक्त दो गुणस्थानोंसे देव व तरक गतिके बन्धका अभाव है। अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्बर, अनोदय और नीचगोत्रका बन्ध मिथ्याहरि व सासादनसम्बन्हरि गुणस्थानमें दो गतियाँसे संयक्त होता है. क्योंकि, देव व नरक गतिके बन्धका अभाव है । स्त्यानगृद्धित्रय और अनन्तानबन्धिचतुष्कका मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें दो गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है. क्योंकि. नरक व देव गतिके बन्धका अभाव है। चारों गतियोंके मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्बन्दृष्टि स्वामी हैं । बम्धाध्वान व बन्धन्युच्छेदस्थान सुगम हैं । ध्रवदन्धी प्रकृतियाँका बन्ध मिथ्याइप्रि गुणस्थानमें चारों प्रकारका होता है। सासादन गुणस्थानमें तीन प्रकारका बन्ध

१ प्रतिषु ' सेखंचादी ' इति पाठः । १ प्रतिषु ' तरो ' इति पाठः ।

आप्रती ' मिन्छाइद्विन्डि च उन्तिहो सासणे ' इति पाठः ।

#### धुवाभावादो ।

सिच्छत्त-णतुंसयवेद-चउजादि-हुंडसंद्राण-असंपत्तेवदृसंघडण-आदाव-यावर-मुहुमअप्रज्ञत-साह्राणास्तीराणमेगहाणाणं चु-चदं — उदयादो षंघो पुन्नं पच्छा वा वोच्छिण्णे। ति
[विचारो] सिच्छत्त-चउजादि-थावर-सुहुम-अपज्ञताणं णिट्य, अक्कमेण बंघोदयवोच्छेददंसणावो ।
ण्रंक्रसयवेदस्स पुन्नं षंघो पच्छा उदयो वोच्छिज्ज्ञदि, असंजदसम्मादिहिम्ह उदयवोच्छेददंसणावो । हुंडसंद्राण-असंपत्तेवदृसंघडण-आदाव-साह्रारणसरीराणं वेशवोच्छेदो चेव, उदयबोच्छेदो णित्य, अभावस्स भावपुरंगमत्यंत्रणादो । ण च एदासि पयद्याणं विन्यहर्षपाद इद्यां अस्यि, अणुवरुंमादो । सिच्छत्तस्स बंघो सोदण्ण, णुक्रंसवद-चउजादि-यावर-सुहुम-अपज्जताणं सोदय-रोदत्पण, हुंडसंद्राण-असंपत्ततेवदृसंघडण-आदाव-साह्रारणाणं परोद्रपण ।
सिच्छत्तस्स बंघो णिरंतरो । सेसाणं सांतरो, णियमाभावादो । पच्चया सुगमा । सिच्छत-णर्जसवदेद-हुंडसंद्राण-असंपत्तेवदृसंघडण-अपज्जताणं वंचे। तिरिक्त मणुसग्रहसंजुतो । चउ-जादि-आदाव-यावर-सुहुम-साह्रारणाणं तिरिक्त्यग्रहसंजुतो । मिच्छत-णर्जुसयवेद-हुंडसंद्राण-असंपत्तेस्वदेसंघडणाणं चउगद्यिच्छाइडी सामी । एदंदिय आदाव-यावराणं तिगद्दिच-छाइडी

होता है. क्योंकि, वहां भ्रवबन्धका अभाव है ।

मिथ्यात्व, नपुंसकवेदः, चार जातियां, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तस्पाटिकासंहनन, आताप, स्थावर, सुक्षम, अपर्याप्त और साधारणदारीर, इन एकस्थान प्रकृतियोंकी मस्यामा करते हैं - उदयसे बन्ध पूर्व या पश्चात् व्युच्छित्र होता है यह विचार मिथ्यात्व. चार जातियां, स्थावर, सुक्त और अपर्याप्त प्रकृतियोंके नहीं है, क्योंकि, इनके बन्ध और उदयका व्युच्छेद एक साथ देखा जाता है। नयुंसकदेदका पूर्वमें बन्ध और पश्चात उदय व्यव्छित्र होता है, क्योंकि, असंयतसम्यग्द्रीय गुणस्यानमें उसका उदयव्युच्छेद देखा जाता है। इण्डसंस्थान, असंप्राप्तस्यादिकासंहनन, आताप और साधारणशरीरका केवल बन्धायुच्छेर ही है, उदयन्युच्छेर नहीं है: क्याँकि, अभाव भावपूर्वक देखा जाता है। और इन प्रकृतियोंका विप्रहगतिमें उद्य है नहीं, क्यांकि, वहां वह पाया नहीं जाता। मिच्यात्वका बन्ध लोदयसे; नपुंसकवद, चार जातियां, स्थावर, सुक्तम और अपयोक्तका स्रोहयः परोडयसेः तथा हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तस्पाटिकासंहनन, आताप और साधारणशरीरका परोदयसे बन्ध होता है। मिथ्यात्वका बन्ध निरन्तर होता है। शेव प्रकृतियोंका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, उनके वन्धका नियम नहीं है। प्रत्यय सुगम हैं। मिथ्यात्य, ज्रबूंसकवेद, इण्डसंस्थान, असंप्राप्तस्रुपादिकासंहनन और अपर्याप्तका बन्ध निर्यगाति व मनुष्य-गतिसे संयुक्त होता है। बार जातियां, आताप, स्थावर, सुध्म और साधारणका तिर्थगाति-संयक्त बन्ध होता है। मिथ्यात्व, नवुंसकवेद, हुण्डसंस्थान और असंमाप्तसपाटिका-संहतनके चारों गतियोंके मिध्यादिष्ट स्वामी हैं। एकेन्द्रिय, आताप और स्थावरके तीन

साबी, फिरवर्सक् भगानारी । मीरंदिय-वीसंहित-वार्डिहिक-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ट्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड

सादावेदणीयस्स अणाहारीधु वंधवोच्छेदा चेव, उद्ववोच्छेदानावादो । सम्बत्ध वंधो सोदय-परेतद्वो । मिन्छाइडि-सासणसम्मादिडि-असंबदसम्मादिडीसु सांतरो, पडिवृक्ख-पयिडेवंपुत्रकंमादो । सन्वोगिन्दि जिरंतरो, पडिवृक्ख-पयिडेवंपुत्रकंमादो । पन्वया सुगमा । णविर सन्वोगिन्दि कम्महयकायन्त्रेगपन्यन्त्रो एक्को चेव, अण्णेसिमसंभवादो । मिन्छाइडि-सासणसम्मादिडीसु तिरिक्ख-मणुसगइसंजुतो । असंजदसम्मादिडीसु देव मणुसगइसंजुतो । सन्नोगीसु अगइसंजुतो । चउगइसिन्छाइडि सासणसम्मादिडि-असंबदसम्मादिडिक्षो मणुसमइ-केवलिणो च सामी । बंधदाणं वंधवेन्छिण्हाणं च सुगर्म । साझि-अखुवो वंधो, सामावियादे।

देवगढ-वेउव्वियसरीर वेउव्वियसरीरअंगोवंग-देवगडपाओरमाणपञ्जी-तिस्धयरणामाण-

गतियोंके मिष्यादिष्ट स्वामी हैं, क्योंकि, नरकगतिमें इनके कन्यका ममाव है। द्वीन्द्रय, त्रीन्द्रय, चतुरिन्द्रय, सहम, अपर्याप्त और साधारणके तिर्यंच और मजुष्य स्वामी हैं, क्योंकि, देव व नारकियोंमें इनके वन्यका अमाव है। बन्याध्वान नहीं है, क्योंकि, एक गुणस्यानमें अध्यानका विरोध है। बन्याध्युच्छेदस्यान सुगम है। मिष्यात्वका बन्ध चारों मकारका होता है। येप महतियोंका सादि व अभ्रव बन्ध होता है।

सातावद्तीयका जनाहारी जीवोंमें केवल वन्यव्युच्छेद ही है, क्योंकि, वहां उसके उदयवयुच्छेदका अभाव है। सर्वत्र उसका स्वोदय परोदय बन्य होता है। मिध्याद्याहे, साला-दत्तस्यव्याहिशे साल्या-द्वार होता है, क्योंकि, बहां प्रति-एक्ष महत्तका बन्य पाया जाता है। स्योगकेवली गुणस्थातमें उसका निरन्तर बन्य होता है, क्योंकि, वहां प्रति-एक्ष महत्तिके बन्यका अभाव है। प्रत्यय सुगम हैं। विशेष इतना है कि स्योगकेवली गुणस्थातमें केवल एक कार्यण कायया ही है, क्योंकि, अन्य प्रत्ययंक्षी वहां सम्भावता नहीं है। मिथाइष्टि और सासावत्रनस्वर्यक्षी गुणस्थातिके संयुक्त क्या होता है। असंयत्तसम्यव्यक्षियों देवणति और मुख्यातिके संयुक्त बन्ध होता है। असंयत्तसम्यव्यक्षियों देवणति और मुख्यातिके संयुक्त बन्ध होता है। असंयत्तसम्यव्यक्षियों हेवणति क्या होता है। बारों गतिसंगोंके मिथाइष्टि, सासावत्रसम्यव्यक्षियों के स्वात्र है। सार्यायाहिकों केवल क्या होता है। बारों गतिसंगोंके मिथाइष्टि, सासावत्रसम्यव्यक्षियों के स्वात्रसम्यव्यक्षियों के स्वात्रसम्यव्यक्षियों केवल स्वात्रस्व स्वात्र है। सार्यक्ष वन्य होता है। बारों वात्रस्वात्रस्व है। सार्यक्ष क्या सार्यक्ष सम्बद्ध है। सार्यक्ष सम्बद्ध होता है। क्यांवात्रस्व सम्बद्ध है। स्वात्रस्व सम्बद्ध होता है। स्वाप्यक्ष सम्बद्ध होता है। स्वाप्यक्ष सम्बद्ध होता है। स्वाप्यक्ष सम्बद्ध हम्बद्ध होता है। स्वाद्ध हम्बद्ध हम्बद्ध होता है। स्वाद्ध हम्बद्ध हम्बद्ध होता है। स्वाद्ध हम्बद्ध हम्बद्ध हम्बद्ध होता है। स्वाद्ध हम्बद्ध हम्बद्ध हम्बद्ध हम्बद्ध होता है। स्वाद्ध हम्बद्ध हम

देवगति, वैकियिकशारीर, वैकियिकशारीरांगोपांग, देवगतिप्रायोग्यामुपूर्वी और

मसंबदसम्मादिष्टिणो बच्छमाणाणं पगडीणं उच्चदे — एदासिं परोदएण षंषो । कुदौ, साहा-वियादो । णिरंतरा, एरासमएण बंधुबरमसत्तीए अभावादो । पच्चया सुगमा । णविर देवणह-चडक्कस्स णडंसयपच्चओ णत्यि । तित्ययरस्स देव-मणुसगद्धसंजुत्तो । तित्ययरस्स तिरिक्खगईए विणा तिगद्दअसंजदसम्मादिष्टिणो सामी । सेसाणं तिरिक्ख-मणुसा सामी । बंधदाणं बंध-वोच्छिण्णदाणं च सुगमं । सादि-अङ्वो षंषो, अञ्चवंधितादो ।

एवं बंधसामित्तविचओ समत्तो ।

तीर्थंकर नामकर्म, इन असंवतसम्बग्धि जीवां द्वारा बच्यमान मकृतियांकी मक्षणा करते हैंइनका परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, ऐसा स्वभाव है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि,
एक समयसे इनके बन्धविभामशाकिका अभाव है। मत्यय सुगम हैं। विशेषना इतनी है कि
देवगतिच जुष्कके नपुंसकवेद मत्यय नहीं है। तीर्थय सुगम हैं। विशेषना इतनी है कि
देवगतिच जुष्कके नपुंसकवेद मत्यय नहीं है। तीर्थय प्रकृतिक देव और मज्य्य गतिस्ति
संयुक्त बन्ध होता है। तीर्थय प्रकृतिके तिर्यमार्थिक विना तीन गतियों के असंवतसम्बद्धान स्थान है।
स्वामी हैं। शेष प्रकृतियोंके तिर्यव व मजुष्य स्वामी हैं। वन्धाप्वान और बन्धव्युच्छिन्नस्थान सुगम हैं। सादि व अधुष बन्ध होता है, क्योंकि, वे अधुववन्धी प्रकृतियां हैं।

इस प्रकार बन्धस्वामिन्वविचय समाप्त हुआ ।

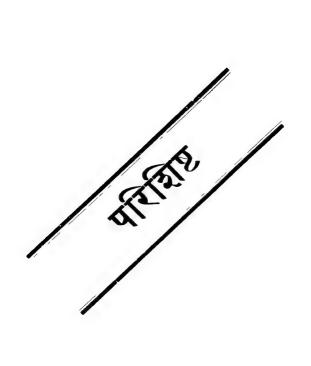

| सूत्र | संख्या                                                                                                                                                             | सूत्र                                                                               | 68  | सूत्र संस्था                                                                          | सूत्र                                                                                                                                                                                       | वृष्ठ               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ę     | जो सो बंधसामित्त<br>तस्स इमो दुविहो (<br>आदेसेण य।                                                                                                                 |                                                                                     | ą   | बंघा, अ<br>७ णिहाणि                                                                   | धो वोच्छिज्जिद् । <b>एदे</b><br>वसेसा अबंधा ।<br>द्दा-पयलापयला-थीण-                                                                                                                         | <b>१३</b>           |
| 2     | ओघेण वंधसार<br>चोइसजीवसमासा<br>व्वाणि भवंति ।                                                                                                                      |                                                                                     | ષ્ટ | माया छे।<br>तिरिक्ख                                                                   | णंताणुर्वधि-कोह-माण-<br>भ-इत्थिवेद-तिरिक्खाउ-<br>गिइ च उसंठाण-चडसंघ-                                                                                                                        |                     |
| 3     | मिच्छाइट्टी सा<br>सम्मामिच्छाइट्टी<br>इट्टी संजदासंजदा<br>अप्यमत्तसंजदा अप्<br>उचसमा खवा अ<br>सांपराइयपइट्टउच्च<br>सुदुमसांपराइयप<br>उचसंतकसायवीय<br>सींणकसायवीयरा | पमत्तसंजदा<br>पुव्वकरणपददु-<br>गणियद्विबादर-<br>समा खवा<br>दुउबसमाखव<br>रागछदुमत्था |     | पुब्बि-उः<br>दुभग-दु<br>गोदाणं<br>८ मिच्छाः<br>बंधा ।<br>अवंधाः<br>९ णिदा-प<br>अवंधोः | तेरिक्खगरपाओग्गाणु-<br>क्रोव-अप्पस्त्यविद्यागित्<br>स्तर-अणोदेउज-जीचा-<br>को बंधो को अबंधो ?<br>ट्टी सासणसम्माद्द्वी<br>एदे बंधा, अबसेसा<br>पट्टाणं को बंधो को<br>'ट्रिप्पद्वीड जाव अपुष्य- | -<br>३०<br>३१<br>३५ |
| ક     | सजोगिकेवली अउ<br>पर्देसि चोइसण्हं<br>पयडिबंधबोच्छेदो<br>भवदि।                                                                                                      | त्तोगिकेवळी ।<br>जीवसमासाणं                                                         | ષ   | करणपी<br>समास<br>द्वाप सं<br>वंधी वो                                                  | वट्टसुद्धिसंजदेसु उव-<br>वा बंधा । अयुष्यकरण-<br>खिज्जदिमं भागं मंतूण<br>च्छिज्जदि । एदे बंधा,                                                                                              |                     |
| 4     | पंचण्णे जाजावरण<br>दंसजावरणीयाणं<br>उच्चागोद-पंचण्<br>को बंधो को अवंध                                                                                              | जसकिति-<br>हमंतराइयाणं                                                              |     | ११ सादावेर<br>अवंघो<br>१२ मिच्छाः<br>केवलि                                            | द्विप्पहुडि जाव सजोगि-<br>सि बंधा। सजोगि-                                                                                                                                                   | <b>३</b> ६<br>३८    |
| 8     | मिच्छादिद्विप्पदुवि<br>सांपराद्यसुद्धिसं<br>सवा वंधा । सु<br>सुद्धिसंजवद्धाप                                                                                       | जदेसु उवसमा<br>हुमसांपराइय-                                                         |     | वंधो वे<br>अवसेर                                                                      | बहाए चरिमसमयं गंतूण<br>विख्यजादि । एदे बंधा,<br>वा अबंधा ।<br>वेदणीय-अरिब्स्लोग                                                                                                             | ₹9                  |

B. 4. 42.

80

કશ

કર

ઇરે

38

,,

te o

५२

अधिर-असुह-अजसकित्ति -णामाणं को वंधो को अवंधो ?

- १४ मिच्छादिट्टिप्पहुद्धि जाव पमत्त-संजदा बंधा । एदे बंधा, अव-सेसा अबंधा ।
- १५ मिन्छत्त-णबुंसयवेद-णिरवाड-णिरवगइ-प्रदेविय-चेद्दांदय-ती-दांदिय-चर्जारेदियजादे-बुंडसंडाण-असंपत्तसंबद्दस्तीरः धेडण --णिरवगइपाओग्गाणुपुष्टिव आदाय-धावर-सुदुस-अपज्यत्त-साहारण-सरीरणामाणं को बंधो को अवंधो?
- १६ मिच्छाइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा।
- १७ अपन्यस्थाणावरणीय कोध-माण-माया-ठोभ मणुसनाइ-ओरा-तियसरीर-ओरातियसरीरओरा-वंग-बाजिसह्वइरणारायणासंभ-डण-मणुसनाइपाओग्गाणुपुनेब-णामाणं की वैधो की अवांधा?
- १८ मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव असंजद-सम्माइट्टी वंघा । पदे बंधा, अव-सेसा अवंधा ।
- १९ पञ्चक्खाणावरणीयकोध-माण-माया-लोभाणं को बंघो को अवंधी ?
- २० मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव संजदा-संजदा बंधा। एदे बंधा, अव-सेसा अवंधा।
- २१ पुरिसवेद-कोधसंजलणाणं को वंधो को अवंधो ?

२२ मिन्छाइट्टिप्पहुडि जाब अणि-यद्दिबाहरसांपराइयपरद्वुडब्समा-खवा बंघा । अणियद्दि-बाहरद्वाय सेसे संकेडजामां गृत्ण बंघा वेल्छिज्जदि । परे बंघा, अवसेसा अबंघा।

२३ माण-मायसंजलणाणं को बंधो को अबंधो ?

२४ मिच्छाप्रद्विप्पष्ट्रिक जाव अणि-याद्वेवाद्रसमंपराद्यपविद्वुवसमा स्वया वंघा। अणियाद्विवादरद्वाप सेसे सेसे संस्वेद्याभागं गंतृष वंघो वोच्छित्रज्ञदि। पदे वंघा, अवसेसा अवंधा।

२५ लोभसंजलणस्स को वंधी को अवंधी?

२६ मिच्छादद्वित्पहुडि जाव आणि यद्विवादरसांपराइयपविद्वज्ज — समा खवा चंद्रा। आणियद्वि-वादरद्वाप चरिमसमयं गत्ण चंद्रो वोच्छिज्जदि। पदे चंद्रा, अवस्ता अवंद्रा।

२७ हस्स-रिद-भय-दुगुंछाणं की बंधी की अवंधी?

२८ मिच्छार्रिष्णहुडि जाव अपुन्स-करणपविद्वउवसमा खवा बेचा । अपुन्यकरणदाप चरिमसमयं गंत्ण बंघो वोच्छिज्जदि । पदे षेघा अवसेसा अक्षेत्रा ।

२९ मणुस्साउअस्स को दंधो को अवंघो?

२० मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा । પર પપ

५६

40

,, 46

60

5.7

६१

६२

**अपुञ्चकरणपर्**टु उबसमा

गदि-पंचिदियजादि-ओरालिय-

63

53

96

,,

१०१

,,

१०२

पृष्ठ सूत्र संख्या

सूत्र

803

,,

१०४

204

तेजा-सम्मद्रयसरीर-समचउरस-संद्राण-श्रोरालियसरीरअंगोवंग-यज्जरिसहसंघडण-यण्ण-गंध-रस-फास-मणुसगइपाबाग्गाणु-. पुब्बि-अगुरुलङ्ग-उवघाद-पर-घाद-उस्सास पसत्थविद्वायगदि-तस-बादर-पञ्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहासुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसिकत्ति-अजसिकत्ति-णिमिणुच्यागोद - पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ?

४४ मिच्छाइदिप्पहडि जाव असंजद-सम्मादिद्वी बंधा । एदे बंधा, अवंश्वा परिध ।

४५ णिहाणिहा-पयलापयला-र्थाण-गिद्धिअणंताणुबंधिकोध-माण-माया-लोभ-इत्थिवेद-तिरिक्खाउ-तिरिष्कगइ-चउसंठाण-चउसंघ-डण-तिरिक्खगद्दपाओग्गाण-पुव्वी-उज्जोब-अध्यसत्थविहाय-गा-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं को बंधो को अबंधो ?

४६ मिच्छाइट्टी सासगसमाइद्री बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।

४७ मिच्छत्त-णबुंसयबेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेबद्दसरीरसंघडण--णामाणं की बंधी की अबंधी?

४८ मिच्छाइही बंधा । एदे वंधा, अवसेसा अबंधा ।

४९ मणस्सादशस्स को बंधो को अवंधो ?

५० मिच्छाइटी सासणसम्मारही असंजदसमाइडी बंधा । एदे वंधा. अवसेसा अवंधा।

५१ तित्थयरणामकम्मस्स को बंधो को अवंधो ?

५२ असंजदसम्मादिद्री बंधा । एरे वंघा. अवसेसा अवंधा।

५३ एवं तिस्र उवरिमास पुढवीस षोय व्वं ।

५४ चउत्थीए पंचमीर छडीप पुढवीए एवं चेव णदब्वं । जबारि विसेसी, तित्थयरं णित्थ।

५५ सत्तमाए पढवीए णेरह्या पंच-णाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादासाद-बारसकसाय-पुरिस-वद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगंछा-पंचिदियजादि-श्रोरालिय-तजा-कम्मद्रयसरीर-समन्तरस-संठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहसंघडण-वण्ण-गंध--रस-फ/स-अगुरुवलद्वव-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसन्धविहाय-गइ-तस-बादर-पज्जल-पनेय-सरीर-थिराथिर- [सहा- ] सह-सुभग-सुस्सर-आदेज-जसकिति-अजसकित्ति-णिमिण-पंचंतरा-इयाणंको बंघोको अबंघो ?

५६ मिच्छादिद्विष्पद्दति जाव असं-जदसम्मादिट्टी बंधा। एदे बंधा, अवंघा णत्थि।

५७ णिद्वाणिदा-पयलापयला-श्रीण-गिडि-अणंताणुत्रंधिकोध-माण-माया-लोभ-इत्थिवन-निरिक्क-गर वरसंठाण-चरसंघरण-

904

308

,,

अवसेसा भवंघा।

सस्सर-आदेख-जसकिति-अजस-

"

१२७

230

१३४

७१ देवाउअस्स को बंधो को अवंधो?

७२ मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्टी संजदासंजदा बंघा । एदे बंघा, अवसेसा अवंघा ।

७३ पंचिदियतिरिश्खअपञ्जत्ता पंच-जाणावरणीय-जवदंसणावरणीय-

सावासाव-भिष्छत्त-सोलस-कसाय-णवणोकसाय-तिरिश्वाउ-मणस्साउ-तिरिक्खगइ-मणुस-गइ-वइंदिय-शीईदिय-तीइंदिय-च उरिदिय-पंचिदियजादि-आरा-लिय-तेजा-कम्मइयसरीर-छ-संक्षण-ओराहियसरीरअंगे।वंग-ळसंघडण-वण्ण-गंब-रस-फास-तिरिक्खगह-मणुसगइपाओ-म्माणुक्की-अगुरुगलहुग-उव--घाद-परघाद-उस्सास-आदा-उज्जोव दे।विहायगद्द-तस थावर-बादर सुदूम-पज्जत्त-अपज्जत्त-पत्तेय-साहारणसरीर-थिराधिर-सुहासुह सुभग- [ दुभग- ] सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणा-देउज-जसिकचि-अजसिकचि-णिभिण-णीचुच्चागोद-पंचंतराइ-याणं को बंधो को अवंधो ?

७४ सब्बे पदे बंधा, अबंधा णविथ ।

४५ मणुसगदीए मणुस-मणुसपन्जत्त-मणुसिणीसु भोघं णयव्यं जाव तित्थयरे सि । णविर विसेसो, बेटुणि अपञ्चक्खाणावरणीयं जघा पींचिद्वयतिरिक्समंगो।

७६ मणुसअपञ्जत्ताणं पंचिदियः तिरिक्खअपञ्जत्तभंगो । ७७ देवगदीप देवेस पंचणाणावर-णीय-छदंसणावरणीय-सादासाद-बारसकसाय--पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा-मणुसग (-पंचिदियजादि-ओरा-लिय-तेजा-कम्मध्यसरीर-सम-चउरमसंठाण-ओरालियसरीर-अंगोवंग-चन्जरिसहसंघडण-वण्ण-गंध-रस-फास-मणुसाणु-पृथ्वि-अगुरुअलहब-उवधाद-पर-वाद-उस्मास-पसत्थविष्ठायगदि-तम-वादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर सहासह-सुभग-सुस्तर-आदेज्ज जसकित्ति-अजसकित्ति-णिमिण-उच्चागोद-पंचंतरा(याणं को बंधो को अबंधो ?

७८ मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव असंजदः सम्माइट्टी बंधा । पद बंधा, अवंधा णित्य ।

७२ णिहाणिहा ययलापयला थीण—
गिद्ध-अणंनाणुषंधिकोध-माण—
माया लोभ-स्थिवेद-तिरिक्खाउतिरिक्खगर च उसंउाण-चडसंघइण-तिरिक्खगर पाओगगाणुप्रचीउज्जोच-अप्पतस्थिवहायगर—
दुमग-दुस्सर-अणाहेउज-णीचागेदाणं को बंघो को अबंधी ?

८० मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी बंघा । पदे बंघा, अबसेसा अबंघा ।

८१ मिच्छल-णबुंसयवेव-पदंविय-जादि-बुंहसंठाण-असंपत्तसेघट्ट-संघडण-आदाब-धावरणामाणं की वंधो को अवंधो ? १४१

१३७

१३८

१४३

,,

|                                                                                                                                                                           | ,                                                                                                                                                             | •             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| सूत्र संख्या सूत्र                                                                                                                                                        | <b>पृष्ठ सूत्र सं</b> स्थ्या सूत्र                                                                                                                            | <b>বৃ</b> ষ্ট |
| ८२ मिच्छाइडी बंघा । एदे बंघा,<br>अवसेसा अबंधा । ८३ मणुस्साउथस्स को बंघो को<br>अबंधो ?                                                                                     | जसिकति अजसिकति-णिमिण-<br>उच्चागोद् पंचेतराष्ट्रपाणं की<br>बंधो की अवंधी ?                                                                                     | १४९           |
| प्रचा: ८४ मिक्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्टी बंधा । वदे बंधा, अवसेसा अबंधा । ८५ तित्थवरणामकम्मस्स को वंबो को अबंधो ?                                              | सम्माविद्धी बंघा । यहे बंधा,<br>अबंधा जित्य ।<br>"१ श्रिक्ता व्यायकार्यकार्यीण—<br>गितः सर्जता जुर्वधिकोध साण —<br>मायान्होभ सन्धिव च्यत्संडाण-               | "             |
| ८६ असंजरसम्माइट्टी धंषा । एदे<br>बंघा, अवसेसा अवंघा ।<br>८७ भवणवासिय-वाणवेतर-जोदि-<br>सियदेवाणं देवभंगा । णवरि<br>विसेसो तित्थ्यरं णव्यि ।                                | च उसंघडण अण्यस्थितिहायगर्<br>दुमग दुस्सर अणादेण्यः णीचा-<br>गोदाणं को यंश्रो को अयंभे ?<br>९३ मिच्छादद्वी सासणसम्माहद्वी<br>यंथा । यदे वंधा, अवसंसा<br>अयंगा। | १५२           |
| <ul> <li>८८ सोहम्मीसाणकथ्यवासियदेवाणं<br/>देवभंगो ।</li> <li>८९ सणक्कुमारप्यहुद्धि जाव सदर-<br/>सहस्सारकप्यवासियदेवाणं पढः</li> </ul>                                     | ९३ मिच्छत्त णबुंसयवेत् हुंडसंठाण-<br>१५७ असंपत्तसेवद्दसंघडणणामाणं की<br>वंधो को अवंधो ?                                                                       | १५३           |
| मार पुढवीर जेरहवाणं संगो ।  ९० आणद जाव णवगवज्जिभाणः वासियदेवेसु पंचणाणावरणीयः छत्रंसणावरणीय – सादासाद – बारसकसाय-गुरिसवेद हस्त-                                           | ९७ मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी<br>असंजदसम्माइट्टी बंघा । एदे                                                                                                   | "<br>१५४      |
| रदि भय-दुर्गुछा मणुसगइ पंचि-<br>दियजादि औराछिय-तेजा-कभ्म-<br>दयसरीर-समखउरससंडाज ओरा<br>डियसरीरअंगोवंग-बज़रिसह-<br>संघडण वण्ण-बंग-बर्ग-सस-<br>मणुसगइपाओग्गाणुपुब्बी अगुरुव | ९८ तित्यवरणाप्रकम्मस्स को बंघो<br>को अवंघो ?<br>९९ असंजदसम्मादिद्वी बंघा । पदे<br>बंघा, अवसेसा अवंघा ।                                                        | "<br>?<br>१५५ |
| लडुव उवघाद परघाद-उस्सास-<br>पसत्यविद्वायगद्द-तस-बादर-<br>पज्जन-पत्तेयसरीर-थिराथिर-<br>स्ट्रास्ट समग-सस्सर-मादेज्ज-                                                        | विमाणवासियदेवेसु पंचणाणा-<br>वरणीय-छदंसणावरणीय-सादा-                                                                                                          |               |

કૃષ્ણ

१५६

842

१७०

१७२

몃종

इस्स रिद अराई-सोग-अय — दुर्गुछ-मणुस्साइ-मणुस्ताइ — पंचिदियजादि ओराडिय-तेजा-कम्मद्राथस्टर्ग — सम्बद्धरस — संग्राज्यादिसहसंघडण- वण्ण-गंप रस-फास-मणुस्ताद्याओ-गंप रस-फास-मणुस्ताद्याओ-गंप रस-फास-मणुस्ताद्याओ-गंप रस-फास-प्रमुख्य-विद्यायगाद तस बाहर-एउज्ज-प्लेचसरीर-पिराधिर-मुहासुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जस-कित्ययर उच्चागाद-पंचेतराइ-याणं की बंधों की अवंधों?

सूत्र

१०१ असंजदसम्मादिद्वी बंघा। अबंधा णात्थि।

१०२ इंदियाणुषादेण पहेंदिया बादरा सुद्रुमा पज्जता अपज्जता बोहंदिय-तीहंदिय- चर्जारेदिय-पज्जता अपज्जता पॉस्टिय-अपज्जतार्ण पंसिदियाजिरिक्स-अपज्जतार्भगो।

१०३ पंजितिय-पेचि।देयपण्जस्यस् पंचणाणावरणीय सवदंसणा— वरणीय-जसिकत्ति-उच्चागोद-पंचतराइयाणं को वंधो को अवंधो ?

१०४ मिच्छाइद्विप्पडुडि जाव सुदुम-सांपराइयसुद्धिसंजनेसु उव-समा स्वाता वंषा। सुदुमसांप-राइयसुद्धिसंजनद्वार वरिज-समयं गेन्ण वंघो वोच्छि-ण्जदि। यदे वंषा, जनसंसा अवंधा १०५ जिहाणिहा-पयलायका-शीणनिविः अर्णताजुर्वधिकोष-माणमाया-छोभ-इत्यिवेद — तिरि-क्वाउ-तिरिक्खगह- खउद्यंत्रणचउद्यंष्ठहण-तिरिक्खगह- खउद्यंत्रणचउद्यंष्ठहण-तिरिक्खगह-पाभोमा।जुपुकी-उज्जीव- भण्यस्त्यविहायगह-चुनम-चुनसर-आणादेज्ज जीवागोदाणं को बंधो
को अर्थथो?

१०६ मिच्छाइही सासणसम्माइही बंघा। एदे बंघा, अवसेसा अवंधा।

१०७ जिहा पयलाजंको बंधो को अवंधो?

१०८ मिच्छारिद्वेणहुद्धि जाव अयुव्य करणपयिद्वसुद्धिसंजदेसु उदः समा खवा बंधा। अयुव्यकरण-संजदद्धाए संख्यजदिमें भागे गेत्ण बंधा बोच्छिङजदि। पदे बंधा, अबसंसा अबंधा।

१०९ सादावेदणीयस्स को वंधी को अवंबो?

११० मिच्छाइट्रिप्यहुडि जाव सजोगि केवली बंधा। सजोगिकेवलिः भदार चरिमसमयं गंतृण बंधो वोच्छिज्जदि। पदे बंधा, अव-सेसा अवंधा।

१११ असादावेदणीय-अरदि-स्रोग— अधिर-असुह—अज्ञसकिति— णामाणं को वंधो को अवंधो ?

११२ मिष्णादिहिष्यहुद्धि जाव पमत्त-संजदो ति बंधा। ददे यंथा, अवसेसा अवंधा। १७४

१७७

"

**1**02

१७९

१३० मिच्छाइटी सासणसम्माइही बसंजदसम्मार्ही संजदासंजदा

वंधा । अप्यमसद्भाप संखे

अण्यमत्तरंजवा

पमत्तसंजदा

समा सवा बंधा । अणियहिः

बाहरबाए सेसे संखेजजामांगे

गत्ण वंबी वीच्छज्जदि । एदे

वंघा, मबसेसा भवंघा।

126

१९१

22

| 200 | सम्बद्धा |
|-----|----------|
| 450 | 114.01   |

अवंधा ।

सूत्र

क्रादिमं भागं गंतृण वंधो वोष्णि-ज्यादि । एदे वंधा, अवसेसा

१३१ देवतर-पंचिदियजादि-वेजिय-तजा-कम्मर्यस्तरित समन उरस-संडाण-वेजियस्तरित संगोर्थन-यण्य-गंघ रस-फास नेयगर-पात्रोर्यागाणुकुवी-अगुरुवलड्य-उवधाद-परधाद--उस्सास--पस्तव्यविद्यागर-नस-वादर-एकस-व्यवस्तरित-पिर-सुअ-सुभग-सुस्सर-अन्दिज-व्यिमण-णासाणं को वंधो को अवंधा?

१३२ सिच्छाइट्टिपहुडि जाव अपुग्व-करणपइट्टउचसमा खवा बंधा । अपुष्वकरणद्धार संखेज्जे भागे गंत्ण बंधो बोच्छिज्जदि । पद बंधा, अवसेसा अवंधा ।

१३३ आहारसरीर आहारअंगोवंग — णामाणं को वंधो को अवंधो?

१३४ अप्यमत्तसंजदा अयुव्यकरण-पद्गदुःवसमा स्ववा बंचा । अयुव्यकरणद्वाप संखेज्जे मागे गंतृण बंचो चोच्छिज्जदि । पदे बंधा, अवसेसा मर्यधा ।

१३५ तित्थयरणामाप को वंधो को अवंधो ?

१३६ असंजदसम्मादिद्विष्यदृष्टि जाव अपुज्वकरणपदद्वउवसमा खवा बंचा। अपुज्वकरणज्ञाप संखेजके भागे गंतुण बंघो वोव्छिज्जदि। पदे बंघा, अवसेसा अवंघा। पृष्ठ सूत्र सहया

सूत्र

पृष्ठ

800

200

२०२

२०३

२०५

१३७ काषाणुवादेण पुढविकादयः
आउकादय-वणप्पतिकादयणिगोदजीव-वादर-सुदुमपञ्जलापःजलाणं बादरवणः
प्रतिकादयरोत्पराज्ञलाः
पङ्जलाणं वं परिवर्धिः
अपःजलागं।

१३८ ते उकाहय-वाउकाहय-बाव्हर--सुदुम-पःजनापःजनाणं सो चेव भंगो । जविर विसेसो मणुस्साउ-मणुसगह मणुसगह-पाओस्मापुर्व्या--उच्चागोर्न जान्य ।

१३९ तसकाइय तसकाइयपञ्चलाण-मोघं णद्वं जाव तित्ययर

१४० जे|साणुवादेण पंचमणजे|सि-पंचवचिजे|सि-कायजोगीसु आर्घ णयब्वं जाव तित्धयरे सि । २०१

१५२ साताबेदणीयस्स को बंधो को अवंधो ? सिच्छाइट्टिप्पहुढि जाव सजोगिकेवली बंधा । एदे वंधा, अवंधा णस्थि । १५२ ओरालियकायजोगीणं मणुस-

गहभंगी। १४३ जबरि विसंसी सादावेदः जीवस्स मणजोतिभंगो।

१४४ ओराजियमिस्सकायज्ञागीसु पंचणाणावरणीय छदंसणावर -णीय-असादाचेदणीय-बारस -कसाय-पुरिस्तेष्ठर - इस्स-रिव-अरिद-सोग-अय-दुगुंछा-पैक्-दियजादि तेजा-कामद्यसरीर -समवउरससंग्रण-बण्ण-गैष-

उच्चागोद-पंचंतराह्याणं को

शादाब-थावर-सद्भा-भपउत्तत-

| ( ) ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ***         |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| सूत्र संख्या सूत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | बृष्ट       | सूत्र संह्या                                                                                                      | ₩ <b>7</b>                                                                                                                                                                  | ÂŖ               |
| वंघो को अवंघो ?<br>१५८ पमससंजदा वंघा। यदे वंघा,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २ <b>२९</b> | १६३ सादावेद<br>अवंधो !                                                                                            | णीयस्स को बंधो को                                                                                                                                                           | २३८              |
| भवंचा णरिष । १५९ कम्मद्रपकायजोगीसु पंचणाणा- वरणीय — द्धदंसणावरणीय — असादाचेषणीय नारतकसाय- पुरिसाचेष्ट इस्स रहि- अरहि — साग-अय दुगुंद्धा - मणुसगद्द — पंचिदियजादि - ओरालिय तेजा- कम्मद्रयसरीर — समच उरस — संद्राण- ओरालिय सर्वार्थनां वेग- वर्जारिसहर्साव्दण वण्ण-गंध- रस-पास - मणुसगद्दण वर्ण-गंध- रस-पास - मणुसगद्दण वर्ण-गंध- प्रसाम - पुसगद्दण वर्ण-गंध- पुस्थी - अगुठवळहुब - उवधाद — | २३०         | असंजदर<br>केवली वें<br>णतिया<br>१६५ मिच्छस-<br>दुंडसंठाण<br>इण-भाद<br>जजसा।<br>वेंचो को<br>१६६ मिच्छाइ:<br>अवसेसा | ति सासणसम्माद्वी सम्माद्वी सजोपि- चा । पदे बंघा, सबंघा -णबुंसयवेद चउजादि- त-असंपचसेबहृसंघ- विधायत् सुद्धुम-अप- हारणसरीरणामाणं को अवंघा । विधायसरीर-चेंचा, अवंघा । पदे बंघा, | १३९<br>॥<br>२४०  |
| परबादुसास पस्त्यविद्यायाः<br>तस-बादर-पञ्जस-पत्तेवसरीर-<br>विराविदः सुहासुह — सुभग —<br>सुस्सर-आदे ज्ज-जसकिति-<br>अजसकिति-णिमणुच्चागाद -<br>पंचेतरादपाणं को वंघो को<br>अवंधे ?                                                                                                                                                                                                            | २३२         | व्वियसर्र<br>पाओग्गा<br>णामाणं<br>१६८ असंजदस्<br>बंघा, सर                                                         | रिअंगोवंग-देवगइ —<br>णुपुच्चि — तित्थयर —<br>को बंघो को अवंधो ?<br>तम्मादिट्टी बंघा । पदे<br>स्सार अवंघा ।<br>देण इत्थिवेद-पुरिस-                                           | <b>૨૪</b> १<br>" |
| १६० सिच्छारद्वी सासणसम्मारद्वी<br>असंजदसम्मारद्वी बंघा। पद्<br>बंघा, अवसेसा अवंघा।<br>१६१ णिहाणिहा-पद्यापयका योण-<br>गिद्या-अर्णताणु बंधिकोच-माण-<br>माया-डोस-हिप्येद-सिर्ट-स्क-                                                                                                                                                                                                         | "           | वेद-णबुंस्<br>वरणीय -<br>सादावेद<br>पुरिसवेद                                                                      | ययेद्दपसु पंचलाणाः<br>चउद्सणायरणीय—<br>जीय-चदुसंज्ञळण-<br>'जसकिष-उद्यागीद-<br>याणं को बंधी को                                                                               | રક્ષર            |
| गइ-चउसंटाण-चउसंग्रहण-<br>तिरिक्सनइपाकोग्गाणुपिव-<br>उन्जोव-अप्पस्त्याविद्यायाइ—<br>युभग-युस्सर-अपादेश्जणीचा-<br>गंदाणं को बंधो को अवंधो ?<br>१६२ मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी                                                                                                                                                                                                              | २३७         | १७० मिच्छाहा<br>यष्टिउवस्<br>बंघा, अ<br>१७१ बेट्ठाणी व<br>१७२ णिहा प्रय                                           | लाय ओषं।                                                                                                                                                                    | ,,<br>284<br>284 |
| वंधाः। पदे वंधाः, अवसेसा<br>भवंधाः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,          | १७३ असादावे<br>१७४ एकद्वाणी                                                                                       |                                                                                                                                                                             | 284              |

| सूत्र संस्या           | सूत्र                                                                      | 8g  | सूत्र संख्या    | स्त्र                                                                            | S.          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| १७५ अवस्यक्र           | त्राणावरणीयमोधं ।                                                          | २५१ | १८६ लोम         | संजलजस्स को बंधो को                                                              |             |
| १७६ पच्चक्स            | ाणाबरणीयमोधं ।                                                             | રપછ | अवंध            |                                                                                  | २६८         |
| १७७ इस्स-रदि<br>ओषं ।  | जाव तित्थमरे चि                                                            | ,,, | अणि             | यही उवसमा सवा वंधा।<br>यहिवादरद्वाप चरिम<br>र गंतुण वंधो बोच्छिक्रदि।            |             |
| णीय-चडा<br>किसि-उद     | र्यस्य पंचणाणावर-<br>रंसणावरणीय-अस —<br>ज्यागोद-पंचंतराइयाणं<br>को अवंधो ! | २६४ | १८८ कसा<br>वेचर | रंघा, अवसेसा अवंघा।<br>याजुवादेण कोधकसाईसु<br>गाजावरजीय-[वाउदंसणा-               | २६ <b>९</b> |
| सांपराइय               | यदुढि जाव सुदुम-<br>विवसमा सवा वंधा।<br>विदयसुद्धिसंजवद्वाप                |     | स्त्र ।<br>सहस् | ग्यि-सादावेदणीय∙]चदुसंज-<br>जसिकत्ति उच्चागोद-पंचं-<br>ग्राणं को वंघो को अवंघो ? | ,,          |
| वरिमसम                 | त्यं गंतृज वंशो वोस्डि<br>यह वंशा, अवसेसा                                  |     | यष्टि           | अहिट्टप्यहुढि जाव अणि-<br>चि उवसमा सवा वंधा ।<br>वंधा, भवंधा णत्यि ।             | ३७०         |
|                        | गीयस्स की वंबी की                                                          | 99  | १९० बेट्टा      | गीओ घं।                                                                          | २७२         |
| मबंधो ?                | 11469 411 441 411                                                          | 254 | १९१ जाव         | पञ्चक्खाणाबरणीयमोधं।                                                             | २७४         |
| १८१ अधियहि             | प्यदुष्टि जाब सजोगि-                                                       |     | १९२ पुरि        | सवेदे भोषं।                                                                      | 204         |
| केवली                  | भा। सजोगिकेविलः<br>दिमसमयं गंत्णवंभो                                       |     | १९३ हस्स<br>ओड  | त-रिंद जाब तित्थयरे सि<br>।                                                      | ,,          |
| सेसा व                 |                                                                            | **  | जीव             | क्ताईसु पंचणाणावरः<br>। चउदंसणावरणीय सादा-                                       |             |
| अवंघो ?                | लणस्स को वंभो को                                                           | ६६६ | 1               | नीय-तिन्मिसंज्ञस्य-जस-<br>त्त-उच्चागोद-पंचंतराह्याणं<br>वंघो को अवंघो ?          | ,,          |
| अणियहि                 | । उवसमा सवा बंघा ।<br>वादरद्वाए संस्केन्त्रे<br>एम बंघो बोडिसन्जिदि ।      |     | यर्द्ध          | म्मारहिष्यहुडि जान मणि-<br>ो उपसमा सना बंधा। एरे                                 |             |
| दवे बंघा               | , अवसेसा अवंधा।                                                            | **  | 1               | ा, अवंघा जत्थि ।                                                                 | २७६         |
| १८४ माण-मार<br>को अवंध | गसंत्रलणार्थ को वंत्रो<br>गे ?                                             | २६७ | 1 .             | ाणि जाव पुरिसवेद-कोध-<br>।समाममोर्थ।                                             | ,,          |
| अभियहि                 | उवसमा सवा वंथा।<br>बादरदाए सेसे सेसे                                       |     | ओ               |                                                                                  | 200         |
| बोव्सि                 | माने नंत्रण वंश्रो<br>अदि। यदे वंश्रा, जव-                                 |     | जी              | क्सार्यमु पंचनामादरः<br>य चडदंसनावरजीय सादा-                                     |             |
| क्षेका भ               | वधा ।                                                                      | 53  | 1               | कीय-दोव्यसंज्ञहम-जस-                                                             | •.          |

२१३ सादावेदणीयस्स को बंधो को

. 966

अवंघो ?

क्लाउ-अधुसाठ-देवाउ-तिरि--

क्याना मणुसमा देवमा वंबि

|             |                                                                                                                                                                         |                                | -                                                     |                                                                                                                    | ,           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| स्त्र ।     | संस्था सूत्र                                                                                                                                                            | ઉક્ષ                           | स्य संख्या                                            | सूत्र                                                                                                              | 88          |
|             | वसंजन्समाविद्विण्युष्टि जाव<br>बीवकसाववीन्रागछनुमत्या<br>बंबा। यदे वंबा, अवंधा वरिवा<br>संसमोर्च जाव तित्यवरे सि ।<br>असमार्च असंजन्समाविद्विण्युष्टि<br>सि भाणित्व्यं। | <b>२८८</b><br>-<br><b>२८</b> ९ | केवलिब<br>गंत्रूण वं<br>वंघा, अ<br>२६५ संजमाप्        | केवली बंधा। सक्रोनि<br>ब्राप सरिमसमर्थ<br>घो वोच्छिम्बारी। परे<br>वसेसा मबंधा।<br>पुवारेण संबदेसु प्रण<br>गणिसंगो। | ६९७         |
| २१६         | मणपउजवणाणीसु पंचणाणा-<br>बरणीय-चउदंसणावरणीय —<br>जसकिति उज्जागोद पंचतराह-<br>याण की वंधो को अवंधो ?                                                                     | <b>4</b> 0%                    | २३६ णश्वरिति<br>को वंधी<br>२३७ पमत्तसं                | त्तियासार<br>वेसेसो सादावेदणीवस्स<br>को मबंघो ?<br>जदप्पहुडि जाव सजोगि<br>वंधा । सजोगिकेक्टि                       | T           |
| २१७         | पमचसंजव्यहुडि जाव सुडुम-<br>सांपराहयज्ञवसमा स्ववा बंधा।<br>सुडुमसांपराहयसंजव्जार<br>चरिमसमयं मेतृण वंधो बोच्छि-<br>ज्ञास । पदे बंधा, अवसंसा<br>अवंधा।                   |                                | अद्वाए<br>वंधो वो<br>अवसेस<br>२२८ सामाइर<br>संज्ञदेसु | चरिमसमयं गंतूण<br>च्छिज्जदि। एदे बंधा<br>। जबंधा।<br>ग्छेदोवट्टावणसुद्धि—<br>पंचणाणावरणीय—                         | ,<br>,<br>, |
|             | णिहापयलाणं को दंधों को<br>अवंधो ?                                                                                                                                       | ,,                             | जसकि।<br>इयाणं व                                      | ्णीय-लोभसंजलण—<br>ते-उच्चागोद-पंचंतरा-<br>को वंधो को अबंधो ?<br>जदप्पद्वडि जाव अणि                                 | . "         |
| २१९         | पमत्तसंजद्वपहुडि जाव अपुट्य-<br>करणपहुडवसमा खवा बंधा ।<br>अपुट्यकरणद्वाप संखेउजदिमं<br>भागं गंमूण बंधो वोच्छिज्जदि ।                                                    |                                | यष्ट्रिडव<br>बंधा, अ                                  | जदप्पहुडि जाच आणः<br>समास्वया बंघा। परे<br>बंघाणित्थ।<br>गपज्जचणाणिजंगोः।                                          |             |
| २२०         | पदे वंधा, अवसेसा अवंधा।<br>सादावेदणीयस्स को वंधो को<br>अवंधो?                                                                                                           | ६९६                            | ५३१ परिहार<br>णाणावर<br>सादावेश                       | सुहिसंजरेस पंच<br>प्णिय-छन्सणावरणीय<br>प्णीय-चदुसंज्ञुरूण-                                                         |             |
| २२१         | पमससंजद्ष्यहुडि जाव सीण-<br>कसायवीयरायछदुमत्या वंचा।<br>पदे वंचा, अवंघा णत्यि।                                                                                          | "                              | तुगुंछ। वे<br>वेउव्विय                                | द-हस्स - रिद-भय<br>देवग६-पंचिदियज्ञादि-<br>रतेजा-कम्महयसरीर-<br>रससंठाण-बेउव्विय                                   |             |
|             | सेसमोघं जाव तित्थयरे ति ।<br>णवरि पमत्तसंजद्व्यदुढि ति<br>माषिद्ग्यं ।                                                                                                  | ,,                             | सरीरअं<br>फास दे                                      | गोवंग वण्ण गंघ-रस-<br>वाणुपृथ्वि अगुरुवलहुअ<br>परवादुस्सास-पद्मत्थ-                                                |             |
| <b>२</b> २३ | केवछणाणीसु सावाबेदचीयस्स<br>को वंदो को अवंदो !                                                                                                                          | <b>२९७</b>                     |                                                       | ाइ तस बाहर-वण्डल-<br>रीर थिर-सुह- <b>तु</b> क्षन-                                                                  |             |

30€

€o€

"

11

306

71

306

सुत्र

वृष्ट सूत्र संख्या

सत्र

18

306

310

.,

सुस्सर-भावेज्ज-जसकित्त-जिमिज तिरथयरच्यागोत-पंच-तराइयाणं को बंधो को अबंधो? 303

१३२ पमत्त-अप्यमत्ततंत्रदा वंधा । पदे बंधा, अबंधा गरिय।

२३३ असादावेदणीय-अरदि-सोग-अथिर-असुह-अजसकिनि-णामाणं को बंधो को अबंधो ? 304

२३४ पमत्तसंजदा बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अवंधा

२३५ देवाउअस्स की बंधी की अबंधो ?

२३६ पमत्तसंजदा अप्यमत्तसंजदा भप्यमत्तसंजद्वाप संस्केत्वे भागे गंतूण वंधी बोब्छिउजदि । एदे बंधा, अब-सेसा अबंधा।

२३७ आहारसरीर-आहारसरीरंगी-वंगणामाणं को बंधो की अवंधो ?

२३८ अप्यमत्तसंजवा वंधा । एडे बंधा, अवसेसा अबंधा ।

२३९ सुदुमसांपराइयसुद्धिसंजदेस पंचणाणावरणीय-च उदंसणा--वरणीय-सादावेदणीय-जस--कित्ति-उचागोद-पंचंतराह्याणं को बंघो को अबंघो ?

२४० सुद्रमसांपराह्यउवसमा सवा बंघा। पदे बंघा, अबंघा णरिय।

२४१ जहाक्सादविहारसुद्धिसंजदेस सादावेदणीयस्स की वंधी की सर्वको ?

२४२ उवसंतकसायवीवरागक्रमुमत्था सीजकसाय बीयराय छत्मत्या सजोगिकेवली वंधा । सजीग-केवलिभद्राए चरिमसमयं गैतुण विधा विश्विष्ठज्जिदि । एडे बंधा. अवसेसा अवंधा ।

२४३ संजवासंजवेस पंचणाणावर-जीय-छदं सणावरजीय-सादा-सार-अटुकसाय-परिसंबेर-इस्स-रदि-सोग-भय-इगंछ-देवाउ देवगइ पंचिदियजादि--वेउव्विय तेजा- कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-वेउव्विय-सरीरअंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-फास-देवगर्पाओग्गाणुपुब्वी-अगुरुवलहुव-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्धविद्वायगद-तस-बाहर-परवत्त- पत्तेयसरीर-थिराथिर-सहासह - समग-सुस्सर-आदेज-जसकिचि-अजसकिति-णिमिण-तित्थ--यरुच्चागोद-पंचंतराहयाणं को बंधों को अबंधों ?

२४४ संजदासंजदा बंधा। एदे बंधा, अबंधा जरिश ।

२४५ असंजदेसु एंचणाणावरणीय-छत्ंसणावरणीय-सादासाद-बारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-बरदि-सोग-भय-दुगुंछा-मणुसगइ-देवगइ-पंचित्रिय--जादि भोरालिय वेडध्विय तेजा-कम्मइयसरीर-सम्बद्धस-संठाण-ओरालिय वेडव्यियआंगी-वंग-वज्जरिसहसंधडण-वज्ज-गंघ-रस-फाल-मणुसगइ-देवगइ-

| -                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                         | ,               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| सूत्र संख्या सूत्र                                                                                                                                                                                                                                                | वृष्ठ        | सूत्र संख्या                                                                          | सूत्र                                                                                                                                                                                                                                     | 52              |
| पाभोग्गाणुपुन्त्री-अगुरुअलहुअ-<br>उवधाद-परधाद-उस्सास-                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                       | हस्तिय-काउलेस्सियाणम-<br>भंगो ।                                                                                                                                                                                                           | 340             |
| पसस्यविद्यायगर-नस-बादर-<br>पज्जस-पश्चेयसरीर-विद्यायिर-<br>श्वद्याद्ध-सुभग-सुस्सर-अदेख<br>जसकिति अजसिकित शिमणु<br>क्वागोद-पंचेतराइयार्ण को<br>बंधो को अबंधो ?<br>१४६ निच्छा(हुपणुडि जाव असं-<br>जदसस्यायिट्टी बंधा। पदे बंधा,<br>अबंधा गरिय।<br>२५७ वेट्टाणी ओर्थ। |              | २५९ तेउळे<br>पंचण<br>पीय-<br>ळण-प्<br>दुगुंख<br>वेउछि<br>समच<br>सरीर<br>फास-<br>अगुरू | स्सिव-पम्मलेस्सिपसु-<br>।षावरणीय-छन्नसणावर-<br>सादावेदगीय-चडसंज्ञ-<br> सिस्वेद-इस्स-रिक्शिय-<br> देवगइ-पीबिदियजादि-<br>वय-तेजा-कम्मरयसरीर-<br>उरसस्ताण-वेडविय-<br>अगार्थग वरण-गंध-रस-<br>-देवगद्दगां भ्रामणुपुर्वी-<br>बलहुव-उषधाद-रदाबु- | \$40            |
| २४८ एकट्टाणी आर्घ ।<br>२४९ मणुस्साउन्देवाउआणं को बंघो<br>को अर्थधी ?<br>२५० मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी                                                                                                                                                            | 57           | बादर-<br>धिर-स्                                                                       | -पसम्थविहायगङ्-तस-<br>पञ्जतः—पत्तेयसरीरः—<br>इह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-<br>त्ति-शिक्षिणुञ्चागोद-पंत्री-<br>गणं को बंबो का                                                                                                                     |                 |
| असंजदसम्माइट्टी कंधा। पर्<br>वंधा, अवसेसा अवंधा।<br>२५१ तित्ययरणामस्म को वंधा को<br>अयंधा?                                                                                                                                                                        | ₹ <b>₹</b> ८ | अशंधी<br>२६० मिच्छ<br>मत्तस                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           | ₹ <b>₹</b> ₹    |
| २५२ असंजदसम्माइट्ठी बंघा। एद<br>बंघा, अवसेसा अशंघा।                                                                                                                                                                                                               |              | २६१ बेट्ठाणी                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           | ₹ <b>३</b> ७    |
| २५३ इंसप्पाणुबादेण चक्खुदंसणि<br>अचक्खुदंसणीणमोधं णद्दव्यं<br>जाय तित्थयरे ति ।                                                                                                                                                                                   | 23           | २६३ मिच्छ<br>जादिः                                                                    | विद्णीयमोघं ।<br>त-णबुंसयवेदःपरंदिय-<br>हुंडसंठाण-असंपत्तसेवहः                                                                                                                                                                            | ३३९             |
| २५४ णवरि विसेसी, सादावेदणी-<br>यस्स को वंधी को अवंधी?                                                                                                                                                                                                             | ३१९          | को बंद                                                                                | ग-आदाव-धावरणामाणं<br>यो को अवंधो ?                                                                                                                                                                                                        | इक्ष०           |
| २५५ मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव खीण<br>कसायवीयरायछदुमत्था बेधा ।<br>एदे बेधा, अबंधा परिय ।                                                                                                                                                                             | ,,           | अवसे                                                                                  | ाइट्ठी वंघा। एदे वंधा,<br>साथवंघा।<br>वक्खाणावरणीयमोघं।                                                                                                                                                                                   | <i>\$</i> 88    |
| २५६ ओहिदंसणी ओहिणाणिभंगा।                                                                                                                                                                                                                                         | "            | }                                                                                     | म्साणचउक्कमोघं।                                                                                                                                                                                                                           | ३४३             |
| २५७ केवलवंसणी केवलणाणिभंगो।<br>२५८ लेक्साणुवादेण किण्हलेस्सियः                                                                                                                                                                                                    |              | 1                                                                                     | ताउथस्त ओघभंगो ।<br>बस्स ओघभंगो ।                                                                                                                                                                                                         | <i>≨88</i><br>⊔ |

| सूत्र संस्था सूत्र                                                                                         | Бâ          | सूत्र संख्या         | सूत्र                                                                                                                   | Бâ       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| २६९ आहारसरीर-आहारसरीरअंगे<br>यंगणामाणं को वंघो के<br>अवंघो? अप्पमनसंजदा वंचा<br>पदे वंघा, अवससा अवंघा।     | न           | किरि                 | देउज-जसिकेसि-अजस —<br>त-णिमिण-णीखुच्चागोद —<br>तराइयाणं को बंघो की<br>वो ?                                              | ३५९      |
| २७० तित्ययरणामाणं को बंधो क<br>अबंधो? असंजदसम्माइट्टी जा<br>अप्पमत्तसंजदा बंघा । पर<br>बंघा, अवसेसा अब्धा। | व           | २७८ सम्म<br>खहर      | एदे वंघा, अवंघा णरिय ।<br>त्ताणुवादेण सम्माइद्वीसु<br>वसम्माइद्वीसु आभिणि<br>यणाणिभंगो ।                                | "<br>३६३ |
| २७१ परमलेस्सिपसु मिच्छत्तरंडर्थे<br>णेरहयभंगो।                                                             | गे<br>३४६   | ২৩৭ লব               | रे साद्यंबेदणीयस्स की<br>की अबंधी ?                                                                                     | ३६४      |
| २७२ सुक्कलेस्सिएसु जाव तित्थर्य<br>ति भोघभंगा।                                                             | ₹<br>"      |                      | तदसम्मादिष्टिष्पहुडि जाव<br>गिकेवली वंघा । सजोगि-                                                                       |          |
| २७३ णवरि विसेसो सादावेदणीयस्<br>मणजोगिभंगो ।                                                               | ३५६         | गंत्व                | छश्रडाए चरिमसमयं<br>गवेथे।वे।च्छिज्जिदि । एदे                                                                           |          |
| २७४ वेट्ठाणि-ए स्कट्ठाणीणं णवगेवज्ञ<br>विमाणवासियदेवाणं भंगो ।                                             | ,,<br>,,    | २८१ वेदय             | , अवसंस्रा अवधा ।<br>सम्मादिट्टीसु पंचणाणाः                                                                             | ,,       |
| २७५ भवियाणुवादेण भवसिद्धियाण<br>मोघं ।                                                                     | r-<br>३५८   | वेदण                 | ोय छदंसणावरणीय-सादा-<br>तिय-−चउसंज्ञलण-पुरिस -                                                                          |          |
| २७६ अभवसिद्धियसु पंचणाणावरः<br>णीय-णवदंसणावरणीय सादा-<br>साद-भिच्छत्त-सोलसकसायः<br>णवणाकसाय-चदुआउ-चदुगद्द  | -<br>-<br>: | गदि-<br>तेजा<br>संठा | इस्स-रदि-भय दुगुछ-देव -<br>पेचिदियज्ञादि -चडन्बिय -<br>कम्भइयसरीर समचडरसः<br>गचेडन्बियअगोवेग चण्ण-<br>रस-फास-देवगइपाओ — |          |
| पंचजादि-ओरालिय-वेडव्यिय<br>तेजा-कम्मदयसरीर-छसंठाण<br>ओरालिय—वेडव्यिकंगो—                                   | -           | म्गाणु<br>घाद-       | पुन्नी-अगुरुवलहुब-उव-<br>-परघाद-उस्मास-पसन्ध-<br>यगह् तसःबादर-पज्जस-                                                    |          |
| वंग-छसंघडण वण्ण-गंध-रसः<br>फास-चत्तारिआणुपुञ्जो-अगुरुः<br>लहुव-उवघाद-परघाद-उस्सास                          | य-<br>र-    | पत्तेय<br>सुस्स      | ासरीर-धिर−सुभ−सुभग−<br>।र आदेज्ज—जसकित्ति-                                                                              |          |
| आदाबुज्जोव-दोविहायगद्द तस-<br>बादर-धावर-सुहुमपन्जत-                                                        |             | तराइ                 | ण-तित्थयरुच्चागोदः पंचं<br>याणं को बंधो को अवंधो?                                                                       | "        |
| अपज्ञत्तः पत्तेयः साहारणसरीरः<br>थिराथिर-सुहासुह — सुभग —                                                  | -           | अप्पा                | तदसम्मादिद्विष्पहुडि जाव<br>।ससंजदा बंघा । एदे                                                                          | 201      |

|                      | 44-0                                                                                                                                            | 1144-1141                        | A cutt-1                                  | •                                                                                    | • • •       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| सूत्र संहर           | या सूत्र                                                                                                                                        | पृष्ठ सूत्र                      | संख्या                                    | सूत्र                                                                                | ā8          |
| अ<br>ण<br>२८४ अ      | सादावेदणीय अरिद सोग—<br>थिर-असुद्द—अजसकिति —<br>ग्रमाणं को बंघो को अवंघो ?<br>संजदसम्मादिट्टिपहुडि जाव                                          | 389                              |                                           | सणावरणीय<br>गगोद-पंचंतराइ-                                                           | <b>ર</b> ⊍ર |
| थ<br>२८५ अ<br>म<br>म | मससंजदा बंघा। एदे बंधा,<br>वसेसा अबंधा।<br>एष्ट्यक्साणावरणीयकोह —<br>एण्-माया- छोह मणुस्साउ-<br>णुसगइओराज्यिसरीर —<br>ोराज्यिसरीरअंगोवंग चळारि- | 382                              | सुदुमसांपराइ<br>चरिमसमयं गं               | दिट्टिप्पहुडि जाव<br>यउवसमा बंधा ।<br>यउवसमद्धाप<br>तृण बंधो वोच्छि-<br>बंधा, अवसेसा | ,           |
|                      | ।हसंघडण~मणुसाणुपुञ्ची—<br>।।माणंको वंधोको अवंधो ?                                                                                               | ₹°. ₹                            | ९५ णिद्दा-पयलाणं<br>अवंधो ?               | को वंधो को                                                                           | ३७४         |
| वं<br>२८७ प<br>म     | मंजदसम्मादिद्वी वंधा । पदे<br>धा, अवसेमा अवंधा।<br>च्चक्खाणावरणीयकोह् माण-<br>ाया लोभाणं को वंधा को<br>बंधी?                                    | ,, z                             | अपुञ्चकरणउ<br>उज्जीदमं भा<br>बोच्छिउज्जीद | वसमा बंधा ।<br>वसमद्वाप संस्ने-<br>गंगमूण बंधो<br>। एदे वंधा, अव-                    |             |
| ŧ                    | ासंजदसम्मादिट्टी संजदा-<br>।जदा बंघा। एदे वंधा, अव-<br>।सा अवंघा।                                                                               | ,,                               | सेसा अवंधा<br>९७ सादावेदणीय<br>अवंधो ?    |                                                                                      | ३७५         |
| *                    | वाउअस्स को बंधो को<br>वंधो?                                                                                                                     | ३७१                              |                                           | दिद्विष्पद्वि <b>ड जाव</b><br>वीयरागछदुमस्था<br>बा, अर्वेचा णत्थि ।                  | ,,          |
| ar<br>H              | संजदसम्मादिहिष्पदुडि जाव<br>व्यमत्तसंजदा वंघा । अप्प-<br>त्तद्भाप संखेळे भागे गंतृण<br>धो बोच्छिज्जिदि । पदे वंघा,                              | a transporter of transporter and |                                           | य-अरदि-सोग-<br>(-अजसकित्ति<br>धो को अवंधो १                                          | ३७६         |
| २९१ क्ष              | ावसेसा अवंधा ।<br>ग्राह्मरसरीर−शाहारसरीरंगो∽<br>गणामार्ण को वंघो को                                                                             |                                  | अवसेसा अव                                 | वंघा। एदे वंघा,<br>धा।                                                               | ,,          |
|                      | खंधी !<br>व्यमत्तसंज्ञवा बंधा । पदे                                                                                                             |                                  | ०१ अपन्चक्खाण<br>णाणिभंगो ।               |                                                                                      | "           |
|                      | था, अवसेसा अवंघा।                                                                                                                               | "່າ                              | ०२ णवरि आउवं                              | णत्यि ।                                                                              | SOR         |

300

"

सूत्र

पृष्ट सूत्र संह्या सको ३१३ देव ३७७ विद

,,

300

99

338

सूत्रं

Q<sup>a</sup>

३०३ चक्चक्साणावरणचउकस्त को वंश्रो को अवंधो?

३०४ असंजदसम्मादिही संजदासंजदा [बंधा]। पदं बंधा, अवसेसा अवंधा।

३०५ पुरिसंबेद-कोघसंज्ञलणाणं को बंधो को अवंधो ?

३०६ असंजदसम्मादिट्टिप्यहुन्डि जाव अणियट्टी उचसमा बंधा। अणि-यट्टिडचसमद्धाए सेसे संखेन्जे भागे गंतूण बंधो वे(व्छिडजदि। एवे बंधा, अवसेसा अबंधा।

३०७ माण-मायसंजलणाणं को वंधी को अवंधी?

३०८ असंजदसम्मादिद्विष्यहुद्धि जाव अणियद्दी उचसमा बंघा। अणि-यद्विउवसमदाए सेसे सेसे संबेरजे भागे गंतृण बंघो बोच्छिज्जदि। पदे बंघा, अव-सेसा अबंघा।

३०९ लोभसंजलणस्स को बंधों को अबंधों ?

३१० असंजदसम्मादिद्विष्णदुङि जाव अणियद्दी उवसमा बंधा। अणि-यद्विउवसमद्भाप चरिमसमयं गंत्ण बंधो बोच्छिज्जदि। यदे बंधा, अवसेसा अवंघा।

३११ हस्स-रिद-भय-दुर्गुछाणं को वंधो को अवंधो ?

३१२ असंजदसम्माइद्विपादुङि जाव भपुव्यकरणउवसमा बंघा । भपुव्यकरणुवसमद्धार चरिम-समयं गंतृण बंघो वोच्छिज्जदि । पदे बंधा, अवसेसा अवंदा । ३१२ देवनार्-पॉविश्यजादि-चेड—
विवयनेजानसम्बस्सरार समवडरमसंठाण-चेडविव्यवंगोवंग वण्ण गंध रस-फास देवाणुपुंजी-अगुरुअल्डुश उत्तवाद —
परवाद उस्सास पसत्यविद्यागगदिनस बादर एउज्ज-पत्तेयसरीर-धिर-सुद सुमग-सुस्सरआदेज जिमिण तिरथयरणामाणं
को वंघो को अवंचो?

३१४ असंजदसम्मादिद्विष्यद्वृद्धि जाय अपुत्रवकरण उत्तममा बंधा । अपुत्रवकरण वसमा बंधा । अपुत्रवकरण वसमा संबद्धिः भागे गंतृण बंधा वास्त्रिङ्जित्। एदे वंधा, अवसेसा अर्था ।

एद वया, अवस्ता अवस्ता । ३१५ आहारसरीर आहारसरीरअंगी-वंगाणं की वंधी की अवस्थी ?

३१६ अप्यमत्ताषुज्वकरणडवसमायंथा। अषुज्वकरणुवसमद्वाप संक्षेत्रज्ञे भागे गेतृण यंथा वोच्छि-ज्जदि । पदे यंथा, अवसेसा

अर्थया । ३१७ सासणसम्मादिद्वी मदि-अण्णाणिभंगो ।

२१८ सम्मामिच्छाइट्टी असंजद्भंगा । ३८१ २१९ मिच्छाइट्टीणमभवशिद्धियर्थगो । ३८१

३२० सण्णियाणुवादेण सण्णीमु जाव तित्थयरे ति ओद्यशंगी ।

३२१ णवरि विसेसो सादावेदः णीयस्स चक्खुदंमणिभंगो।

३२२ असण्णीसु अभवसिद्धियमंगो। ३२३ आहाराणुवादेण आहारणस

शोधं। काहाराजुबादमा काहाराष्ट्र

३२४ अणाहारयसु कम्मद्यमंगो।

,,

# २ अवतरण-गाथा-सूची

| 新耳         | संख्या गाया       | पृष्ठ अन्यत्र कहा | क्रम संख्या गाया                | र्वेड | अन्यत्र कही |
|------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------|-------------|
| <b>१</b> ६ | अगुरुअलहु उबघादं  | १७                | १२ पणवण्णा इर वण्णा             | રષ્ઠ  |             |
| રક         | आगमचक्ख् साहू     | २६४ व. सा. ३-३४   | ९ पण्णरस कसाया विणु             | १२    |             |
| १७         | इत्थि-णउंसयवेदा   | १८                | १८ पंचासुहसंघडणा                | १८    |             |
| ٩१         | उवरिल्लपंचर पुण   | २४ गो⊹क. ७८८      | १० पुन्त <del>ुत्तव</del> सेसाओ | १३    |             |
| २०         | चदुपच्चागो बंधो   | ., ,, ওেও         | १ यंधेण य संजागा                | 3     |             |
| १५         | णाणंतरायदसयं      | <b>হ</b> ড        | ३ बंधोद्य पुत्र्वं वा           | ٥     |             |
| १२         | णाणंतरायदंसण      | <b>१</b> ५        | ٠, ,,                           | ,,    |             |
| ११         | तित्थयर-णिरय-देव  | ाउथ १४            | २ बंधे। बंधविही पुण             | ,,,   |             |
| <b>२</b> ३ | दस अट्टारस दसयं   | २८ गो.क. ७९२      | ८ मिच्छत्त-भय-दुगुंछा           | १२    |             |
| ફ          | दम चदुरिगि सत्त   | रसर१ " २६३        | १३ सत्तावीसेदाओ                 | १५    |             |
| ق          | देवाउ-देवचउक्काह  | तर <u>"</u>       | १४ सत्तेताल धुवाओ               | १६    |             |
| ક          | पच्चयमामित्तविर्द | ે દ               | १९ सांतरणिरंतरेण य              | १९    |             |
|            |                   |                   |                                 |       |             |

# ३ न्यायोक्तियां

| क्रम संख्या | न्याय                                                      | gg e | हम संख्या |       | \$27 | াথ                                 | ба |
|-------------|------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|------|------------------------------------|----|
| जःणाचणहुमोध | तहा णिंदसो 'ति<br>णे त्ति उत्तं।<br>(क्रयमतिलंघ्य वर्त्तत' | 8    |           | गयस्स | भाव  | अविलंबि <b>ऊण</b><br>  भावव्यवहार- | ę  |

## ४ प्रन्थोल्लेख

### १ कसायपाहुड

कसायपाडुडसुनेणेदं सुत्तं विरुद्धदि ति उत्ते सच्वं विरुद्धाः किंतु ....। ५६

## २ चृणिसूत्र

खुण्जिसुत्तकत्ताराणयुवरसेण पवण्ण पयडीणयुदयवोच्छेदो, चदुआदि-धावराणं सासणसम्मादिद्विस्टि उदयवोच्छेदच्युवगमादो ।

## ३ महाकर्मप्रकृतिप्राभृत

भिच्छत्तः परंदिय-बीरंदिय-तीरंदिय-च र्रारिदेयज्ञादि-आदाव-थावर-सुहुम-शपन्जत्तः साहारणाणं दसण्हं पयज्ञीणं भिच्छाहद्विस्स चरिमसमयीमा उद्ययोध्छेत्रे । एसो महाकम्मययञ्जिपाहुडउवएसो ।

#### ४ व्याकरणसत्र

'एए छच्च सामणा 'ति सुत्तेण आदिबुड्डीए कयअकारत्तादी।

## ५ सूत्र पुस्तक

60

६५

अप्यमत्तदाय संखेडजेसु भागेसु गदेसु देवाउअस्य वंधो वो।व्छिडजीदे सि केसु वि सुत्तपोत्थयसु उवलब्धारः।

## ५ पारिभाषिक शब्दसूची

| शब्द                                        | ष्ट   | হাৰ্ | মূপ্ত                  |
|---------------------------------------------|-------|------|------------------------|
| अ<br>अगतिसंयुक्त<br>अगुरुलघु<br>अवध्यदर्शनी | व्यति |      | २०<br>८२<br>८, ३१<br>८ |

|                        | पारिभाविक     | शस्यस्यी                         | ( २१ )      |
|------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|
| য়৽৻                   | <b>মূ</b> ন্ত | शब्द                             | £2          |
| <b>अनर्पित</b>         | ę             | अप्टस्थानिक                      | २०५         |
| अनादि <b>क</b>         | ٠             | असंस्थातवर्षायुष्क               | 198         |
| अनादेय                 | •             | असंबी                            | ₹ 60        |
| अनाहारक                | 398           | असं <b>प्राप्तस्</b> पाटिकासंहनन | <b>१</b> 0  |
| अनिवृत्तिकरण           | 8             | असंयत                            | <b>1</b> १२ |
| अनुभाग बन्ध            | ર             | असंयतसम्यग्हाष्टि                | 8           |
| अनेकान्त               | १४५           | असंयम                            | ર, १९       |
| अन्तर                  | ĘĘ            | असंयम प्रत्यय                    | ર્ધ         |
| अन्तरकरण               | ५३            | असातादण्डक                       | २४९, २७४    |
| अन्तराय                | १०            | अस्थिर                           | १०          |
| अपगतवेद                | २६५, २६६      | 207                              |             |
| अपर्याप्त              | •,            | आ                                |             |
| अपूर्वकरण              | હ             | आचार्य                           | ७२, ७३      |
| अप्कायिक               | १९२           | आताप                             | ٠, २००      |
| अप्रत्यय               | 6             | आदेय                             | ११          |
| अप्रत्याख्यानावरणद्ण्ड | क २५१, २७४    | आदेश                             | 6.5         |
| अप्रमत्तसंयत           | 8             | आ जुपूर्वी                       | ۹.          |
| अभव्यसिद्धिक           | 349           | आभिनियोधिकज्ञानी                 | <b>२</b> ८६ |
| अभिधेय                 |               | आभ्यन्तर तप                      | ८६          |
| अभीक्ण-अभीक्णकानीप     |               | आवश्यक                           | CA          |
| अयशकीर्ति              | , ,           | आवश्यकापरिहीनता                  | ७२, ८३      |
| अयोगिकेवली             | 8             | आहारक                            | ३९०         |
| अरति                   | 80            | आहारककाययोगी                     | <b>२२</b> ९ |
| भरहन्त                 | Z.            | आहारकमिश्रकाययोगी                | **          |
| अरहस्तभक्ति            | ७९, ८९        | आहारकरारीरद्विक                  | •           |
| अर्थना                 | ં ૧૨          | इ                                |             |
| वर्थापत्ति             | <b>२</b> ७४   |                                  |             |
| अर्धनाराचसंहनन         | १०            | इन्द्रियासंयम                    | <b>૨</b> १  |
| अर्पणास्त्र            | १९२, १९९, २०० | 3                                |             |
| <b>अर्पित</b>          | 4             | उच्चगोत्र                        | **          |
| अवधि                   | 258           | उच्छवास                          | ₹o          |
| अवधिकानी               | <b>२८६</b>    | उत्तरप्रकृतिबन्ध                 | ۲,3         |
| -22-                   | 200           | 2 despident                      |             |

३१९ उत्तर प्रत्यय २ उद्योत

१० । उपघात

۹, २००

१०

अवधिकानी अवधिदर्शनी अख्वोगाढमूलप्रकृतिबंध

भशुभ

#### परिशिष्ट

| शब्द                                 | Яã                                    | शब्द                       | <b>টু</b> ন্ন |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------|
| उपशमक                                | २६५                                   | श्चपक                      | 250           |
| उपश्रमसम्यग्दिष्ट                    | ३७२                                   | क्षाधिकसम्यग्द्रष्टि       | \$8.8         |
| उपद्यान्तकपाय                        | ક                                     | क्षीणकवाय                  | ¥             |
| उपसंदार                              | ५७                                    | -                          |               |
|                                      |                                       | ग्                         |               |
| ए                                    |                                       | गतिसंयुक्त                 | ۷.            |
| एक-एक-मूलप्रज्ञतिबन्ध                | 2                                     | गंध                        | ₹•            |
| एकस्थानदण्डक                         | হঙ্গঃ                                 | _                          |               |
| पकस्थानिक                            | <b>૨</b> ૪૧                           | च                          |               |
| <b>एका</b> न्तमिध्यात्व              | ₹0                                    | <b>च</b> भुद्रानी          | <b>३१</b> ८   |
| एकेन्द्रिय                           | ٩                                     | चतुरिन्द्रिय               | ٩             |
|                                      |                                       | चारित्रविनय                | ८०, ८१        |
| Ų                                    |                                       | चूर्णिस्त्र                | 9             |
| <b>ऐ</b> न्द्रभ्वज                   | <b>९</b> २                            | ज                          |               |
| ઐ                                    |                                       | जीवसमास                    | 8             |
|                                      |                                       | जीवस्थान                   | ٩             |
| औदारिककायये।गी                       | २०३                                   | जुगुप्सा                   | ال ا          |
| औदारिकमिश्रकाययागी<br>-              | २०५                                   | जुगुन्ता<br>ज्ञानविनय      | ره<br>ده      |
| औद।रिक <b>दारीर</b>                  | १०                                    | क्रानावरणीय<br>कानावरणीय   | ₹o            |
| औदारिकशरीरांगोपांग                   | ,,                                    | ज्योतिपी<br>-              | १४६           |
| क                                    |                                       | त                          |               |
| कल्पवृक्ष                            | 99                                    |                            | •             |
| कवाय                                 | 2, 89                                 | तिर्यम्म <u>ीत</u>         |               |
| क्यायश्रत्यय                         | ۶१, २५                                |                            | <b>શ્</b> વર  |
| कापोतलङ्या                           | <b>३२०, ३३</b> २                      |                            | • • • •       |
| कार्मणकाययोगी                        | <b>२</b> २७, २२२                      |                            | ११, ७२, ७३    |
| कार्मणदारीर                          | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | तीर्थकरनामगात्रकर्म        | ७६, ७८        |
| कीलितसंहनन                           | -                                     | तीर्थकरसन्तकर्मिक          | 333           |
| <b>कृति</b>                          | ,,<br>a                               | तेज                        | ₹ <b>0</b> 0  |
| <b>रुष्ण</b> लेश्या                  | 320                                   | तेजकाथिक                   |               |
| केवल                                 | **°                                   | तेजोलेस्या                 | १९२           |
| कवलकानी                              | ન ૧૬<br>૨ <b>૧</b> ૬                  | तेजस्वारीर<br>तेजस्वारीर   | ३३३           |
| केबलयशनी                             | \$86                                  | वजस्त्रारार<br><b>त्रस</b> | १०            |
| भण-लवप्रतिबोधनता<br>भण-लवप्रतिबोधनता |                                       |                            | ११            |
| रूप्ता च करावना विवास                | ७९, ८५                                | नाग्द्र्य                  | ٩.            |

|                               |          | पारिमाषि       | क-शब्दस्ची                                               | ( २५ )              |
|-------------------------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| शब्द                          |          | व्रष्ठ         | शब्द                                                     | पृष्ठ               |
|                               | <b>द</b> |                | <b>निरन्तरवन्धप्रकाति</b>                                | શ્વ                 |
| दर्शनविनय                     | •        | ۷۰             | निर्माण                                                  | ₹o.                 |
| दर्शनविशुद्धता                |          | ue<br>ue       | नीचगोत्र                                                 | و                   |
| दर्शनावरणीय                   |          |                | नीललेख्या                                                | 320, 33 <b>2</b>    |
| दुर्भग                        |          | १०<br><b>९</b> | नेगमनय                                                   |                     |
| दुस्बर                        |          |                |                                                          | ,                   |
| देवगति                        |          | ₹0<br><b>९</b> | q                                                        |                     |
| देवायु                        |          |                | पद्मलेश्या                                               | <b>222, 284</b>     |
| देशवती                        |          | D(s) 202       | परधात                                                    | ŧ0                  |
|                               |          | २५५, ३११       | परिद्वारशुद्धिसंयत                                       | \$0\$               |
| द्रव्यश्रुत<br>द्रव्यार्थिकनय |          | 45             | परोदय                                                    | 404                 |
|                               |          | 3              | पर्यादन                                                  | રર                  |
| डिस्थानद् <b>ण्डक</b>         |          | ২৬৪            | पर्याय                                                   | 4, E                |
| द्धिस्थानी                    |          | २४५, २७२       | पर्यायार्थिकनय                                           |                     |
| <b>द्यीन्द्रिय</b>            |          | 9              | पंचेन्द्रियजाति                                          | ३, ७८<br><b>१</b> १ |
|                               | घ        |                | पंचेन्द्रियतिर्यं <b>च</b>                               | ११ <b>२</b>         |
| 2                             | 4        |                | पंचीन्द्रयातयंच<br>पंचीन्द्रयातयंचअपर्याप्त              |                     |
| धर्म                          |          | • ?            | पंचेन्द्रियतिर्यंचपर्याप्त<br>पंचेन्द्रियतिर्यंचपर्याप्त | १२७                 |
| धुव                           |          | <              | पंचेन्द्रियतिर्यंचयोनिमती                                | ११२                 |
| भुववस्घ                       |          | १७             |                                                          | 31                  |
| भुवबन्धमकृति                  |          | 91             | पुरुषवेद                                                 | १०                  |
| धुववन्धी                      |          | 22             | पुरुषचेददण्डक                                            | २७५                 |
|                               | -        |                | पृथिवीकायिक                                              | १९२                 |
|                               | न        |                | प्रकृतिबन्ध                                              | ર, હ                |
| नपुंसकवेद                     |          | १०             | प्रकृतिबन्धन्यु च्छेद                                    | ц                   |
| नमंसन                         |          | 45             | प्रकृतिसमुत्कीर्तना                                      | •                   |
| नरकगति                        |          | •              | प्रकृतिस्थान <b>ब</b> न्ध                                | 2                   |
| नारकायु                       |          | 91             | प्रचला                                                   | १०                  |
| नाराचसंहनन                    |          | ₹0             | <b>भवलामचला</b>                                          | •                   |
| निगोद जीव                     |          | <b>१</b> ९-२   | प्रतिक्रमण                                               | ८३, <b>८४</b>       |
| निदा                          |          | १०             | प्रत्यक्षवानी                                            | 40                  |
| निद्रादण्डक                   |          | २७४            | प्रत्ययविधि                                              | 6                   |
| निद्रानिद्रा                  |          | •              | प्रत्यास्यान                                             | ८३, ८५              |
| निरतिचारता                    |          | ૮ર             | प्रत्या <del>र</del> ्यानद्ण्डक                          | ₹0R.                |
| निरन्तर                       |          | ۷              | प्रत्या <del>स्</del> यानाचरण                            | •                   |
| निरस्तरबन्ध                   |          | १७             | प्रत्यासचि                                               | •                   |
| uv.                           |          |                |                                                          |                     |

## परिशिष्ट

| शब्द                           | দূষ        | शब्द                           | ää         |
|--------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| <b>अ</b> त्येकशरीर             | ₹•         | 1 <b>4</b>                     |            |
| प्रदेशबन्ध                     | ٦.         | मतिअज्ञानी                     | 2.22       |
| प्रमत्तसंयत                    | ષ્ઠ        | मनःपर्ययहानी                   | २७९        |
| <b>प्रमोक्ष</b>                | ą          |                                | <b>२९५</b> |
| प्रयोजन                        | 8          | मनुष्यअपर्याप्त                | <b>{</b> } |
| प्रवचन                         | ७२, ७३, ९० | मनुष्यगति                      | ११         |
| प्रवचनप्रभावना                 | ७९, ९१     | मनुष्यनी                       | १३०        |
| प्रवचनभक्ति                    | ७९, ९०     | मनुष्यपर्याप्त <b></b>         | "          |
| <b>भववनव</b> त्सलता            | ,,         | मनुष्यायु                      | ११         |
| <b>प्रा</b> ण्यसंयम            | ઁ ૨૧       | महाकर्म <b>प्रकृति</b> प्राशृत | ۹.         |
| <b>प्राधुकपरित्यागता</b>       | ७२, ८७     | महामह                          | 45         |
|                                | ,          | महावती                         | २५५, २५६   |
| 4                              |            | मानदण्डक                       | २७५        |
| -                              |            | मार्गणास्थान                   | <          |
| बन्ध                           | २, ३, ८    | मिध्यात्व                      | 2, 9, 99   |
| वन्धक                          | ર          | मिथ्यारिष्ट                    | ४, ३८६     |
| बन्धन                          | ,,         | . मूलप्रकृतिबन्ध               | ર          |
| बन्धर्नीय                      | "          | मूलप्रत्यय                     | २०         |
| बन्धविधान                      | "          |                                |            |
| बन्धविधि<br>बन्धव्युच्छेद      | ۷.         | य                              |            |
| बन्धस्वामित्वविचय              | ٧<br>٦     | यथास्यातसंयत                   | 308        |
| बन्धाच्यान                     | ٠, ٠,      | यथाशकितप                       | ७९, ८६     |
| बहुश्रुत                       | ७२, ७३, ८९ | यशकीर्ति                       | ? ?        |
| बहुश्रुतभक्ति                  |            | योग                            | ۹, २०      |
| बादर                           | ७९,८९      | योगप्रत्यय                     | 3.8        |
| बाह्यतप<br>बाह्यतप             | <b>११</b>  |                                | **         |
|                                | ८६         | ₹                              |            |
| भ                              |            | राति                           | १०         |
| भय                             |            | रस                             | **         |
| भव<br>भवनवासी                  | <b>{o</b>  |                                |            |
| भवनवासा<br>भव्यसिद्धिक         | १४६        | रु                             |            |
| भेग<br>भेग                     | 346        | लिख                            |            |
| भावश्रुत •                     | १७१        |                                | ८६         |
| भावजुरा<br>भुजगार <b>ब</b> न्ध | 9.8        | रुग्धिसंवेगसम्यन्नता<br>लेक्या | ७९, ८६     |
| 34.11/4.4                      | ٦          |                                | 346        |
|                                | ,          | <b>टोमद्ण्डक</b>               | £ 1384     |

| शस्य पृष्ठ हास्य पृष्ठ शास्य पृष्ठ विज्ञाना स्वाप्त स्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | पारिभाषिक   | -शब्दस् <b>च</b> ा        | (२७)    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|---------|--|
| वजर्षभनाराजसंद्रनन वनस्यतिकायिक १९६२ वर्षणा २६, ८५, ८५ वर्षणा १० वानव्यन्यत्र १९६२ वर्षणा १० वानव्यन्यत्र १९६२ वर्षणा १० वानव्यन्यत्र १९६२ वर्षणा १६० वानव्यन्यत्र १९६२ वर्षणा १६० विभागक्षात्र १९६० विभागक्षात्र १९६० विभागक्षात्र १९६० विभागक्षात्र १९६० विभागक्षात्र १९६० विषयत्र १९६० वर्षणाक्षेत्र १ | शन्द                  | पृष्ठ       | सन्द                      | पृष्ठ   |  |
| सज्ञक्ष्यभगराचांद्यनम् । १९२ स्वर्गाः ८३,८५,९२२ साँणाः १० समाधिः ८३,८५ स्वर्गाः १० समाधिः ८३,८५ समाधिः ८३,८५ समाधिः ८३,८५ समाधिः ८३,८५ समाधिः ८५  | वजनारावसंहनन          | ę,          | <b>भृत</b> अज्ञानी        | 2185    |  |
| वनस्पतिकायिक १९८२ व्यक्तां २८६ व्यक्तां २८६ व्यक्तां २८६ व्यक्तां २८६ वर्णण १० व्यक्तां १८० व्य | वज्रवृषभनाराचसंहनन    | ,,          |                           |         |  |
| सर्वा ८३, ८४, ९२ सर्वाणा २ स्वर्ण १० समा १० सम्बर्ण १ |                       | १९२         |                           |         |  |
| वर्गण १० वाजयम्बर १६६ वायुकाविक १९८२ विष्ठाह्माति १६० विजय ८० विजय १६० वेदकाम्बरम्य १६० वेदकाम्य १६० वेदकाम्बरम्य १६० वेदकाम्बरम्य १६० वेदकाम्बरम्य १६० वेदकाम्य १६० वेदकाम्बरम्य १६०                                            | बन्दना                | ૮રે. ૮૪. ૧૨ |                           |         |  |
| वाजध्यन्तर रुष्ट्रं स्वाधि ८६, ८५ समाधि ८६, ६५ समाधि ८५, ६५ समाधि १५ समाधि | वर्गणा                |             | <b>स</b>                  |         |  |
| वानवानर १६६ समाधि ८८ समाधि ४८ समाधि अवायुकारिक १९२ सम्ब्राग्वक १९२ सम्ब्राग्वक १९२ सम्ब्राग्वक १९२ सम्ब्राग्वक १९२ सम्ब्राग्वक १९२ सम्ब्राग्वक १९६ सम्बर्ग्वक १९६ सम्बर्वक १९६ सम्बर्ग्वक १९६ सम्बर्वक १९६ सम्वर्वक १९६ सम्बर्ग्वक १९६ सम्बर्ग्वक १९६ सम्बर्ग्वक १९६ सम्बर्ग्वक १९६ सम्बर्ग्वक १९६ सम्बर्ग्वक १९६ सम्बर्वक १९६ सम्बर्ग्वक १९६ सम्बर्वक १९ | वर्ण                  | १०          | HUN                       | راد الأ |  |
| बायुकाथिक १९२ सम्बन्ध १, २ सम्बन्ध १० विकायसम्प्रका ७०, ८० विकायसम्प्रका १० स्वर्गाकार्मा १० स्वर्गाकार्मा १० स्वर्गाकार्मा १० स्वर्गाकार्मा १० स्वर्गाकार्मा १० विकायसम्प्रका १० विकायसम्प्रका १० विकायसम्प्रका १० संबन्ध १० संवर्गासम्प्रका १० संवर्गा १० संवर्गा १० संवर्गा १० संवर्गा १० संवर्गाम १० संवर्गाम १० सम्बन्ध १० सम्बन् | वानध्यन्तर            | १७६         |                           |         |  |
| विषड्यांति १६० सम्प्रशृष्टि ३६२ विषय ८० सम्प्रशृष्टि १६२ सम्प्रशृष्टि १६३ सम्प्रगृष्टि १६३ | वायुकायिक             |             |                           |         |  |
| विनय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | विप्रहगति             |             |                           |         |  |
| विजयसम्प्रका ७९, ८० स्वोगकेबळी ४ ४ स्विगिष्यमाय १० १० स्विग्यमायी १० १० विद्यमाय १० १० विद्यमाय १० वि | विनय                  | 60          |                           |         |  |
| विपरीतांमध्यात्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | विनयसम्पन्नता         | UR, CO      |                           |         |  |
| विभागवानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | विपरीतमिथ्यात्व       | 20          |                           | -       |  |
| विरति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | विभंगहानी             | २७९         |                           |         |  |
| विद्यावानित १० वेदकसम्प्रवस्त्र १० वेदकसम्प्रवस्त्र १० वेदकसम्प्रवस्त्र १६६४ वेदना १६६४ | विरति                 | ૮ર          |                           |         |  |
| वेदकासम्बन्ध १ वेदकासम्बन्ध १ वेदकासम्बन्ध १ वेदकासम्बन्ध १ वेदका १ व | विद्यायागति           | १०          |                           |         |  |
| वेदकास्यव्हिष्ट इस्त संवतासंयत ४,३० विद्रास्यव्हिष्ट इस्त संवतासंयत ४,३० विद्रास्यव्हिष्ट इस्त १,३० विकारकार्ययोगी २१५,२२२ विकारकार्यरोगी २१५,२२२ विकारकार्यरोगोगंग इस्तायकार्ययोगायका ८०,८८ विवायकार्ययोगायुक्तता ८०,८८ वाल्तर ५० वाल्तर ५० वाल्तर ५० वाल्तर ५० वाल्तर ५० वाल्तर ५० वाल्तर ६० वाल्तरकार्योगायुक्त ६२८ वाल्तरकार्योगायुक्त ६२८ वाल्तरकार्योगायुक्त ६२८ वाल्तरकार्योगायकार्येव ६० वाल्यरकार्येव ६० वाल्यरकार्येव ६० वाल्यरकार्योग्यव्ह्या १० व्हम ६० वाल्ययंगाययाय्वाच्ह्या ६० व्हम ६० वाल्ययंगाययंग्यवकार्येव ६० व्हम ६० वाल्ययंगाययंग्यवकार्यंय ६० वाल्ययंगाययंग्यवकार्यंय ६० वाल्ययंगाययंग्यवकार्यंय ६० वाल्ययंगाययंग्यवकार्यंय ६० वाल्ययंगाययंग्यवकार्यंय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | वेदकसम्यक्त्व         | "           |                           |         |  |
| वेदना दे वेदना दे वेदना दे वेदना दे वेदना दे वेदना दे दे वेदना दे दे वेदना दे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | ३६४         |                           |         |  |
| वेदनीय ११ वेदनीय ११ वेदनीय ११, २२२ वेद्गियिककाययोगी २१५, २२२ वेद्गियिककायरोग थ साहिक ८ वेद्गियिककाररार साहिक ८ वेद्गाव्ययोग्यांग थ साहुसमाधि ७९,८८ वेयाव्यययोग्युकता ७९,८८ व्याव्यययोग्युकता ११ व्याव्यययोग्युकति १० व्याव्यययोग्युकति १० व्याव्यययोग्युकति १० व्याव्यययाग्युक्तियांच्यय २९८ व्याव्यययाग्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | वेदना                 | 2           |                           |         |  |
| विकायिकतायांगा २१५,२२२ सादिक ८ विकायिकतारीर ९ साधारण ९ साधु ८०,२६४ साधुसमाधि ७९,२६४ साधुसमाधि ७९,२६४ साचुसमाधि ७९,८८ सान्तर विद्यावरण १० साचुसमाधि ७९,८८ सान्तर विद्यावरण १० सामायिकविष्या १० सामायिकविष्या १० सामायिकविष्या १० सामायिकविष्या १० साचारिकविष्या ११ सामायिकविष्या ११ सामायिकविष्या ११ सामायिकविष्या ११ सामायिकविष्या ११ सामायिकविष्या ११ सुम्म ११ सुम्म १६ सुम्म १६ सुम्म १६ सुम्मसाम्परापिकसंपत ३०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | ११          |                           |         |  |
| वैकिषिकरारीर १ वैकिषिकरारीररांगोपांग १ वैकिषिकरारीररांगोपांग १ वैकाषिकरारीररांगोपांग १ वैवाक्रत्य ८८, २६४ साधुसमाधि ७९,८८ वेषाकर ८५,८८ सान्तर ७५,८८ सान्तर १० व्याक्रत्ययोगयुक्ता ७९,८८ सान्तर विरन्तर ८ सान्तर विरन्तर १० सान्तर विरन्तर विरन्तर १० सान्तर विरन्तर विरन्तर १० सान्तर विरन्तर विरन्तर १० सान्तर विरन्तर विर | वैकियिककाययोगी        | २१५, २२२    |                           | -       |  |
| वैक्रियिकशरीरांगोपांग " साधु ८७, २६४ वित्रविक्रियादात्व २० विद्याक्रत्य ८८ वियाक्रत्य ४५ द्रमन्तर ८८ व्याक्ष्रत्य १५८ व्यान्तर १०८ व्यान्तर १०८ व्यान्तर १०८ व्यान्तर १०८ व्यान्तर १०८ व्यान्तर १०८ व्यान्तर १८० व्यान्य १८० व्यान्तर १८० व्यान्तर १८० व्यान्तर १८० व्यान्तर १८० व्यान्य १८० व्यान्तर १८० व्यान्तर १८० व्यान्तर १८० व्यान्तर १८० व्यान्य १८० व्यान्तर १८० व्यान्तर १८० व्यान्तर १८० व्यान्तर १८० व्यान्य १८० व्यान्तर १८० व्यान्तर १८० व्यान्तर १८० व्यान्तर १८० व्यान्य | वैकियिकदारीर          | ٩           |                           | _       |  |
| वैनाविकमिय्यात्व २० साजुसमाधि ७९,८८ वैवाज्ञत्व ८८ सान्तर ७९ सान्तर १८ सान्तर १८ सान्तर १८ सान्तर । १८ सान्तर स्वयन्त्रप्रकृति १८ सान्तर । १८ सान्तर स्वयन्त्रप्रकृति १८ सान्तरप्रकृति स्वयप्तवन्त्रप्रकृति स्वयप्तवन्त्रप्रकृति स्वयप्तवन्त्रप्रकृति १८ सान्तरप्तवन्त्रप्तवन्त्रप्तवन्त्रप्तवन्त्रप्तवन्त्रप्तवन्त्रप्तवन्त्रप्तवन्त्रप्तवन्त्रप्तवन्त्रप्तवन्त्रप्तवन्त्रप्तवन्त्रप्तवन्त्रप्तवन्त्रप्तवन्त्रप्तवन्त्रप्तवन्त्रप्तवन्त्रप्तवन्त्रप्तवन्त्रप्तवन्त्रप्तवन्त्रप्तवन्त्रप्तवन्त्रप्तवन्त्रप्तवन्त्रप्तवन्त्रप्तवन्त्रप्तवन्त्रप्तवन्त्रप्तवन्त्रप्तवन्त्रप्तवन्त्रप्तवन्त्रप्तवन्त्रप्तवन्त्रप्तवन्त्रप्तवन्त्रप्तवन्त्रप्तवन्त्रप्तवन्त्रप्तवन्त्रप्तवन्त्रपत्तवन्त्रपत्तवन्त्रपत्तवन्त्रपत्तवन्त्रपत्तवन्त्रपत्तवन्त्रपत्तवन्त्रपत्तवन्त्रपत्तवन्त्रपत्तवन | वैक्रियिकशरीरांगोपांग | 23          |                           |         |  |
| वैवाव्रत्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | 30          |                           |         |  |
| वैवाबत्ययोगायुक्तता ७९,८८ सान्तर निरन्तर ८ स्थानिवार २०८ सान्तरक्वाम्ब्राति १७ सान्तरक्वाम्ब्राति १७ सान्तरक्वाम्ब्राति १७ सान्तरक्वाम्ब्राति १७ सान्तरक्वाम्ब्राति १७ सान्तरक्वाम्ब्राति १७ सान्तरक्वाम्बर्गाय १९ सांचायिकसिम्ब्रात्व २० सांचायिकसिम्ब्रात्व १० सांचायिकसिम्ब्रात्व १० सांचायिकसिम्ब्रात्व १० सांचायविकस्यात्व १७ सांचायविकस्यात्व १० सा |                       | -           |                           |         |  |
| व्यभिचार ३०८ सान्तरबन्जम्इति १७ सुन्तर्म ८३, ८५ सामारिकछेशोषस्थापनग्रुद्धिसंबत २९८ सामारिकछेशोषस्थापनग्रुद्धिसंबत २९८ सामारिकछेशोषस्थापनग्रुद्धिसंबत २९८ सामारिकछेशोषस्थापनग्रुद्धिसंबत २९८ सामारिकछिमध्यास्य ६३ सामारिकछान्य १९६ सुस्वर १० सुम्र ६५ सुस्वर ६७ सुम्र १६ सुस्वराम्पराधिकसंयत ३०८ शुम्र १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | نع. دد      |                           | -       |  |
| ष्युत्सर्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |             |                           |         |  |
| त्रत ८३ सासादनसम्बन्धि ४,३८०<br>श्च सांशिकनिष्यात्व २०<br>स्रमण ११<br>स्रील ८५<br>शीलवतेषु निरतिबारता ४९,४८<br>शुक्लकेषमा ३४६ सुस्मसाम्यरायिक ४<br>शुभ १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |             |                           | -       |  |
| श्च सांशिकिमिण्यात्व २०<br>स्रुमम ११<br>श्चील व्यवेषु निरतिबारता ७९,८६<br>शुक्लकेक्या ३६६ सुस्मसाम्पराधिक ४<br>शुभ १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |             |                           |         |  |
| श्च सुन्नम ११<br>श्वाल ८२<br>श्वालकृतेषु निरतिचारता ७९,८८<br>शुक्रकेश्चमा ३४६ सुन्नमाम्यरायिक ४<br>शुभ १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |             |                           |         |  |
| शील ८२ सस्वर १०<br>शीलवतेषु निरतिचारता ७९,८२<br>शुक्तलेष्ट्रया ३४६ सुस्मसाम्पराधिक ४<br>शुभ १० सुक्तसाम्पराधिकसंपत ३०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | য                     |             |                           | -       |  |
| शीलवतेषु निरतिचारता ७९, ८२ सुस्म ९.<br>शुक्षकेष्ठश्या ३४६ सुस्मसाम्परायिक ४<br>शुक्र १० सुस्मसाम्परायिकसंयत ३०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | जील                   | 69          |                           |         |  |
| शुक्कलेश्या ३४६ स्तमसाम्पराधिक ४<br>शुभ १० सुकमसाम्पराधिकसंवत ३०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |             |                           | -       |  |
| शुभ १० स्क्मसाम्परायिकसंयत ३०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |             |                           |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |             | 1 -                       | _       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | য়ু <b>ন</b><br>হাজ   |             | स्कमसाम्परायिकसयत<br>सत्र | 400     |  |

| ( २८ )         | पशि    | रीष्ट        |   |       |
|----------------|--------|--------------|---|-------|
| शब्द           | पृष्ठ  | হাৰ্থ        |   | पृष्ठ |
| स्तव           | ८३, ८४ | स्वप्रत्यय   |   | e     |
| स्त्यानगृद्धि  | •      | स्वामित्व    |   | "     |
| <b>क</b> िंबेद | १०     | स्वोदय       |   | •     |
| स्थावर         | ٩      | स्वोदय-परोदय |   | ,,    |
| स्थितिबन्ध     | ٦.     |              |   |       |
| स्थिर          | १०     |              | इ |       |
| स्पर्भ         | ,,     | हास्य        |   | 20    |

